# रामानन्द-सम्प्रदाय

# तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव

( एक गवेषस्पात्मक ऋध्ययन )

श्रागरा विश्वविद्यालय की पीएच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध

डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव

एम० ए०, पीएच० डी०, यू० पी० ई० एस०, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, काशी नरेश गवर्नमेन्ट कॉलेज, ज्ञानपुर

-----

हिन्दी परिषद् प्रयाग विश्वविद्यालय प्रकाशक— हिन्दी परिषद् विश्वविद्यालय प्रयाग

प्रथम संस्करण, १९५७ ई०

## ऋषितुल्य स्वर्गीय पिताजी श्रीमान् महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव

तथा

तपस्त्याग-प्रतिमा श्रद्धेया माताजी श्रीमती रामदुलारी देवी

को ं सादंर समपित

### परिचय

प्रस्तुत प्रनथ लेखक के डी० फिल० थीसिस का परिवर्द्धित और संशोधित रूप है। श्रागरा विश्वविद्यालय के श्रिधिकारियों ने इस कार्य का निरीच्या मेरे सुपुर्द किया और मुक्ते भी श्रपने पुराने, प्रिय और होनहार विद्यार्थी को खोज के कार्य में दीच्चित करने में विशेष प्रसन्नता हुई। श्री श्रीवास्तव का ध्येय प्रारम्भ से ही केवल डिगरी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि प्रस्तुत विषय का सर्वागीया श्रध्ययन करना था। सयोग से श्रयोध्या श्रा जाने के कार्या श्रापको श्रपने कार्य को अग्रसर करने मे विशेष सहायता प्राप्त हुई।

रामानन्द सम्प्रदाय का यह एक प्रकार से प्रथम विस्तृत श्रीर वैज्ञानिक श्राध्ययन है जिसे हिन्दी, सस्कृत तथा भारतीय इतिहास के विद्यार्थी समान रूप से उपयोगी पार्वेगे। रामानन्द स्वामी की जीवनी, रचनाश्रों, सम्प्रदाय के इतिहास तथा दर्शन, भक्ति श्रीर कर्मकाड के विवेचनों में डॉ० श्रीवास्तव ने प्रचुर मौलिक सामग्री दी है तथा श्रानेक सदिग्ध स्थलों पर नया प्रकाश डाला है। थीसिस के इस पूर्वार्द्ध भाग के श्रधिक विस्तृत हो जाने के कारण मैंने उत्तरार्द्ध भाग, श्रर्थात् हिन्दी सहित्य पर रामानन्द सम्प्रदाय के प्रभाव वाले श्रंश का सदिग्ध विवेचन करने की श्री श्रीवास्तव को सलाह दी। तो भी थीसिस का श्राकार ५०० पृष्टों से श्रिषक हो गया।

श्री बदरी नारायण श्रीवास्तव की इस महत्त्व पूर्ण कृति को हिन्दी के विद्यार्थियों श्रीर विद्वानों के समज्ञ रखने में मुक्ते गर्व श्रीर संतोष श्रनुभव हो रहा है। डी० फिला० की डिगरी के बहाने डॉ० श्रीवास्तव हिन्दी की एक महत्त्वपूर्ण भक्ति घारा का उच्च स्तर का श्रध्ययन उपस्थित करने में समर्थ हुए हैं। मुक्ते भविष्य में डॉ० श्रीवास्तव से खोज के च्रेत्र में बहुत कुछ, श्राशाएँ हैं।

हिन्दी विभाग } विश्वविद्यालय, प्रयाग धीरेन्द्र,वर्मा कार्तिक, सं० २०१४

# निवेदन

प्रस्तुत प्रबन्ध मे रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसके प्रभाव का श्रध्ययन किया गया है। मध्ययुगीन हिन्दी राम-भक्ति-साहित्य के मूल प्रेरणा-स्रोत स्वामी रामानन्द जी ही थे, इसमे सन्देह नहीं। स्राचार्य प्रवर प० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' नामक प्रन्थ मे 'कबीर' का परिचय देते हुए लिखा है, ''इसमे कोई सन्देह नहीं कि कबीर को 'राम-नाम' रामानन्द जी से ही प्राप्त हुन्ना।" इसी प्रकार तुलसीदास का भी परि-चय देते हुए श्राचार्य शुक्ल ने लिखा है, "यद्यपि स्वामी रामानन्द जी की शिष्य-परम्परा के द्वारा देश के बड़े भाग मे राम-भक्ति की पुष्टि निरन्तर होती आ रही थी श्रौर भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते श्रा रहे थे पर हिन्दी साहित्य के चेत्र में इस भिक्त का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वासी द्वारा स्फुरित हुन्ना।... रामभक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्तशिरोमिण द्वारा सगठित हुआ जिससे हिन्दी काव्य की प्रौढता के युग का आरम्भ हुआ।" श्राचार्य शुक्ल के इन कथनों से स्पष्ट है कि हिन्दी-साहित्य के दो महान कवियों-कबीर श्रीर तुलसीदास-का उचित मूल्याकन करने के लिए खामी रामानन्द जी की विचारधारा से परिचित होना अत्यावश्यक है। खेद है, स्वामी जी की इस महत्ता से परिचित होते हुए भी उनके जीवन-वृत्त, उनकी रचनाम्रो तथा उनकी विचारधारा का कोई समुचित ऋध्ययन ऋब तक नहीं किया गया था। फलतः कबीर श्रीर तुलसीदास ने किस सीमा तक उनसे प्रभाव ग्रहण किए थे, इसकी वैज्ञानिक जाच नहीं हो पाई थी। एक स्रोर रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा मे मान कर उन्हें विशिष्टाहैत का पक्का श्रनुयायी कह दिया गया श्रीर दूसरी श्रोर उनके जीवनकृत तथा उनकी रचनाश्रो के सम्बन्ध मे पर्याप्त खोज नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप विद्वानो को 'कुछ त्र्यानुषिगक वातों का सहारा' ही लेना पड़ा है। प्रस्तुत अध्ययन इन्ही किमयों की पूर्ति का अपने दङ्ग का एक प्रयासमात्र है।

प्रबन्ध को दस ऋध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रारम्भ मे रामानन्द सम्प्रदाय की धार्मिक पृष्ठम्मि को स्पष्ट करने के लिए एक मुभिका भी जोड़ दी गई है। रामानन्द की विचारधारा का उचित मूल्याकन करने के लिए भूमिका में वैष्णाव धर्म का विकास, दिवाण के श्रालवार मक्तों एवं रामानुजाचार्य की विचारधारा, मध्ययुगीन धार्मिक वातावरण तथा प्रमुख भक्ति-सम्प्रदायों-निम्बार्क, मध्य तथा विष्गुस्वामी-के दार्शनिक सिद्धान्त एव तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का एक संचिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने इस सम्बन्ध में विभिन्न विशेषज्ञों के मतों का श्रपने दम पर सकलन एवं सप्रद्द किया है। प्रनथ के प्रथम ऋध्याय में रामानन्द स्वामी के जीवन, उनकी रचनात्रो तथा रामानन्दी सम्प्रदाय के अध्ययन की आधारभूत सामग्री की पूरी खोज करके उसका उचित मूल्याकन किया गया है। इस सम्बन्ध मे रामानन्द-सम्प्रदाय के निकट सम्पर्क में श्राकर लगभग समस्त प्राचीन एवं श्रवीचीन प्रन्थों की खोज तथा संकलन, उनसे पाप्त सूचनाश्रो की प्रामाश्चिकता की जॉच एवं हिन्दी-साहित्य के प्रमुख विद्वानों के मतों की त्रालोचना त्रादि लेखक की श्रपनी देन है। द्वितीय श्रध्याय मे रामानन्द स्वामी का जीवनवृत्त प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रचलित मतमतान्तरो की पूरी ऋालो-चना करके लेखक ने प्राचीन उपलब्ध सामग्री तथा सम्प्रदाय मे प्रचलित मत के स्राधार पर स्वामी जी के जीवनवृत्त की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसके पूर्व इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया था । इस दृष्टि से प्रस्तत प्रयास श्रपनी विशिष्ट मौलिकता रखता है। तृतीय श्रध्याय में रामानन्द स्वामी के प्रन्थ श्रीर उनकी प्रामाग्रिकता पर विचार किया गया है। लेखक ने स्वामी जी के नाम पर प्रचलित प्राय: सभी ग्रन्थों की बड़े परिश्रम से खोज की है | इसके लिए उसे रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानों एव उनकी कृतियों के निकटतम सम्पर्क मे स्राना पड़ा है। स्रयोध्या के कितने ही व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक पुस्तकालयो की उसे पूरी छानबीन करनी पड़ी है। सम्प्रदाय के वृद्ध एवं मान्य भक्तो के भी मत का इस सम्बन्ध में संकलन किया गया है। रामानन्द के नाम पर प्रचलित विभिन्न हिन्दी पदों एव सस्कृत स्तोत्रों का संकलन भी बहुत ही परिश्रम से किया गया है। इस प्रकार कुल मिला कर स्वामी जी के अन्थों के सम्बन्ध में यह ऋष्ययन ऋपनी विशेष मौलिकता रखता है। स्वामी जी के प्रन्थों की प्रामाणिकता की जाच के लिए लेखक ने प्रकाशित प्रन्थों की एकाधिक प्रतियों की विस्तृत तुलना की है श्रीर साथ ही विभिन्न विरोधी मतों की इस सम्बन्ध में उसने विस्तृत श्रालोचना भी की है। श्रनेक पुष्ट प्रमाण्हें

के श्रभाव मे उसने स्वामी जी के नाम पर प्रचित कुछ प्रन्थों को छोड़ कर शेष सभी को श्रप्रामाणिक ही माना है। प्रस्तुत प्रवन्ध की रचना के लगभग एक वर्ष बाद सभा ने 'रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमे श्राई श्रिष्ठकाश रचनाश्रों के सम्बन्ध मे मैंने जो विचार श्रपने ग्रन्थ मे व्यक्त किए हैं, उनमे श्रव श्रीर दृढ्ता श्रागई है। वस्तुत ये सभी रचनाएँ नितान्त ही श्रप्रामाणिक हैं। सप्रदायों के साहित्य की छानबीन करने वाले विद्वान् इस बात से श्रप्रामाणिक हैं। सप्रदायों के साहित्य की छानबीन करने वाले विद्वान् इस बात से श्रपरिचित नहीं कि ज्यो-ज्यों सम्प्रदायिक धारणाश्रों मे परिवर्तन होता जाता है, त्यो-त्यों श्रनेक नए ग्रन्थ परवर्ती विद्वानो द्वारा लिखे जाकर संप्रदाय के मूल प्रवर्त्तक के नाम पर प्रचित्तत कर दिए जाते हैं। 'रामानन्द की 'हिन्दी रचनाएं' सभवतः 'तपसी शाखा' तथा कबीरपथी विद्वानो द्वारा लिखी गई हैं श्रीर रामानन्द को योगी सिद्ध करने के लिए उनके नाम पर प्रचित्त की गई हैं।

चतुर्थ स्त्रध्याय में रामानन्द-सम्प्रदाय का इतिहास तथा उससे सम्बद्ध शास्त्राम्रो का विस्तृत अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन लेखक की श्रपनी वस्तु है । स्वय रामानन्द-सम्प्रदाय मे भी इस प्रकार का कोई श्रध्ययन उपलब्ध नहीं है। विभिन्न प्रामाणिक सामग्री के स्त्राधार पर इस स्त्रध्याय में रामानन्द-सम्प्रदाय की उत्पत्ति, उसके विकास एवं ऋन्य सम्प्रदायों के उस पर पड़े प्रभाव का विस्तृत ऋध्ययन किया गया है। साथ ही कुछ प्रसिद्ध गादियों की गुरुपरम्परा तथा कुछ प्रसिद्ध भक्तो के जीवनचरित एवं उनकी रचनाश्रों पर भी प्रकाश डाला गया है। रामानन्दी-श्रखाडों का भी इस सम्बन्ध में विशेष श्रध्ययन किया गया है श्रीर उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी सामग्री प्रकाशित श्रथवा मौखिक रूप से मिल सकी है, लेखक ने उन सभी का संकलन किया है। इस प्रकार यह ऋध्ययन धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ऋषिक महत्व रखता है। पंचम श्रध्याय में रामानन्द-सम्प्रदाय की दार्शनिक विचारघारा का विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रन्थों के स्राधार पर खामी जी के मत का श्रध्ययन किया गया है, साथ ही 'श्रानन्दभाष्य' का मत भी दे दिया गया है। इस प्रकार का कोई अध्ययन रामानन्द-सम्प्रदाय में भी अब तक नहीं हुआ था। इस हिंट से यह श्रध्ययन लेखक की श्रपनी विशिष्ट मौलिकता है। संभव है, लेखक की अल्पविद्याबुद्धि के कारण इसमे कुछ बुटियाँ रह गई हों, फिर भी उसका यह प्रयास कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पष्ठ श्रध्याय में रामानन्द-सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति का विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में भी लेखक ने सम्प्रदाय के मौलिक प्रथों के त्राधार पर स्वामी जी की विचारधारा तथा ग्रन्य प्रमुख विद्वानों के मतों का विस्तृत श्रध्ययन किया है। साथ ही

'श्रानन्दभाष्य' का भी मत दे दिया गया है। यह श्रध्ययन भी लेखक की मौलिक विशेषता है। सप्तम श्रध्याय में सम्प्रदाय के पूजा-सिद्धान्त तथा उसमें कर्मकारण्ड के महत्व श्रीर स्थान का सच्चेप में श्रध्ययन किया गया है। यह पूरा का पूरा श्रध्ययन लेखक की श्रपनी मौलिकता है।

श्रष्टम श्रध्याय मे हिन्दी किवयो पर रामानन्दी दार्शनिक सिद्धान्तो के प्रभाव का बहुत ही पूर्ण एव विस्तृत श्रध्ययन किया गया है। इस सम्बन्ध मे तुलसी-दास, कबीर श्रीर मैथिलीशरण्गुप्त को ही विशेष रूप से जुना गया है। श्रन्य कियो का श्रध्ययन विस्तार भय से छोड़ दिया गया। इस सम्बन्ध मे लेखक की मौलिकता का निर्णय सुधीजन ही कर सकते हैं। इसी प्रकार नवम श्रध्याय में हिन्दी किवयो पर रामानन्दी मिक्त-पद्धित के प्रभाव का विस्तृत श्रध्ययन किया गया है। यहाँ भी तुलसी, कबीर श्रोर मैथिलीशरण् गुप्त को ही विशेष रूप से इस प्रभाव का मूल्याकन करने के लिए जुना गया है। इस प्रकार का श्रध्ययन हिन्दी मे पहली बार ही हो रहा है। यह लेखक की श्रपनी मौलिकता है। दशम श्रध्याय मे रामानन्द स्वामी तथा उनके सम्प्रदाय का सिक्ति मूल्याकन किया गया है। यह प्रस्तुत श्रध्ययन का निष्कर्ष है।

इस ऋष्ययन के सम्बन्ध में मैं सर्व प्रथम प्रो॰ ए० सी॰ बनर्जी का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुक्ते प्रयाग विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के ऋध्यन्त डॉ॰ घीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, डी० लिट० (पेरिस) की देखरेख में इस शोध कार्य को सम्पादित करने की अनुमति कृपया प्रदान की थी। पूज्य डॉ० वर्मा जी तो मेरे मुख्य पथ-प्रदर्शक होने के साथ ही मेरे गुरु भी हैं। यह उनकी असीम उदारता का ही परिगाम है कि मैं इस कार्य को इतने ऋल्पकाल में ही सम्पादित कर सका हूं। मै पूज्य डाक्टर वर्मा जी के प्रति किन शब्दों में कृतज्ञता-प्रकाश करूँ, समम्क मे नहीं स्त्राता ! मैं डॉ॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डॉ॰ रामकुमार वर्मा का भी कृतज्ञ हूँ, जिनके बहुमूल्य सुमावो से मैने पर्याप्त लाभ उठाया है। डॉ॰ मुशी राम शर्मा तथा प॰ अयोध्यानाथ शर्मा जी ने प्रस्तुत शोधकार्य में मेरी श्रत्यन्त सहायता की है, मै उनका भी श्रभारी हूं। श्री साकेत महाविद्यालय, फ़्रीजाबाद के स्राचार्य डॉ॰ हरिहर नाथ हुक्कू, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ का मै विशेष रूप से श्रामारी हूँ, जिन्होंने मुक्ते श्रपने श्रध्ययन को सुचाररूप से सम्पादित करने के लिए श्रनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की थी। वस्तुतः उनकी इस महती उदारता के बिना फ़ैजाबाद जैसे स्थान में रह कर यह कार्य हो ही नहीं सकता था। प्रो॰ रघुवर मिट्ठू लाल शास्त्री जी ने 'ऋध्यात्मरामायस्।' पर ऋपना निबन्न

देकर मुक्ते बहुत ही उपक्कत किया है, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं। आचार्य ज्ञितिमोहन सेन तथा रेवरेंड फादर डॉ॰ कामिल बुल्के, एस॰ जे॰, के भी मेरे पथ में सहायता की है, मैं उनका भी आभारी हूं।

महात्मा श्रजनीनन्दनशरण को मै इस सम्बन्ध में कभी भूल नहीं सकता, जिन्होंने रामानन्द-सम्प्रदाय की प्राचीनतम एवं श्रप्राप्य पुस्तकों को मुक्ते प्रदान कर इस श्रध्ययन में मेरी श्रपूर्व सहायता की है। यदि उनकी कुराहिष्ट न होती तो मै नहीं कह सकता कि यह श्रध्ययन पूरा होता भी। मैं उनका बहुत ही श्राभारी हूं। प० रामकुमारदास 'रामायणों' ने भी श्रनेक साम्प्रदायिक पुस्तकों को प्रदान करने की उदारता दिखलाई थी, मै उनका भी कृतज्ञ हूं। इनके श्रितिरक्त जिन श्रम्य विद्वानों की कृतियों एव परामशोंं से मैंने लाभ उठाया है, मै उनका भी कृतज्ञ हूं। सभव है, किन्ही विद्वानों के मतो को श्रालोचना करने में मुक्ते कुछ श्रियय सत्य भी कहना पड़ा हो, किन्तु यह उनके प्रति मेरी सम्मानभावना को किसी प्रकार कम नहीं करता।

मै श्रपने परी स्तकों का अत्यन्त श्राभारी हूँ, जिनके बहुमूल्य सुमावों को यथासंभव श्रपनाकर मैने इस प्रन्थ को श्रिधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा की है।

प्रस्तुत प्रबन्ध को टिकत करते समय मेरे प्रिय शिष्य एं० राधेश्याम त्रिपाठी 'श्याम' ने जिस श्रद्भुत कार्य-तत्परता का परिचय दिया, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरी समस्त श्रुभकामनाएँ उनके साथ हैं। प्रन्थ के प्रकाशन की मेरी प्रार्थना स्वीकार करने में हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, ने जो उदारता दिखलाई है उसके लिए मैं उसका चिरऋग्यी हूं। मुद्रण की मुन्दर व्यवस्था के लिए श्राजाद प्रेस, प्रयाग, के श्रिधकारीगण का भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूं।

पुस्तक में जो भी जुटियाँ रह गई हो, लेखक उनके लिए च्रमाप्रार्थी है। रामभक्ति-साहित्य के ऋध्ययन मे यदि इस प्रबन्ध से हिन्दी तथा ऋन्य भाषा-भाषी विद्यार्थियों का कुछ भी लाभ हो सका, तो मैं ऋपने परिश्रम को सफल समभ्रूंगा।

वाराण्**सी** श्री गांघी जयन्ती, स० २०१४

# शुद्धि-पत्र

| वृष्ठ      | पक्ति      | <b>त्र</b> शुद्ध            | शुद्ध                       |
|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| १०         | ३          | विनय नगर                    | विजय नगर                    |
| १७         | ३०         | <b>उपल</b> िथ               | <b>उपल</b> िध               |
| ३८         | <b>१</b> ሂ | कर्त                        | कर्तु                       |
| ४१         | २६         | इयानवे                      | छ्यानबे                     |
| ४२         | 4          | बन्दों                      | बन्दी                       |
| ६६         | २२         | काब्य                       | कान्य                       |
| ७४         | २५         | जान्हवी                     | जाह्नवी                     |
| प्रथ       | २७         | प्रवर्तको                   | प्रवर्त्तके                 |
| 99         | 8          | वृद्धि                      | बृद्धि                      |
| 55         | ३०         | तदर्द्भं                    | तदर्द्भ                     |
| 60         | २७         | पर्यट <b>न्नवनमिमाम्</b>    | पर्यटन्नवनीमिमाम्           |
| हर         | ₹ &        | श्रीवैष्यवमतान्त्र भाष्कर   | श्रीवैष्यवमताब्ज भास्कर     |
| २०३        | श्रतिम     | 33 93                       | >> >>                       |
| २०४        | **         | विश्वकोर                    | विश्वकोष                    |
| <i>२१४</i> | २४         | प्रमद                       | प्रमाद                      |
| ११४        | २७         | करण                         | कारण                        |
| १२३        | ঽ          | रमानन्द                     | रामानद                      |
| १४१        | १४         | सर्वागी                     | सरवगी                       |
| १५४        | १४         | >>                          | >>                          |
| १७६        | २⊏         | भूपदीप                      | धूपदीप                      |
| २४०        | १८         | विश्वजात ••• यद्वतमिखल      | विश्वं जात ••• यद वितम खिलं |
| २४०        | २०         | वातोऽवनरपि                  | वातोऽवनिरपि                 |
| २४३        | २३         | द्विजातिर <b>ञ्झन्छर</b> खं | द्विजातिरिच्छञ्छर्या        |
| २५७        | १८         | स्वकर्मवज्ञान               | स्वकर्मविज्ञान              |
| २६६        | २३         | नाड़ाशुभद्वार               | नाड़ीशुभद्दार               |
| ঽ৩২        | १२         | श्रपहतपापत्वादि             | अपहतपाप्मत्वादि             |
| २६५        | २४         | सश्यत्वमितार्यते            | सरायत्वमितीर्थते            |
| 388        | २८         | चारत्त्यहिंसा               | चास्त्यहिंसा                |
| २११        | ३०         | श्रयन्तु-नयः                | श्रयन्ति • • नद्यः          |
| 335        | ३१         | इरेशचरस्थस्य                | <b>इरेश्चराचरस्थस्य</b>     |
| ₹०२        | ूर०        | प्रादुरभ <b>च्छिव</b>       | प्रादुभू चिछ्नव             |
| %X ६       | १८         | स्वकं                       | सबकृ                        |

# विषय-सूची

**भूमिका**—धार्मिक पृष्ठ-भूमि

| प्रथम ऋध्याय—ऋध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीचा                                                                                                                                                                                     | •••   | 8   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| द्वितीय श्रभ्याय—रामानन्द स्वामी का जीवन वृत्त                                                                                                                                                                                    | •••   | इध  |
| तृतीय श्रध्याय—रामानन्द स्वामी के प्रथ श्रौर उनकी<br>प्रामाणिकता                                                                                                                                                                  | •••   | 33  |
| चतुर्थ श्रध्याय—सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाप                                                                                                                                                                             | ť     | የሂሂ |
| पंचम अध्याय—दार्शनिक सिद्धान्त                                                                                                                                                                                                    | •••   | २३७ |
| षष्ठ श्रध्याय—भक्ति-पद्धति                                                                                                                                                                                                        | •••   | २७८ |
| सप्तम श्रथ्याय—पूजा-सिद्धान्त तथा कर्म-कांड का महत्त्व<br>श्रोर स्थान                                                                                                                                                             | •••   | ३१६ |
| अष्टम अध्याय—हिन्दी कवियों पर रामानन्दी दार्शनिक-<br>सिद्धान्तों का प्रभाव: रामानन्द-सम्प्रदाय श्रौर तुलसीदास<br>—रामानन्द श्रौर कबीर—रामानन्द-सम्प्रदाय श्रौर मैथिली-<br>शरण गुप्त—रामानन्दी दार्शनिक सिद्धान्त श्रौर श्रन्य कवि | •••   | ३३६ |
| नवम श्रध्याय—हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति<br>का प्रभाव: रामानन्द-सम्प्रदाय श्रीर तुल्लीदास—रामानन्द<br>श्रीर कवीर—रामानन्द-सम्प्रदाय श्रीर मैथिलीशरण गुप्त—                                                            |       |     |
| रामानन्दी भक्ति-पद्धति से प्रभावित श्रन्य कवि                                                                                                                                                                                     | •••   | 800 |
| दशम श्रध्याय—निष्कर्ष                                                                                                                                                                                                             | •••   | ४५४ |
| परिशिष्ट १—सहायक-पुस्तक सूची                                                                                                                                                                                                      | • • • | ४८६ |
| परिशिष्ट २रामानन्द-सम्प्रदाय के केन्द्र                                                                                                                                                                                           | •••   | ४०३ |
| परिशिष्ट ३नामानुक्रमणी                                                                                                                                                                                                            | .~    | ४०४ |
| परिशिष्ट ४स्वामी भगवदाचार्य का पत्र                                                                                                                                                                                               | ***   | ४१६ |

## संक्षेप और संकेत

**अा० भा०—**श्रानन्दभाष्य उ० भा० स० प०-उत्तरी भारत की सत परम्परा क० प्र०-कबीर प्रन्थावली ह० प्र० द्विवेदी-हजारीप्रसाद द्विवेदी कवितावली, उ० का०-कवितावली, उत्तर काएड जे० स्रार० ए० एस०--जर्नल स्रव् दि रायल एशियाटिक सोसायटी स्रव् बंगालः ना० प्र० स० रिपोर्ट-नागरी प्रचरिखी सभा की खोज-रिपोर्ट बीजक प्रे० च०-बीजक, स० प्रेमचद भ० पु० तृ० प्र०-भविष्यपुराण् तृतीय प्रतिसर्ग पर्व मानस-श्रीरामचरितमानस मानस, बा० का०--श्रीरामचरितमानस, बालकाड मानस, अ० का०--श्रीरामचरितमानस, ऋयोध्याकाड मानस, अ० का०-श्रीरामचरितमानस, अरएयकाड मानस, कि॰ का०-श्रीरामचरितमानस, किष्किन्घाकाड स० का०-श्रीरामचरितमानस, सुन्दरकाएड ल० का०--श्रीरामचरितमानस, लंकाकाएड उ० का०-श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाराङ श्री रा० प० पं० रा० ट० दास-'श्रीरामार्चनपद्धति', स० पं० रामटहलदास रा० ना० दास-रामनारायण्दास विनय-विनयपत्रिका श्री वै० म० भा०—श्री वैष्णवमताब्जभास्कर रा० ट० दास-रामटहलदास सं० स० कबीर, वर्मा-सिह्त संत कवीर, डॉ॰ रामकुमार वर्मा हि॰ का॰ नि॰ सम्प्रदाय, बथ्वाल-हिन्दो काव्य मे निर्भुख सम्प्रदाय, डॉ॰ पीताबर दत्त बर्थ् वाल हि॰ सा॰ त्रा॰ इ॰, वर्मी—हिन्दी साहित्य का ब्रालोचनात्मक इतिहास, डॉ॰ रामकुमार वर्मा

हि० सा० इ०, शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल

# भूमिका

# धार्मिक पृष्ठ-भूमि

रामानन्द स्वामी मध्य-युग के एक प्रसिद्ध वैष्णाव सुधारक थे। अपने उदार हिष्टकोण के कारण उन्होने भक्ति का द्वार ब्राह्मण-शूद्र, शक्त-श्रशक्त, कुलीन-श्रकुलीन, पुरुष-स्त्री सभी के लिए उन्मुक्त कर दिया था। उनके शिष्यों मे कबीर जुलाहा, धना जाट, सेन नाई, पीपा च्लिय, रैदास चमार तथा सुरसुरी श्रीर पद्मावती श्रादि स्त्रियाँ भी थीं। वैष्णव धर्म के इतिहास में यह एक घटना ही कही जायगी, क्योंकि रामानन्द के पूर्व के वैष्णव श्राचार्यों ने शुद्ध विचार की दृष्टि से तो भक्ति के चेत्र में किसी भी प्रकार के बन्धन को स्वीकार नहीं किया था ( स्वय स्त्रालवार सतो में स्त्रनेक शूद्र भी थे ), किन्तु व्यवहार के च्वेत्र मे उन्होंने खान-पान छुत्रा-छूत सम्बन्धी समस्त त्राचार-विचार को प्रधानता दी थी। रामानुज प्रपत्ति के च्रेत्र मे जातिगत, कुलगत अथवा वर्गगत बन्धन को नहीं मानते थे, किन्तु उनके सम्प्रदाय में खान-पान सम्बन्धी श्रेनेक बन्धन स्वीकार किए गए, जो इस बात के प्रमाण हैं कि स्वय रामानुजाचार्थ भी श्रपने उपदेशों के तर्क को पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सके थे। रामानन्द का महत्व इस दृष्टि से श्रीर भी श्रिधिक बढ़ जाता है कि उनसे प्रेरणा पाकर उनके शिष्यों ने हिन्दी भाषा को ही ऋषने भाव-प्रकाशन का माध्यम बनाया, जिसके फलस्वरूप मध्य-युगीन उत्तर भारत मे एक ऋद्भुत जनजागृति ऋ। गई। रामानन्द के पश्चात् भी उनके सम्प्रदाय को जनता का इतना ऋघिक बल प्राप्त हुन्ना कि उत्तरभारत के लगभग समस्त वैष्णव-सम्प्रदायों में रामानन्द-सम्प्र-दाय सबसे ऋघिक सुसगठित एव जनप्रिय हो गया । फिर भी रामानन्द स्वामी का उचित मूल्याकन करने के लिए वैष्णव-धर्म के विकास की सिद्धित रूपरेखा सम्मुख होनी स्नावश्यक है।

१-इिएडयन फिलासफी-राधाकृष्यन्, पृ० ७०८-६।

#### वैष्णव धर्म का विकास

विद्वानों का मत है कि विष्णुभक्ति का मूल रूप वैदिक काल में ही मिल जाता है। कुछ ऋचाओं में 'विष्णुलों के के प्रति कामना', 'विष्णु को कृपा के लिए प्रार्थना' जैसी भावनाएँ भी व्यक्त की गई हैं। कुछ ऋन्य विद्वानों ने नवधा-भक्ति, ब्रह्म के नराकार रूप तथा अवतारवाद के कुछ सकेत भी वेदों में पाए हैं। वहाँ विष्णु की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्हें त्रिविक्रम कहा गया है। वामनावतार का मूल यही कल्पना है। उन्हें स्पर्यदेवता भी कहा गया है। भग की कल्पना-शुभाशीर्वादों का प्रदाता-भी वेदों में मिलती है, जो आगे चल कर भगवान् या भगवत् को परमोपास्य मानने वाले भागवत धर्म का आधार बनी विष्णु वैदिक-युग के एक प्रधान देवता हैं।

उपनिषत्काल में ब्रह्म के निर्मुण-सगुण रूप की विवेचना श्रिषिक हुई, किन्तु, निर्मुण की श्रपेचा सगुण का महत्व कमशः बढ़ता गया। विष्णु में मानवता के गुणों का श्रारोप हुन्ना श्रीर उन्हें चरम प्राप्य माना गया। उनकी प्राप्ति के लिए श्रहिसात्मक यशों का भी विधान हुन्ना। " 'बाल्मीकीय' रामायण में श्रवतारवाद की पूरी प्रतिष्ठा हो गई, यद्यपि विद्वानों के मत से यह श्रश उसमें बाद में जोड़ा गया। 'महाभारत' के पाचरात्र मत में वैष्णवध्यमें की निश्चित् रूपरेखा बन जाती है। " सर श्रार० जी॰ मएडारकर के मत से ईसा से ३००-४०० वर्ष पूर्व वासुदेव नामक देवता की उपासना का प्रचार शा श्रीर इस धर्म के श्रनुयायी भागवत कहें जाते थे। विदेशियों ने भी इस धर्म को श्रपनाया था। यूनानी राजा एन्टिश्चलिकडास के राजदूत हेलियोडोरस की 'परम भागवतो हेलियोडोरस' कह कर पुकारा जाता था। रें

१—वही, पृ० ६६७ तथा 'भागवत-सप्रदाय'-बलदव उपाध्याय, पृ० ५१-५७

२—'वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार', कृष्णदत्त भारद्वाज, पम०प०, कल्याण, वर्ष १६, अक ४, प० नददुलारे वाजपेयी द्वारा 'महाकवि सूरदास' यथ मे ए० २ पर उद्घृत।

३-वही, पृ० ३।

४-भारतीय सस्कृति-शिवदत्तज्ञानी, पृ० २०७।

५-इंग्डियन फिलासफी-राधाकृष्यान्, पृ० ६६७।

६-वही, पृ० ६६७।

७-वैष्णव धर्म का विकास श्रीर विस्तार, क्व० द० भारद्वाज, कल्याण, वर्ष १६, श्रक ४।

१-वैष्णविषम श्रादि-मण्डारकर, पृ० ६।

१०--भारतीय संस्कृति, शिवदत्त ज्ञानी, पृ० २३६ - बेसनगर शिलालेख ।

#### नारायणीय सम्प्रदाय

भएडारकर ने 'महाभारत' के वैष्णव-सम्प्रदायों के सम्बन्ध में विस्तृत सूच-नाएँ भी दी हैं। 'शान्तिपर्व' के अन्तर्गत नारायणीय-श्रंश से पता चलता है कि मेर पर्वत पर सर्वप्रथम इस धर्म का उद्घाटन हुन्ना, स्वायम्भुव से इस शास्त्र की उत्पत्ति हुई श्रीर भगवान् की उपस्थिति में इसका प्रख्यापन हुन्ना। भगवान् के अन्तर्धान हो जाने पर चित्र-शिखण्डियों ने इस धर्म का प्रचार किया। काला-तर में यह धर्म बृहस्पति को मिला और बृहस्पति से पुनः वसुउपरिचर को। इसी अंश में वासुदेव धर्म के मूल तत्वों का विवेचन भी किया गया है। वासुदेव को 'सभी आत्माओं का अन्तरात्मा और सबका खण्टा' कहा गया है। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को क्रमशः जीवों का प्रतिनिधि, मस्तिष्क और आत्मज्ञान का प्रतीक माना गया है और कहा गया है कि ये सब आदिशक्ति के ही खप हैं। वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि वासुदेव के ही अवतार कहे गए हैं।

भौतिक पापों के नष्ट हो जाने पर जीव श्रानिकद रूप में प्रवेश करता है श्रीर फिर मिस्तिष्क बन कर प्रद्युम्न रूप में, उसके पश्चात् वह सकर्षण रूप में प्रवेश करता है श्रीर फिर त्रिगुणों से युक्त होकर परमात्मा वासुदेव में । कहा गया है कि यह वहीं धर्म है जिसका उपदेश वासुदेव से नारद को मिला, 'हरिगीता' में जिसका निर्देश किया गया है श्रीर कृष्ण ने जिसका उपदेश श्राजुन को किया था । इस धर्म का मूल है 'श्राहसा'। वसुउपरिचर के यह में श्रारप्यक-प्रणाली का श्रानुसरण करते हुए पश्रुबिल भी नहीं दी गई थी। श्रातः स्पष्ट है कि यह धर्म बौद्ध श्रीर जैन धर्मों की ही भाँति एक सुधार-श्रान्दोलन था, यद्यपि इसकी पूरी श्रास्था श्रारप्यकों एव परमात्मा में थी। श्रागे चलकर सास्वतों ने इस धर्म को श्रपना लिया।

नारायग्रीय-श्रश से यह भी स्पष्ट है कि पहले वासुदेव श्रीर उनके चतुर्व्यूहों की उपासना श्रजात थी। परमात्मा को 'हरि' कहा गया श्रीर यज्ञों से पूजापद्धति एकदम मुक्त नहीं रही। कालान्तर मे वासुदेव ने भगवद्गीता मे वैष्ण्व धर्म. को एक निश्चित् रूप दिया। उन्होंने एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही चला दिया। उनके भाई, पुत्र-पौत्रादि ने भी इसमे सहयोग दिया श्रीर वे परमात्मा के रूप तथा। विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्तरों के प्रतीक कहें गए। सात्वत जाति ने श्रागे चलकर इस धर्म को पूर्ण्तया श्रपना लिया।

१-वैष्यविषम श्रादि, भंडारकर, १० ६-११।

२-सभूताः सवसभारास्तस्मिन् राजन् महाक्रतौ ।

न तत्र पशुवातोऽभूत् स राजैव स्थितोऽभवत् ।। ( शातिपर्व ३३६। १० ),

#### सात्वत-धर्म

महाभारत, विष्णुपुराण, भागवत तथा पातजल 'महाभाष्य' के अनेक प्रमाखों द्वारा भगडारकर ने सिद्ध किया है कि 'वृष्णि जाति' का ही दूसरा नाम सात्वत था, वासुदेव, सकर्षण, ग्रानिरुद्ध श्रीर प्रद्युम्न श्रादि इस जाति के सदस्य थे । वासुदेव इनके प्रधान देवता थे । भग्डारकर के अनुसार इस वासुदेव धर्म के प्रवर्त्तक कदाचित् वासुदेव नाम के कोई स्त्राचार्य रहे होगे। 'पातंजल महा-भाष्य' श्रौर 'काशिका' मे वासुदेव को वृष्णि-कुल का एक सदस्य कहा गया है। वेदों मेभी कृष्ण ऋषि का नाम श्राया है जो कृष्णायन गोत्र के प्रवर्त्तक थे। सभवतः स्रागे चल कर वासुदेव से उनका तादातम्य हो गया श्रीर इसी स्राधार पर उनका सबध वृष्णि जाति से भी मान लिया गया । क्रमशः कृष्ण की सारी गरिमा वासुदेव मे जोड़ दी गई। अन्य देवो से भी वासुदेव की अभिन्नता धीरे-धीरे स्थापित की गई श्रीर गोकुल-कृष्ण से भी उनका सम्बन्ध जोड़ा गया। सम्भवतः चतुर्व्यूहों को कल्पना बाद मे की गई। भगवद्गीता में मस्तिष्क, चुद्धि, ज्ञान, श्रहकार, जीव श्रादि वासुदेव की प्रकृतियों की व्याख्या की गई है। चाद मे विद्वानों ने परमात्मा की इन प्रकृतियों को श्रानिरुढ़ादि में साकार कर दिया। गीता मे विराट्स्वरूप का वर्णन करते समय वासुदेव को विष्णु कहा गया है।

#### चासुदेव और नारायण में अभिन्नता

श्रनेक प्रमाणों से भएडारकर ने यह सिद्ध किया है कि नारायण वासुदेव के पूर्ववर्ती थे। महाभारत काल में जब वासुदेव की पूजा का प्रचार हुआ, दोनों में श्रभिन्नता स्थापित की गई। 'महाभारत' के बन पर्व में श्रर्जुन श्रीर वासुदेव कृष्ण की समता नर-नारायण से की गई है।

#### वासुदेव और विष्णु

महाभारत-काल तक आते-आते विष्णु परमात्मपद तक पहुँच गए थे और इसी काल में, भगडारकर के मत से, वासुदेव की उनसे अभिन्नता स्थापित की गई। 'भीष्मपर्व' में परमात्मा को नारायण और विष्णु के नाम से पुकारा गया है और उनकी अभिन्नता वासुदेव से की गई है। 'शान्तिपर्व' में भी युधिष्ठिर ने कृष्ण को विष्णु कह कर पुकारा है।

स्पष्ट है, वासुदेव को प्रधान देवता मानने वाला वासुदेव धर्म सास्वतों द्वारा स्वीकृत धर्म था, महाभारत काल मे यह भारत की विभिन्न जातियों एवं प्रान्तों में प्रसरित था, पौराशिक युग में यह सैनिक धर्म न रहा श्रीर इसमें वैदिक देवता विष्णु से बहने वाली धारा, नारायण्—व्यापक तथा दार्शनिक ईश्वर—की धारा श्रीर वासुदेव—ऐतिहासिक देवता—की धारा श्रादि मिल गईं। इन तीनो ने मिल कर उत्तर वैष्णव-धर्म का निर्माण किया।

#### वासुदेव ऋष्ण और गोपाल ऋष्ण

भएडारकर के मत से इन घाराश्रो में एक श्रीर घारा श्राकर मिल गई, जिसने श्राधुनिक वैष्ण्व-धर्म को बहुत श्रिषक प्रभावित किया। वासुदेव कृष्ण् श्रीर गोपाल कृष्ण् में श्रीमन्नता भी कालान्तर में स्थापित हो गई। मएडारकर के मत से श्राभीर जाति में बाल-ईश्वर की उपासना प्रचलित थी, कदाचित 'काइस्ट' नाम का भी प्रयोग होता था। ईसा से लगभग २००-३०० वर्ष बाद उन्होंने उत्तर भारत में श्रपने राज्य स्थापित कर लिये थे। सम्भवतः 'काइस्ट' नाम के कारण् वासुदेव कृष्ण् का तादात्म्य बाल ईश्वर से हो गया। गोपियों की कथा बाद में श्राई होगी। सम्भवतः उनकी सुन्दर स्त्रियों को श्राथों ने पसन्द किया श्रीर गोपी-कृष्ण् की लीलाएँ गढ़ दी गईं। किन्तु, भएडाग्कर के इस मत से श्रमेक विद्वान् सहमत नहीं हैं। वे वैष्ण्व धर्म पर ईसाई प्रभाव सिद्ध करने की चेष्टा को श्रप्रामाणिक एव श्रसगत समभते हैं। इनके तर्कों में पर्याप्त सार भी है।

#### भागवत-प्रणाली श्रोर उत्तरकालीन वैष्णव धर्म

ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ईसवी तक इस धर्म का कोई पता नहीं चलता । इसके पश्चात् ही गुप्त वशी राजाश्रों को 'परम-भागवत' कहें जाने का उल्लेख मिलता है। उदयगिरि पर चतुर्भुज भगवान् की एक मूर्ति भी है जो कदाचित् विष्णु की ही है। इसका समय ४०० ई० है। गाजीपूर में भितरी नामक ग्राम में पाए गए एक स्तम्भ पर सार्ड्भिन् की एक मूर्ति है, जिसका समय स्कन्द का शासनकाल है। सार्ड्भिन् विष्णु ही थे। पर्णंदत्त के पुत्र चक्रपालित ने ४५६ ई०मे एक विष्णु-मन्दिर की स्थापना की थी. जिसके एक शिलालेख में वामन की प्रार्थना की गई है।

## द्त्रिण में वासुदेव-धर्म या वैष्णव-धर्म

आलवार भक्त—भागवत पुराग के अनुसार कलियुग में भक्ति द्रविड देश में ही पाई गई। भागवत की रचना अधिक से अधिक आनन्दतीर्थ से २०० वर्ष पूर्व हुई होगी। अतः द्राविड सत भी ११वीं शताब्दी के पूर्व हो चुके होंगे। कृष्णस्वामी आयगर ने इन द्राविड भक्तों के नाम समय की हिंट से इस प्रकार दिए हैं:—पोयगै ब्रालवार, भूतत्तार, पेय ब्रालवार, नम्मालवार (पराकुश मुनि), परि-ब्रालवार, श्रायडाल, (रगनायको), तोयडरिडप्पोलि (विप्रनारायण), तिरुप्पन ब्रालवार, तिरुप्पिले ब्रालवार। संस्कृत में इन्हें सरोयोगिन्, भूतयोगिन्, महद्योगिन्, शठकोप, विष्णुचित्त, गोदा, मकाघृरेग्रु, योगवाहन ब्रौर परकालालवार (भिक्तिसार) ब्रादि नामो से पुकारा गया है। इनके ब्रितिरिक्त मधुरकिव ब्रौर कुलशेखर दो ब्रन्य प्रसिद्ध ब्रालवार भी हो गए हैं। परम्परा से प्रथम ब्रालवार का समय ४२०३ ई० पू०—२७०६ ई० पू० माना गया है, पर यह नितान्त काल्पनिक है। मयडारकर के मत से प्रथम ब्रालवार का समय ईसा की ५ वीं या ६ वी शताब्दी था।

#### त्रालवारों की विचारधारा

श्रालवारों के गीत 'प्रबन्धम्' मे संग्रहीत किए गए हैं। शठकोप के गीतो का सम्रह 'सहस्र गीति' नाम से किया गया है। इन श्रालवारों ने विष्णु या नारा-यग को ही श्रपना श्राराध्य माना था । डॉ॰ राघाकृष्णन के मत से इन श्रालवारों ने ईश्वर को प्रेमी मान कर उपासना की है। नम्मालवार ने लिखा है—'श्रो स्वर्ग के महत्वपूर्ण प्रकाश, तुम मेरे हृदय मे हो श्रीर मेरे श्रात्मा का भीग कर रहे हो । मैं तुमसे कब एक हो जाऊँगा ?' डॉ॰ दीनदयालु गुप्त के मत से "ग्रालवार भक्त सासारिक विषयों को ग्रानित्य कहते थे। उनका विचार था। कि भक्ति के साधन श्रीर प्रपत्ति-पूर्ण श्रात्मसमर्पण्-द्वारा संसार के श्रावागमन से मुक्ति तथा विष्णु भगवान् का सम्मिलन मिलता है। वे केवल विष्णु के ही उपासक ऐकातिक धर्म को माननेवाले थे। वे विष्णु को वासुदेव, नारायगा, भगवद्, पुरुष ब्रादि नामों से भी पुकारते थे। उनके मतानुसार भगवान् विष्णु नित्य, ग्रनन्त श्रीर श्रखराड हैं, वे सत्-चित् श्रीर श्रानन्दस्वरूप हैं, श्रीर जीवों पर कृपा कर ऋवतार भी लेते हैं। परन्तु ऋवतार लेने पर भी उनकी ऋनन्त, श्रनादि श्रीर सतत सत्ता ज्यो की त्यों रहती है। वे मूर्ति रूप मे भी श्रवतार लेते हैं। राम श्रीर कृष्ण उन्हीं के रूप हैं। कृष्ण की श्रानन्द कीड़ाश्रों के रूप में वह विष्णु जीवों को आनन्द दान देता है। गोपियों के साथ की लीलाओ द्वारा वह पूर्णानन्द की अनुभृति कराता है । आलवार भक्त विष्णु तथा उसके अवतार कृष्ण श्रीर राम की भक्ति वात्सल्य, दास्य तथा काता-भाव से करते थे, जिन भावों पर उन्होंने श्रनेक गीत लिखे हैं। उनके विचारानुसार भगवद्भक्तों की सेवा भी भगवान् की सेवा का एक अग है। भक्ति के अन्तर्गत प्रपत्ति को उन्होंने

१--राभाकृष्यन्-इव्हियन फिलासक्री, पृ० ७०८

बड़ा स्थान दिया था। उनका विश्वास था कि विष्णु भगवान् की कृपा, उनके प्रति प्रेम और श्रात्मसमर्पण् से मिलती है। सबसे बड़ी बात इस धर्म की यह थी कि श्रालवारों का यह धर्म सभी जाति श्रीर सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिये खुला हुश्रा था।" र भागवत-सम्प्रदाय का मूलाधार 'पाँचरात्र संहिताएँ' हैं। शकराचार्य ने इनकी उपासना-पद्धति के पाँच भेद बतलाए हैं— र श्रीभगमन-मनसा, वाचा, कर्मणा श्राराध्य में केन्द्रित होकर उसके मिद्रिर में जाना। र उपादान — पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करना। र इंडया— पूजा। ४ स्वाध्याय— मंत्रोडचार ५ योग—साधना, ध्यान श्रादि। 'ज्ञानमृतसार' में समरण, नामोडचार, नमस्कार, पादसेवन, भक्ति से पूजा श्रीर श्रात्मसमर्पण् 'हरिपूजा' के ६ प्रकार कहे गए हैं। 'भागवत पुराण्' में श्रवण, सेवा श्रीर सख्य तीन श्रीर जोड़े गए। दिच्या के श्राचार्य

श्रालवारों के उपरान्त दिख्ण भारत में कुछ श्राचार्य हुए, जिन्होंने श्रालवारों के 'प्रबन्धम' में व्यक्त विचारों का प्रतिपादन वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता श्रादि के प्रमाणों से किया। ऐसे श्राचार्यों में नाथमुनि प्रथम (८२४ई०-६२४ई०) थे। उनके पश्चात् इस धर्म में पुराडरीकान्त, रामिश्र तथा यामुनाचार्य तीन प्रसिद्ध प्रचारक हुए। यामुन के श्रादेश से ही रामानुजाचार्य ने महर्षि वादरायण के 'ब्रह्मसूत्र' पर श्रपनी टीका लिखी थी। यादवप्रकाश ने इस दिशा में उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया था। रामानन्द-सम्प्रदाय की दार्शनिक चिन्ताधारा को रामानुज के विशिष्टा-दैत दर्शन ने पूर्णतया प्रभावित किया है, श्रतः उसका विशद विवेचन यहाँ श्रावश्यक सा प्रतीत होता है।

#### रामानुजाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तर

ब्रह्म—रामानुज के अनुसार ब्रह्म स्वगतमेद से चिद्दिचिद्विशिष्ट है। सत्, चित् और आनन्द उसके तीन प्रमुख गुगा हैं, जो उसे एक रूप तथा एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। ब्रह्म सर्वज्ञ है। उसका ज्ञान इद्रियाधीन नहीं है। ईश्वर का व्यक्तित्व अपने आप मे पूर्ण है, मनुष्य केवल अपूर्ण रीति से ही व्यक्ति है। व्यक्तियों के लिए आवश्यक विभिन्नताएँ ब्रह्म के स्वगत ही हैं।

ब्रह्म ज्ञान, शक्ति श्रीर करुणा का समुद्र है। करुणावश उसने जगत् की सुष्टि की है, नियमों का विधान किया है, श्रीर इसी के कारण वह पूर्णत्व-कामी मानवों की सहायता करता है। परस्पर भिन्न होते हुए भी ये गुण एक

१-- ब्रष्टछाप और बरलभ-सम्प्रदाय, डा॰ दीनदयालु ग्रप्त; भाग १, ५० ३८।

२-इिएडयन फिलासफी-नालूम २, पृ० ६८२-७१२--ले॰ डॉ॰ राधाकुष्णन्

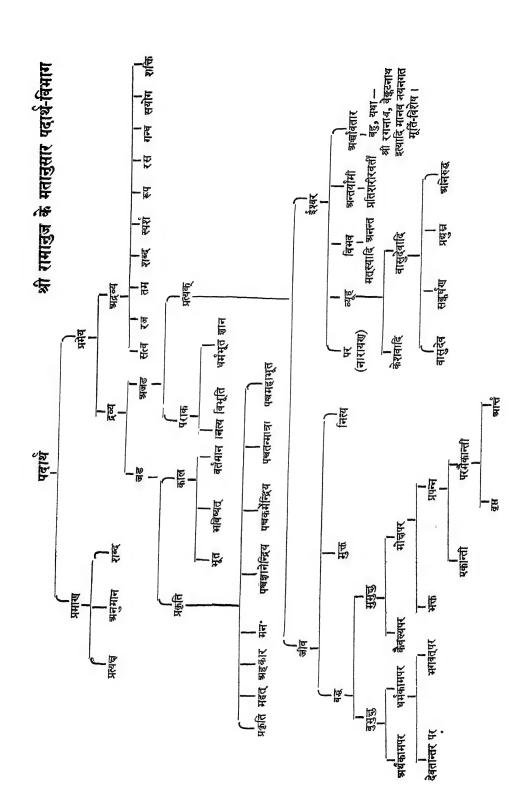

ही सत्ता के श्रधीन हैं श्रीर एकत्व को विभक्त नहीं करते। ये गुण भाव-मय हैं तथा चित् श्रीर श्रचित् श्रादि परमेश्वर के विशेषणों से भिन्न हैं। ' ईश्वर का निर्माण न तो प्रकृति से हुश्रा है श्रीर न वह कर्माधीन ही है, न तो वह प्राण-शरीर है श्रीर न सुख-दु:ख-श्रनुभूतिमय ही है। इह लोक तथा परलोक के उपभोगों का प्रदाता ईश्वर ही है। ब्रह्म रूप श्राकार-हीन है, चित् की व्यथा श्रीर श्रचित् के विकार से वह प्रभावित नहीं होता।

चित् श्रीर श्रचित् ब्रह्म से उसी प्रकार सम्बद्ध हैं, जिस प्रकार किसी पदार्थ से उसके गुण श्रथवा किसी वस्तु से उसका श्रश या श्रात्मा से शरीर। ब्रह्म प्रकार, नियान्य श्रीर शेषी है, चिदचित् प्रकार, नियान्य श्रीर शेष हैं। नित्य एव वास्तविक होते हुए भी ये श्रपने विकास मे ब्रह्माचीन हैं। जगत् ब्रह्म से ही श्रपनी सत्ता प्राप्त करता है श्रीर उसकी इच्छा का श्रमुचर है। ईश्वर से सम्बद्ध होने पर भी जीव श्रीर जगत् की श्रपनी प्रवृत्तियाँ, शक्ति श्रीर क्रियाएँ श्रादि होती हैं।

स्वरूप भेद के कारण चित् श्रर्थात् भोक्ता, श्रचित् श्रर्थात् भोग्य श्रीर ईश्वर श्रर्थात् प्रेरक (सर्वान्तर्यामी) वस्तुतः तीन हैं, किन्तु प्रकार श्रीर प्रकारि ऐक्य के कारण वे एक ही है।

ब्रह्म ही जगत् का कर्त्ता, पालक श्रीर लय कर्ता है। वह कारणों से परे है, सक्षार की श्रपूर्णताश्रों से श्रस्पृश्य है। रामानुज ने परमात्मा को 'विष्णु' नाम से श्रमिहित किया है। शिव तथा ब्रह्मा भी विष्णु ही हैं।

श्रुतियों मे ब्रह्म को जहाँ 'निर्मुण्य' कहा गया है, वहाँ वस्तुतः उसमे 'प्राक्तत हेय गुणो' का ही अभाव कहा गया है। (निर्मुण्यादश्च परस्य ब्रह्मणो हेय गुण्य सम्बन्धादुपपद्यते—श्री भाष्य पृ० ८३) 'तत्वमिस' की व्याख्या करते हुए रामा-नुज ने कहा है कि वस्तुतः ईश्वर और जीव दो भिन्न सत्ताएँ हैं, फिर भी ब्रह्म और जीव में शरीर-श्रात्मा तथा विशेष्य-विशेषण सम्बन्ध है। ईश्वर वस्तुतः सर्वान्तरात्मा है। विशेषणों से युक्त श्रुद्धैत ब्रह्म की कल्पना के कारण ही इस मत का विशिष्टाद्वैत नामकरण हुआ।

ब्रह्म पाँच रूपों मे प्रकट होता है—१—ग्रची-मूर्तिरूप । २—विभव-ग्रव-तारादि । ३—व्यूह-संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न ग्रीर श्रानिरुद्ध । ४—ग्रन्तर्यामी-श्रन्त:करण का प्रेरक रूप । ५—पर-नारायण रूप (तत्वत्रय पृ० १२२—१४१) नारायण का निवास-स्थान बैकुएठ है, वे शेष-पर्यंक पर शयन करते हैं, ख्रुमी, भू ग्रीर खीला उनकी चरणसेवा करती हैं; लच्मी ब्रह्म की क्रिया-शक्ति हैं, वही पुरुषकार-रूपा हैं। ब्रह्म न्याय श्रीर लद्मी स्नमा के प्रतीक हैं। लद्मी के क्रिया श्रीर भृति (विकास) नामक दो रूप हैं।

ब्रह्म ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति श्रीर तेज श्रादि षडैश्वर्य युक्त है। वासुदेव मे ये छहा ऐश्वर्य हैं, शेष तीन विभवों में केवल टो-दो ऐश्वर्य ही मिलते हैं। सकर्षण व्यक्तिगत श्रात्मा के, प्रद्युम्न मस्तिष्क के श्रीर श्रानिच्छ श्रहकार के नियन्ता हैं। ब्रह्म के श्रावतार रूप के दो मेद है। मुख्यावतार तब होता है जब स्वयं विष्णु ही श्रवतरित होते हैं, जब व्यक्तिगत श्रात्मा श्रावेश में श्रा जाता है, तब गौण श्रवतार होता है।

इस सम्प्रदाय के परमोपास्य लच्नी-नारायण है। नारायण का विष्रह सदा एक रस, श्रचिन्त्य, दिव्य, श्रद्भुत, नित्य, निर्मल, उज्ज्वल, सुगधित, सुन्दर, सुकुमार, लावण्य श्रौर यौवनादि गुणो से युक्त है।

जीव — रामानुज के मत से जीव सत्, श्राचित्य, नित्य, ज्ञानाश्रय, निरवयव, निर्विकार, श्रव्यक्त श्रीर श्रम्णु है (तत्वत्रय, पृ० ५)। यह शरीर, इद्रिय, मन, प्राग्ण एव बुद्धि से विलच्चण है, यह कर्ता, भोक्ता एवं ज्ञाता है। मानवीय स्तर पर यह स्थूल शरीर, प्राण्ण, पंचज्ञानेन्द्रियों श्रीर पंच कर्मेन्द्रियों तथा मन से सम्बद्ध है। मन की श्रध्यवसाय, श्रिममान श्रीर चिन्ता श्रादि तीन कियाएँ हैं। श्रिग्णु जीव हृत्पिग्रह मे निवास करता है, निद्रावस्था मे यह वहीं विश्राम करता है, निद्रावश्या मे यह वहीं विश्राम करता है, निद्रावश्या की चिरन्तरता में कोई बाधा नही उत्पन्न करती। श्रिग्णुजीव श्रपने ज्ञान के संकोच एवं विस्तार की शक्ति से सुख-दु:ख की श्रमुभूति उसी प्रकार करता है जिस प्रकार संकोच एवं विस्तार गुण्ण वाली दीपशिखा श्रपने प्रकाश से बहुत सी वस्तुश्रों को प्रकाशित कर देती है। स्थान श्रीर समय की हिन्द से दूरस्थ वस्तुश्रों का ज्ञान भी श्रात्मा के लिए सम्भव है। यह ज्ञान नित्य एव निरपेद्ध है, सम्पूर्ण वस्तुश्रों मे व्याप्त एवं सत्य है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार यह ज्ञान सीमित हो जाता है।

आतमा श्रानेक है। मुक्ति मिलने की अवस्था के पूर्व तक यह प्रकृति से बंघा रहता है। प्रकृति जीव का वाहन है, जिस प्रकार श्रश्व मनुष्य का। शरीर-बन्धन के कारण श्रात्मा ब्रह्म से श्रपना सम्बन्ध जोड़ नहीं पाता है। जीवन श्रीर मृत्यु के कमों मे श्रात्मा अपरिवर्तित ही बना रहता है। प्रलयावस्था मे श्रात्मा के विशेष रूपों का नाश हो जाता है, यद्यपि वह स्वयं श्रविनाशी है। किर मी, जीव के पूर्व कृत कमों का विनाश नहीं होता श्रीर ज्यों ही सुष्टि प्रारम्भ होती है, वह श्रपनी-श्रपनी शक्तियों से विशिष्ट होकर जगत् मे श्रा जाता है; जीव का शान वर्तमान तक ही सीमित है, श्रतः वह श्रपने भृत को देख नहीं सकता। श्रहकार जीव की स्वामाविक विशेषता है। बन्धन श्रीर मुक्ति की श्रवस्था

में जीव ज्ञातास्वरूप ही बना रहता है। श्रात्मा क्रियाशील है, किन्तु जब तक कर्म द्वारा वह शरीर से सम्बद्ध है, तब तक उमके कर्म निर्घारित ही रहते हैं, शरीर से सुक्त होने पर वह सकल्प से ही श्रापनी भावनाश्रो को जान लेता है।

जीव श्रीर ईश्वर श्रभिन्न नहीं हैं। जीव ब्रह्माश श्रवश्य हैं, किन्तु यह ब्रह्म से निकला हुश्रा एक भाग नहीं है, क्योंकि ब्रह्म श्रविभाज्य तथा श्रखड है। यह ब्रह्म का परिणाम हैं, क्योंकि यह ब्रह्म से परे नहीं रह सकता, फिर भी श्राकाशादि की भाँति उत्पन्न परिणाम नहीं है। श्रात्मा की स्वाभाविक वृत्ति श्रपरिवर्तनीय है, किन्तु जिन परिवर्तनों से श्राकाशादि की उत्पत्ति होती है वे 'स्वरूपान्यथाभाव-लच्चण' हैं। दु ख श्रात्मा की ही प्रकृति है, ईश्वर की नहीं।

ईश्वर के अन्तः स्थित होने के फलस्वरूप जीव का इच्छा-स्वातन्त्र्य नष्ट नहीं हो जाता है, यद्यपि जीवात्मा का प्रयास-मात्र कियाशीलता के लिये आवश्यक नहीं है, विश्वात्मा का सहयोग भी आवश्यक है। केवलमात्र ईश्वर ही प्रकृति और कर्म के बन्धनों से मुक्त हैं,। ईश्वर की सर्वप्रमुख विशेषता है शेषित्व, जीव उसका शेष है। रामानुजाचार्य के अनुसार जीवों के नित्य, मुक्त और बद्ध तीन मेद हैं। नित्य जीव कर्म और प्रकृति से मुक्त होकर आनन्दोपभोग करते हुए बैकुएठ में निवास करते हैं। मुक्त जीव उन्हें कहते हैं, जो अपनी बुद्धि, पुरुष और भक्ति के बल पर मुक्ति-लाभ करते हैं। बद्ध जीव वे हैं जो अपने अज्ञान एवं स्वार्थ के कारण संसार म ही अमण् करते-रहते हैं। बद्ध जीवों के बुभुक्षु और समुद्ध दो प्रमुख मेद हैं। ये चार प्रकार के होते हैं—दिन्य, मनुष्य, पशु और स्थावर।

मृत्यु के उपरान्त मुक्त देवयान से श्रीर पुरायात्मा पितृयान से जाते हैं; किन्तु, दुष्ट चन्द्रलोक जाने के पूर्व ही पृथ्वी को लौट श्राते हैं। जीवो को ईश्वर के दूत ऊपर ले जाने हैं। रामानुज इस सम्बन्ध मे मौन हैं कि जीव कर्मबद्ध कब से हुश्रा। उनके मत से सुष्टि श्रनादि है, श्रतः इस प्रश्न का उत्तर देना सहज सम्भव नहीं है।

प्रकृति-श्रचित्—प्रकृति, काल तथा शुद्ध सत्व ये तीन श्रचेतन पदार्थ है। वे श्रपरिवर्तनशील हैं श्रीर मनुष्य के प्रति उदासीन रहते हैं। प्रकृति न तो दृश्य हैं श्रीर न श्रनुमान का विषय, उसका ज्ञान धर्म ग्रन्थों से होता है। वह सत्, रज श्रीर तम गुणों से सुष्टि करती है। प्रलय मे श्रचित्तत्व रूप-नाम-विभेद रहित होकर सूद्भावस्था मे रहता है श्रीर उसे तमस् कहते हैं। श्रचित्तत्व श्रज है, यद्यपि उसके रूप श्रगोचर श्रीर गोचर हुश्रा करते हैं।

सुष्टि-क्रम इस प्रकार है—तमस्—महत्—श्रहकार—भूतादि। सात्विक श्रहकार से एकादश इद्रिया श्रीर तामस श्रहकार से पच तन्मात्राऍ उत्पन्न होती हैं, राजस श्रहकार इन दोनो प्रक्रियाश्रों मे सहायक होता है, श्रहकार से स्क्ष्म शब्द फिर श्राकाश स्पर्श-वायु श्रादि की उत्पत्ति होती है। ध्वनि सभी तत्वों मे वर्तमान है। स्पर्श के ऊष्ण, शीत श्रीर सम श्रादि तीन मेद हैं। प्राण् इन्द्रिय नहीं, वायु की श्रवस्था विशेष है। साख्य के विपरीत विशिष्टाद्वैत का मत है कि प्रकृति ईश्वर द्वारा उत्पन्न तथा श्रनुपाणित है।

काल-यह समस्त सत्ताश्चों का मूल है, यह दृश्य भी है। दिन, मास, वर्ष श्चादि का श्चाचार यही है।

शुद्ध सत्व—नित्य विभूति रूप मे ईश्वर का शरीर शुद्ध सत्व से बना है। प्रकृति की सहायता से ईश्वर लीला-विभूति रूप को प्राप्त होता है। ये सभी अपनेतन पदार्थ ईश्वरेच्छानुगामी हैं। स्वयं भले या बुरे नहीं, कर्मानुसार ही ये जीव के सुख-दु:ख के कारण होते हैं। कर्म और श्रिवचा से युक्त जीवों के लिए यह संसार ही आनन्द का चेत्र है। ईश्वर चित् से अपिक और अचित् से कम सम्बद्ध है, क्योंकि अचित् चित् से भी अनुशासित होता है।

सृष्टि—प्रलयावस्था मे ब्रह्म 'कारणावस्था' मे रहता है, चित् श्रीर श्रचित् स्प्नावस्था मे रहते हैं। श्रचित् श्रव्यक्त श्रीर चित् संकुचित रहता है। ब्रह्म की इच्छा से जब सृष्टि का प्रारम्भ होता है, स्द्रम श्रचित् स्थूल हो जाता है श्रीर श्रात्मा स्वपूर्वकर्मसचित गुणावगुणों के श्राधार पर शरीर धारण करता है। परिवर्तन की इस श्रवस्था मे ब्रह्म 'कार्यावस्था' मे स्थित कहा जाता है। वस्तुतः सृष्टि श्रीर प्रलय एक ही कारण ब्रह्म की विभिन्न श्रवस्थाओं के द्योतक है। कारणावस्था मे श्रात्मा श्रव्यक्त रहता है श्रीर श्रचित् शात-स्थिर। श्रात्मा को स्वकर्मानुसार फलोपभोग देने के लिए भी सृष्टि होती है। रामानुज के श्रनुसार ईश्वर सृष्टि श्रीर प्रलय के कारण चिदचित् मे उत्पन्न विकारों से प्रभावित नहीं होता। शुद्धसृष्टि मे, पाचरात्रानुसार, ईश्वर के षडेश्वर्य की श्रमिन्यक्ति होती है श्रीर इन्ही गुणों से वासुदेव तथा लद्मी के शरीर का निर्माण होता है; विभव, व्यूह श्रीर बैकुण्ठ श्रादि भी शुद्धसृष्टि के श्रग हैं। सृष्टि ईश्वर की लीलामात्र है, प्रकृति श्रीर जीव ईश्वर की कीड़ा के साधन हैं।

रामानुज ने शकर के मायावाद का जम कर खराडन भी किया है।

साधून-मार्ग - संसार मे त्राने पर कर्म श्रीर श्रविद्या के प्रभाव से जीव अपने को शरीर ही समक्षते लगता है, किन्तु ईश्वर के हृत्स्य होने के कारण व ह

श्रपने पाप का श्रमुभव भी करता है, श्रीर ईश्वर से श्रपनी सहायता करने की प्रार्थना करता है। किन्तु, मोच्च ज्ञान श्रीर कर्म द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा ही सम्भव है। भक्ति परमात्मा के सतत चिन्तन एवं ईश्वर के पूर्णज्ञान की श्रीर पहुँचने को कहते हैं। ज्ञान श्रीर कर्म इस भक्ति के साधनमात्र हैं, जो हमारे स्वार्थ का समूलोच्छेदन कर हमारी इच्छा शक्ति को नया बल, हमारी चेतना को नई शक्ति श्रीर हमारे श्रात्मा को नई शांति प्रदान करते हैं।

भक्ति केवल भावावेश मात्र नहीं है, यह ईश्वरीय ज्ञान होने के साथ ही भगवान् की इच्छा का पालन भी है। मस्तिष्क श्रीर हृदय से ईश्वर के प्रति श्रनुराग इसका प्राण् है श्रीर परमेश्वर का साद्धात्कार इसका परिण्याम है। भिक्ति के लिए विवेक-भोजन सम्बन्धी श्राचार-विचार तथा छुश्रा-छूत श्रादि का पालन, विमोक—ईश्वर की कामना तथा श्रन्य वस्तुश्रों से विराग, श्रम्यास—भगवान् का निरन्तर चिन्तन, क्रिया—परउपकार, कल्याण—दूसरों की भलाई की कामना; सत्य, श्रार्जव, दया, श्रहिंसा, दान, श्रीर श्रनवसाद श्रादि रामानुज के मत से श्रत्यन्तावश्यक हैं।

भक्ति अपने में ही फलस्वरूप होने से अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ मानी गई है। भक्ति के प्रत्येक स्तर पर हम अपने को पूर्ण बनाते चलते हैं। इस प्रकार भक्ति और मोद्ध में अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। भक्ति के दो मेंद माने गए हैं:—(१) वैधी—प्रार्थना, उत्सव, मूर्ति-पूजा आदि। यह निम्नस्तर की भक्ति है, (२) मुख्या—केवल भक्ति के लिए भक्ति, इसमें स्वार्थ के लिए स्थान नहीं रहता।

रामानुज के मत से प्रपत्ति—भगवान् के प्रति अनन्य शरणागिति—का द्वार सभी के लिए उन्मुक्त है, कर्म और ज्ञान का मार्ग केवल द्विजातियों के लिए है। फिर भी परम्पराओं से बहुत अधिक प्रभावित होने के कारण रामानुज ने प्रपत्ति का अधिकार द्विजातियों को तो इसी जन्म मे दे दिया, किन्तु श्रूदो तथा स्त्रियों को उनका आदेश था कि वे अगले जन्म मे भक्ति पाने के लिए प्रयास करे। रामानुज-सम्प्रदाय (लोकाचार्य) के टेंकले (तिगल)—दिल्लिण शाखा—के अनुसार केवल प्रपत्ति ही मोल का मार्ग है। अपने शरणागत की रज्ञा ईश्वर मार्जा की भाँति करता है जो अपने शिशु को अपने मुंह मे दबाए रहती है। यह मत आलवारों को विचारधारा के अधिक निकट है। बड़कले (बड़गल) शाखा (वेदान्त देशिक) के अनुसार प्रपत्ति ईश्वर के पाने का एक मार्ग विशेष है, केवल वही एक मार्ग नहीं। जिस प्रकार बन्दर का छोटा बच्चा कुछ प्रयास करने पर ही माँ से

चिपका रहता है उसी प्रकार कर्म, ज्ञान, भांक्त श्रीर प्रपत्ति द्वारा जो श्रपने को योग्य बना लेता है, वही ईश्वर की कृपा का श्रिषकारी होता है।

वैष्ण्व-भक्ति में ईश्वर को गुरु, मित्र, पिता, माँ, पुत्र श्रौर प्रियतम माना गया है।

मोच्न-रामानुज के श्रनुसार मोच्न श्रात्मा का श्रदृश्य हो जाना नहीं, सीमा के बन्धनों से ऊपर उठ जाना है। मुक्तात्मा ईश्वर रूप (समान)हो सकता है, ईश्वर नहीं। मुक्तावस्था में श्रात्मा की स्वाभाविक प्रज्ञा श्रीर श्रानन्द की श्रिभिव्यक्ति होती है, कर्म-बन्धन-होन होने से वह स्वराट् है। मुक्त संसार में पुन. लौट कर नहीं श्राते। रामानुज जीवन्मुक्त होने में विश्वास नहीं रखते। भौतिक शरीर का परित्याग कर श्रीर कर्म-बन्धन से रहित होकर जीव ईश्वर का साहचर्य प्राप्त करता है। मुक्तावस्था में देवता, मनुष्यादि जैसा कोई मेद नहीं रहता, सभी श्रात्माश्रों को समानता प्राप्त हो जाती है।

मुक्तजीव ईश्वर की समस्त विभ्तियो तथा पूर्णतास्त्रों (सर्वज्ञत्व तथा सत्य सकल्पत्व) से संपन्न हो जाता है, स्नन्तर केवल दो बातों का रहता है—१—स्नात्मा स्नाकार में स्नायु हो बना रहता है, २—स्विटकार्य में उसका कोई स्निधकार नहीं रहता (जगद्व्यापार वर्जम् ४।४।१७ पर श्री भाष्य)। ब्रह्म सर्वव्यापी है स्नौर स्विट-कार्य में उसका एकाधिकार है। ब्रह्मलोक में जीव विशुद्ध सत्वमय देह-युक्त होता है। इसी देह के माध्यम से वह स्नपनी इच्छा तथा विचारों को व्यक्त करता है। मुक्तजीवों के दो भेद माने गए हैं: १—शुद्धभक्त, जो यहाँ भगवान् की भिक्त में निरत होकर स्वर्ण में भी उनकी सेवा करना चाहते हैं। २—केविलन्, जो स्रपने स्नात्मा के स्वरूप का सत्त चिन्तन करते हुए मोच्च-लाम करते हैं।

रामानुज ने स्वर्ग में सकल सुखोपमोग एवं ऐश्वर्य-प्राप्ति की कल्पना की है। रामानन्द स्वामी की समकालीन परिस्थितियाँ (१३००ई०-१४००ई० तक)

धार्मिक परिस्थिति—रामानन्द के समय तक इस्लाम का देश में पर्याप्त प्रचार हो गया था। इस धर्म के प्रचारकों को राज्याश्रय भी प्राप्त था। कभी-कभी तो स्वयं मुसलमान राजाओं ने ही तलवार की नोक पर इस धर्म का प्रचार किया। हिन्दुश्रों को बलात् मुसलमान बनाया गया, उनके मन्दिर तोड़े गए श्रीर उनका सर्वस्व लूटा गया। हिन्दुश्रों ने भी श्रपने रच्चार्थ दबे रूप से श्रादोलन किया, किन्दु हमारा बुद्धिवादी वर्ग तथा हमारे भक्त-श्राचार्य इस धर्म से उदासीन ही रहे। उन्होंने इसका विरोध तक नहीं किया। इस काल तक 'मगध श्रीर

बंगाल को छोड़ कर भारत वर्ष के प्रायः सभी भागों मे बौद्ध-धर्म नष्ट प्राय हो चुका था त्रीर वैदिक घर्म ने उसका स्थान से लिया था। १९ जैन-घर्म का प्रचार स्रान्ध्र, तामिल, कर्नाटक, राजपूताना, गुजरात, मालवा तथा बिहार स्रोर उड़ीसा के कुछ भागों मे था। धीरे-धीरे दिल्ला मे शैवमत प्रचारको की शक्ति बढती गईं श्रौर बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक श्राते-श्राते सम्पूर्ण देश मे-उड़ीसा मे भी-यह धर्म चीण होता गया, किन्तु इसी समय जैन श्राचार्य हैमचन्द्र के प्रभाव से राजा जयसिंह श्रीर कुमारपाल ने इसकी उन्नति के लिए बहुत प्रयास किया, जिससे गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, राजपूताना श्रीर मालवे में जैनधर्म का प्रचार बहुत हुआ। इन प्रदेशों के श्रविरिक्त शेष भारत में जैन-धर्म का प्रचार नहीं के बराबर हुआ। र गमानन्द के समय तक शंकर के अद्वैत का खरडन करके रामानुज ने शैवधर्म का भी प्रभाव बहुत कम कर दिया। उनसे प्रेरणा पाकर दान्तिणात्य मध्व-निम्बार्कादि वैष्णावाचार्यों ने उत्तर भारत में भक्ति-सम्प्रदाय स्थापित किए । रामानन्द का सम्बन्ध दार्शनिक मतवाद की दृष्टि से रामानुज-सम्प्रदाय से ही रहा, किन्तु धीरे-धीरे उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय मे माधुर्य भाव का प्रवेश होने लगा श्रीर यह कृष्णभक्ति सम्प्रदायों से भी बहुत कुछ प्रभावित हुआ । इस दृष्टि से रामानन्द जी के कुछ स्त्रागे-पीछे के स्त्रन्य वैष्णुव-सम्प्रदायों की विचारधारा का ऋध्ययन यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। ये वैष्णुव-सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं:--

१—निम्बार्क-सम्प्रदाय—निम्बार्क का समय ११६२ ई० के लगभग था।

२—मध्वाचार्यं (समय ११६७ ई०-१२७६ ई०) का द्वैतवादी माध्व-सम्प्रदाय।

३ — विष्णु स्वामी-सम्प्रदाय — वल्लभाचार्य का शुद्धाद्व तवादी-सम्प्रदाय ।

निम्बार्क-सम्प्रदाय — निम्बार्क के मत से ब्रह्म, चित् (जीव) तथा श्रमित् (जड़) से मिन्न है, परन्तु चित् तथा श्रमित् होनों ही तत्व ब्रह्मात्मक हैं। विभाग सिंहण्यु श्रविभाग ही जीव, जगत् तथा ब्रह्म का परस्पर सम्बन्ध है। निम्बार्क के मत से ब्रह्म सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ तथा श्रन्थुत विभवपूर्ण है। वह जगत् का निमित्त श्रीर उपादान दोनो ही कारण है। मकड़ी के तन्तु की भाँति ब्रह्म जगत् की सुब्धि करता है। निम्बार्क के मत से श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं (दशक्तोकी ४)।

१-मध्यकालीन मारतीय संस्कृति-गौरीशकर हीराचन्द श्रोका पृ० ४-६।

२-वही, पृ० ११।

३—-'ऋष्टङ्काप श्रीर वल्लभ-सम्प्रदाय', ए० ४२-४६ तथा भारतीय द्वुर्शन, बलदेव उपाध्याय ए० ४६१-६४ ।

कृष्ण की शक्ति व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त, श्रंश श्रीर श्रंशी रूप से व्याप्त है। श्रतः उसमे द्वेत नही है, पर उसके जीव-जगत् से विलज्ञ् होने से द्वेत भी है। कृष्ण . श्रनन्त शक्ति, ऐश्वर्य श्रीर माधुर्य के श्राश्रय हैं। उनके ऐश्वर्य रूप की श्रिधि-ष्ठात्री रमा, लज्ञ्मी श्रादि श्रीर माधुर्य रूप की श्रिधिष्ठात्री गोपियाँ तथा राधा हैं। ब्रज में कृष्ण द्विभुज श्रीर द्वारावती में चतुर्भुज हैं।

जीव—जीव श्रचित् से भिन्न, नित्य, ज्ञाता एवं श्रशुपरिमाण वाला है। शरीर-भेद से जीव भी भिन्न-भिन्न हैं। ईश्वर प्रेरक है, जीव प्रेर्यवान्; ईश्वर श्रशी है, जीव श्रंश। जीव भगवान् का व्याप्य श्रीर उनके श्रधीन है। जीवों के तीन भेद किए गए हैं—१—बद्धजीव—माया-श्रविद्या-विवश जीव जब देहादि से श्रपना श्रभिन्न सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब वह बद्ध कहा जाता है। २—मुक्त जीव—इस सम्प्रदाय मे दो प्रकार की मुक्ति मानी गई है—क्रममुक्ति श्रीर सद्योमुक्ति। जो जीव श्रवंनादि द्वारा प्राप्त स्वर्गादि भोगों का उपभोग करते हुए, प्रलय-प्राप्ति कर सायुज्य लाभ करते है, वे क्रममुक्ति पाते हैं, अवस्यादि द्वारा ससार के बन्धन से मुक्त होकर भगवत्कृपा के भागी हुए जीव सद्योमुक्ति पाते हैं। मुक्ति के फलस्वरूप कुछ जीवो को 'ऐश्वर्यानन्द' श्रीर कुछ को भगवान् का 'सेवानन्द' मिलता है। भगवान् का समीप्य पाने पर जीव नित्य-सिद्ध-देह का लाभ करता है। ३—नित्यसिद्धजीव—ये ससार-दु:ख से मुक्त तथा स्वभावतः भगवद्-श्रनुभावित हैं। गरुड़, सनकादि सिद्ध जीव हैं।

अचित् तत्त्व—इसके प्राकृत, श्रप्राकृत तथा काल श्रादि तीन भेद हैं। प्राकृत तीनो गुणो का श्राश्रय तत्व है। यह भगवदधीन है। प्रकृति श्रात्मा की देह, देहेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि श्रादि रूपों मे परिण्त होकर जीव का बन्धन करती है। श्रप्राकृत—यह श्रश विशुद्ध सत्व है। नित्य विभूति, विष्णुपद, परमव्योम, परमपद, ब्रह्म लोक इसी तत्व के दूसरे नाम हैं। मुक्त जीवो के भेद का उपकरण इसी का रूप है। काल से श्रलग होने के कारण यह निर्विकार है।

काल —यह नित्य, न्यापक, प्रकृत पद।थों का नियामक है, किन्तु भगवद धीन है। मोच का उपाय —िनियार्क-सम्प्रदाय में भगवत्क्वपा को ही मोच का साधन कहा गया है। नवधा भक्ति के ऋभ्यास से भगवत्प्रेम मिलता है। इस सम्प्रदाय में शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य ऋौर उज्ज्वल ऋादि ही भक्ति के ६ भेद माने गए हैं।

माध्व सम्प्रदाय-द्वेतवादी सम्प्रदाय - मध्व के ऋनुसार मेद स्वाभाविक एवं नित्य हैं। यह मेद ५ प्रकार का है - १ - ईश्वर ऋौर जीव-मेद, २ - ईश्वर

१- 'अष्टछाप श्रीर बल्लभ-सम्प्रदाय' पृ० ४६-५४ के श्राधार पर।

श्रीर जह भेद, २—जीव श्रीर जहभेद, ४—जीव-जीव भेद, ५—जड़-जड़भेद। ईश्वर, जीव श्रीर जगत् ये सभी भेद सत्य हैं। इस मत मे द्रव्य-परमात्मा, लद्द्मी, जीव, जगदादि; गुग्ग-रूप सौंदर्यादि; कर्म-विहित, निषिद्ध, उदासीन, सामान्य-जाति, उपाधि; विशेष-भेदनिर्वाहक पदार्थ, विशिष्ट-नित्य, श्रानित्य, श्रशी, शक्ति-श्रचित्त्य, श्रापेय, सहज, पदशक्ति तथा साहरूय श्रीर श्रमावादि दश पदार्थ कहे गए हैं।

माध्व मत मे परमात्मा के गुण असीम, नित्य एव अपिरिमित हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, नियमन, आवरण, बोधन (ज्ञान), बन्धन श्रीर मोज्ञ आदि आठ कारणों मे परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी चेतन का अधिकार नहीं है। ब्रह्म या परमात्मा ज्ञानानन्दात्मक, अप्राकृत तथा नित्यदेह युक्त है। उसके मूल तथा अवतिरिक्त रूप में कोई अन्तर नहीं है। उसमें अनेक रूप धारण करने की शक्ति भी है। लक्ष्मी परमात्मा से भिन्न तथा उसी के अधीन हैं। वे नित्य तथा सर्व-गुण-पूर्ण हैं। परमात्मा के इगित पर स्थिट आदि कार्यों को करती हैं। ब्रह्म की भी उत्पत्ति उन्हीं से होती है। लद्दमी अजङ प्रकृति अर्थात् चित्स्वरूपा हैं, श्री, भू, सीता, रिक्मणी उन्हीं के रूप हैं।

जीवों की संख्या अनन्त है। उनके मुक्ति-योग जीव—ब्रह्मा, अग्नि, वायु, देव, नारद, रघु आदि, नित्य संसारी जीव—उत्तम पुरुषों को छोड़कर अन्य मभी मनुष्य तथा तमोयोग जीव—राज्ञसादि, तीन प्रमुख भेद हैं। मोज्ञ पाने पर भी जीव-जीव तथा जीव-परमात्मा में भिन्नता बनी रहती है।

जड़ प्रकृति को उपादान कारण बना कर लच्मी काल, सत्, रज, तम तीन गुण, तथा महदादि तत्वों की सृष्टि करती हैं। प्रकृति त्रिगुणों मे भिन्न परिणाम धारण-कन्नीं एव नित्य है। परमात्मा, लच्मी तथा जीवो की स्वरूपगत इद्रियाँ नित्य हैं, शेष श्रनित्य। श्रविद्या को ब्राह्मी सृष्टि कहा गया है श्रीर इसके चार मेद माने गए हैं:—जीवाच्छादिका, परमाच्छादिका, केवला, माया। ससार-जन्य दुःख श्रविद्या-सभूत है।

मोच्न-लाभ परमात्मा के अनुप्रह तथा प्रेम द्वारा ही होता है। भगवान् क परम अनुप्रह से जीव परमात्म-लोक मे पहुँचता है और मध्यम अनुप्रह से स्वर्ग तथा ऊर्ध्वलोक के मुखभोग करता है। कर्मच्चय, उत्क्रातिलय, अर्चिशिद मार्ग तथा भोग मुक्ति के चार भेद हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि मुक्ति-भोग के चार मेद हैं। सायुज्य का अर्थ है भगवान मे भगवदेहद्वारा भोग साधन होना ( सायुज्य नाम भगवन्तं प्रविश्य तच्छरीरेशा भोग:)।

रामानन्द-सम्प्रदाय मे रामसखे इस दार्शनिक प्रसाली से बहुत प्रमावित थे।

श्री विष्णु स्वामी सम्प्रदाय —डॉ॰ दीनदयालु गुप्त<sup>१</sup> के मत से 'विभिन्न मतो के बीच में, यह पता लगाना कि विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्त्राचार्य विष्णा स्वामी की स्थिति कब ग्रीर कहाँ थी, कठिन है। बल्लभ-सम्प्रदायी प्रन्थों से तथा किंवद्तियों से यह पता चलता है कि बल्लभाचार्य जी विष्णु स्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर बैठे श्रीर उन्होंने इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के श्राधार पर श्रपने सिद्धान्तो को निर्धारित किया । यह भी जनश्रति है कि महाराष्ट्र सत श्री ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन, हीरालाल श्रीर श्रीराम विष्णु स्वामी- मता-वलम्बी थे। महाराष्ट्र मे प्रचार पाने वाला भागवत धर्म जो पीछे 'बारकरी-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुन्ना न्नौर जिसके न्ननुयायी ज्ञानदेव तथा नामदेव न्नादि उक्त भक्त थे, विष्णु स्वामी मत का ही रूपान्तर है। वारकरी संप्रदाय के सम्बन्ध मे डॉ॰ गप्त के इस मत से महाराष्ट्री विद्वान् सहमत नहीं हैं। बल्लभाचार्य का समय विक्रम की १६ वी शताब्दी है, रामानन्द से लगभग १०० वर्ष बाद उनका श्राविभीव हुश्रा किन्तु उत्तर रामानन्दी-सम्प्रदाय की रसिक-शाखा राधावल्लभी -सम्प्रदाय से प्रभावित होने के साथ ही वल्लभ-सम्प्रदाय से भी प्रभावित हुई है, श्रतः सत्तेप मं उसके मत को जान लेना श्रनावश्यक नहीं होगा। वल्लभ-सम्प्रदाय की दार्शनिक विचारधारार

ब्रह्म-ब्रह्म सञ्चिदानन्द है, स्वतन्त्र एवं सर्वज्ञ है। वह सजातीय, विजा-

तीय श्रादि द्वैतरहित, श्रद्वैत है। वह जगत् का समवायी श्रीर निमित्तकारण है। ब्रह्म में त्र्याविभीव ग्रीर तिरोभाव की शक्ति है। श्री कृष्ण में सत्, चित ग्रीर त्रानन्द तीनों शक्तियाँ वर्तमान हैं। जड़तत्व मे चित् श्रीर स्रानन्द दो धर्म तिरो-भूत हैं और जीव मे सत् और चित् दो धर्म प्रकट हैं, किन्तु स्नानन्द तिरोभूत है। सचिचदानन्द ब्रह्म नित्य श्रीर उसकी लीला भी नित्य है । वह ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री. ज्ञान श्रीर वैराग्य श्रादि षडैश्वर्ययुक्त है । उसके पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप, अचर ब्रह्म और अन्तर्यामी आदि तीन रूप हैं। श्री कृष्ण ही पूर्णानन्द-स्वरूप हैं । उनका देवकीनन्दन रूप ग्सात्मक, वासुदेव-रूप मोत्त्वदाता, सकर्षसा रूप दुप्टों का सहारी, प्रद्युम्न रूप सुव्टि का रत्तक श्रीर श्रानिरुद्ध रूप धर्मरत्त्वक है।

जीव-जीव श्रच् ब्रह्म से उसी प्रकार निकला, जिस प्रकार श्रान्त से स्फ्रांलग निकलते हैं। परमातमा श्रंशी श्रीर जीय श्रश है। जीव मे षडेश्वर्य का भी तिरोधान रहता है। जीवों को योग, दिव्यज्ञान, भगवत्क्रपा से ही षडेश्वर्य

१-- 'ऋष्टछाप श्रीर बल्लमसम्प्रदाय' भाग १, ५० ४२।

२-वही, भाग २, पृ० ३१३-६१२।

की प्राप्ति होती है। बल्लभसम्प्रदाय में जीव श्रग्रा माना गया है। ब्रह्माश होने से जीव-ब्रह्म की श्रद्धैतता सिद्ध होती है।

पुष्टि-सृष्टि के जीवों के चार प्रकार होते हैं—शुद्ध-पुष्ट-भक्त, पुष्टिपुष्ट भक्त, मर्यादा-पुष्ट-भक्त श्रीर प्रवाही-पुष्ट-भक्त।शुद्ध पुष्टि-जीव भगवान्की नित्य लीला के भोगी हैं। भगवान् के शरीर धारण करने पर वे भी साथ श्राते हैं। जीवो के श्रीर भी भेद श्राचार्य बल्लभ ने किए हैं: दुई, श्रज, व्यष्टि, समष्टि, पुरुष श्रादि।

जगत्—भगवान् के सदश से जगत् की सुब्टि हुई है। इसमें श्रानन्द श्रीर चिद् धर्मों का तिरोधान रहता है। ब्रह्म कारण् है श्रीर जगत्कार्य। यह जगत् शुद्ध ब्रह्म का श्रविकृत परिणाम है श्रीर लय होने पर शुद्ध ब्रह्म ही हो जायगा। ब्रह्म जगत् का निमित्त श्रीर उपादान दोनो कारण् है; सुब्टि की इच्छा से ब्रह्म गण्जितानन्द श्रज्ञर ब्रह्म बनता है, फिर श्रज्ञर ब्रह्म के चित् रूप से जीव रूप पुष्प तथा सत् श्रंश से प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, फिर महदादि तत्वो की सुब्टि होती है। श्रन्तर्यामी रूप से ब्रह्म इस श्रग्डरूप सुब्टि का सचालन करता है ?

जगत् ईश्वर कृत श्रीर ससार जीव की श्रविद्या, कल्पना श्रथवा भ्रम से निर्मित है। जीव की मुक्ति में संसार का लय है, किन्तु जगत् का लय नहीं।

माया—भगवान् की यह शक्ति है, इसके विद्या श्रीर श्रविद्या दो मेद हैं। संसार की रचना का कारण श्रविद्या माया ही है। श्रविद्या जीव की है, इसे हटाने के लिए भगवान् के श्रनुप्रह की श्रावश्यकता है। 'श्रध्यास' इसी का नाम है।

गोलोक—पूर्ण पुरुषोत्तम के लीलाधाम का नाम गोलोक है। यह सर्वत्र व्यापक है। भगवान् के अवतार के साथ ही वृन्दावन, ब्रज अथवा गोकुल के रूप मे यह भी अवतरित हम्रा था। यह माया के गुर्णों से स्वतन्त्र है। भक्त का यह परम लह्यस्थान है।

रास—श्रमाकृत देहधारी रसरूप कृष्ण की श्रमाकृत गोपियों के साथ की वृत्यलीला का जो रससमूह है, वह रास है। नित्य रास गोलोक में मुक्तात्माश्रों के साथ होता है; श्रवतरित रास ब्रज में कृष्ण-गोपियों का रास था श्रीर नैमित्तिक रास श्रमिनय रूप में कृष्णा-भक्तों द्वारा किया जाता है।

गोपी—ये कृष्ण की म्रानन्द-प्रसारिणी शक्तियाँ हैं। राधा मगवान् के म्रानन्द की पूर्ण मिद्ध-शक्ति है। भक्तों के लिए गोपियाँ रसात्मकता सिद्धकराने वाली शक्तियों की प्रतीक हैं। ब्रज की गोपियों मे म्रान्यपूर्वा या म्राविवाहिता, म्रानन्यपूर्वा या कुमारिकाएँ तथा सामान्या या यशोदादि थीं। इनमे से प्रथम दो ही रास की म्राधिकारिणी थीं।

मोच का साधन—पुष्टि सेवा के तीन फल हैं: भगवान् की नित्य लीला मे प्रविष्ट होना, भगवान् के श्री अग अथवा आम्षणादि बन जाना, वैकुण्टादि में अवस्था पाना । इसे ही बल्लभ-सम्प्रदाय मे मोच कहा गया है। यह मोच भगवान् के प्रति माहात्म्य-ज्ञान रखते हुए सुद्द श्रीर सर्वाधिक स्नेह-युक्त-भिक्त द्वारा लभ्य है। भक्ति प्रभु-श्रनुप्रह-साध्य है। इसके तीन भेद हैं: पुष्टि-पुष्ट-भिक्त, मर्यादा-पुष्टि-भिक्त, प्रवाही-पुष्टि-भिक्त । इनमे पुष्टि-पुष्ट भिक्त सर्वश्रेष्ठ है। इसे पाने के लिए भगवान् की तन-मन-धन से सेवा करनी चाहिए। भगवत्कुपा टक्कट प्रेम से मिलती है। भगवान् से मिलन की विकलता श्रीर विरह्भाव की स्थिति प्रेम-भिक्त को पुष्टि के लिए श्रावश्यक है। यह प्रेम तीन श्रवस्थाश्रो वाला है—स्नेह, श्रासिक श्रीर व्यसन। स्नेह से लोक के प्रति होने वाले राग का नाश होता है, श्रासिक से एह मे श्रकचि होती है श्रीर व्यसन से प्रेम की कृतार्थता मिलती है। इसके लिए ब्रह्म-सम्बन्ध श्रावश्यक है। श्रागे चल कर बल्लभ-सम्प्रदाय मे श्रव्यामीय पूजा, श्रुगार, सजावट, कीर्तन श्रादि का भी विस्तार हुन्ना। श्राचार्य विद्वल ने भिक्त के मान्य ग्रन्थों के श्राधार पर साम्प्रदा-यिक-भिक्त-पद्धित को श्रीर श्रीधक विस्तृत एव प्रीद् किया।

समकालीन राजनैतिक परिस्थिति—रामानन्द के समय तक मुसलमानो की सत्ता भारत में स्थापित हो चुकी थी। सन् १२०६ से लेकर १२६० ई० तक दिल्ली का शासन गुलाम-वंश के हाथ में था। सन् १२६० में यह सत्ता जलालुद्दीन फिरोज़ द्वितीय के हाथ में चली गई श्रौर दिल्ली का सिंहासन खिलजी वश के श्रिष्ठकार में श्रा गया। सन् १३२० ई० में शासन में पुनः परिवर्तन हुश्रा श्रौर राज्यसत्ता गयासुद्दीन तुगलक के हाथ में चली गई। तुगलक वश का शासन १४१२ ई० तक रहा। १४१२ ई० से लेकर सन् १४५१ ई० तक सैयद वंश तथा १४५१ ई० से १५२६ ई० तक लोदी वंश का शासन रहा। इसी के पश्चात् मुगलों के राज्य स्थापित हुए। रामानन्द जी के जीवनकाल में (१२६६ ई०-१४१० ई०) दिल्ली सिंहासन पर जलालुद्दीन फिरोज़, रुकुनुद्दीन इब्राहीम प्रथम, श्रलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीक्ट्दीन खुसरू, गयासुद्दीनतुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तृतीय, तुगलक द्वितीय, श्रब्बुकक, मोहम्मद तृतीय, सिकन्दर प्रथम, महमूद द्वितीय, नशरत शाह श्रौर दौलत खॉ लोदी स्रादि बादशाहों ने राज्य किया।

डॉ॰ ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि "तुर्कों का शासन धर्म से ऋषिक ऋनु-शासित होता था। बादशाह सीज्र ऋौर पोप के मिश्रित रूप से हुआ करते थे। मूर्ति पूजा खरडन, बलात् धर्म-परिवर्तन ऋादि मुसलमानी राज्य के ऋादर्श थे। ऋपनी सम्पत्ति की रह्मा के लिए हिन्दुश्रो को ज़िज्ञा भी देना पड़ता था। हिन्दु ऋो के धार्मिक उत्सव बन्द थे। कुछ बादशाहों ने नए मन्दिरों का निर्माण तथा पुरानों की मरम्मत भी रोक दी थी। जिन बादशाहों ने उलमाक्रो की नीति का समर्थन किया उनकी प्रशंसा की गई, श्रलाउद्दीन श्रीर मुहम्मद तुगलक ने उनका विरोध किया था, किन्तु उलमाश्रों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। सिकन्दर लोदी के समय में तो हिन्दु श्रों पर श्रत्याचार करने का श्रान्दोलन-सा चल गया था। लोदी ने समस्त मिन्दिरों को तुड़वा देने की श्राञ्चा दे रक्खी थी। मुसलमानी शासन में योग्यता की पूछ न थी, बादशाह की इच्छा प्रधान थी। उच्चपदों पर मुसलमान ही रक्खे जाते थे, श्रिष्ठकाश जमीन भी उन्हीं के हाथ में थी, हिन्दू श्रमिकों की भाँति रहते थे। फलत हिन्दू निर्धनता एव सघर्ष का जीवन बिताते थे, उनका जीवनस्तर बहुत नीचा हो गया था। उन्हें ऊँचे पद कभी नहीं मिलते थे श्रीर उघर शासकवर्ग में विलासिता का पूरा पोषण हुश्रा। फलतः १४ वी शताब्दी के श्रन्त तक शक्ति श्रीर पौरुष का हास हो गया। हिन्दु श्रों को दबा कर श्रीर कभी ५० प्रतिशत तक कर लेकर श्रानन्दो-पभोग करना उनका काम हो गया। फलतः हिन्दु श्रों की प्रतिभा बौनी हो गई। फिर भी, रामानन्द, कबीर, जैसे वैष्णवभक्त इसी काल में हुए। "११

सामाजिक परिस्थिति—डा० ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मुसलमानी राज्यों मे मुसलमानों को अधिक मुविघाएँ प्राप्त थीं। उनकी समस्त धार्मिक मागों को राज्य पूरा करता रहा, किर भी, कुछ बादशाहों ने केवल उच्चकुल के लोगों को ही ऊँचे पद दिये थे . .. १२ वीं—१३ वीं शताब्दी मे शराब श्रीर जुश्रा का श्रिषक प्रचार था। बलबन श्रीर श्रलाउद्दीन ने इन्हें रोकने की श्राज्ञाएँ दीं, किन्तु बाद के राजाश्रों ने उनक श्रादर्श का पालन नहीं किया। दरबारों मे मुन्दर लड्को, श्रियो श्रादि का मूल्य कमी-कभी—कुतुबुद्दीन मुबारक के समय मे—५०० से २००० तक था। सम्पत्ति-बृद्धि के साथ ही मुसलमानों में श्रष्ठविश्वास श्रीर श्रज्ञानता भी बढ़ी। दासता एक सामान्य बात हो गई। मुसलमानी श्रीरतो को शहर से बाहर जाने की श्राज्ञा न थी।

राजनीतिक सत्ता के छिन जाने से हिन्दुश्रो का पतन हो गया था। मुसल-मानो को म्लेच्छ कह कर पुकारने वाली हिन्दू जाति का दृष्टिकोण श्रव बदल गया। हिन्दुश्रों को ऊँचे पद नहीं मिलते थे। श्रवाउद्दीन के समय में खुट, बलहर, चौधरी तथा मुकद्दम श्रादि द्वाबा के हिन्दू बहुत ही दीन हो गए। उनके धरों में सोना-चाँदी के 'तनका' श्रथवा 'जीतल' देखने को भी नहीं मिलता था। वे घोडे पर चढ़ नहीं सकते थे, श्रस्त उन्हें नहीं मिलता था, वे श्रच्छें कपडे

१-मोडवल इडिया, डॉ० ईश्वरी प्रसाद ए० ५०२-५१४।

२ - वही, पृ० ५१४।

नहीं पहन सकते थे श्रीर न पान खा सकते थे। फिरोज़ ने ब्राह्मणों पर भी ज़िजया लगा दिया था। सिकन्दर लोदी के समय मे तो यह दमन श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था।

इब्नबत्ता के अनुसार चौदहवी शताब्दी मे पढ़ने-लिखने वाले वर्ग की प्रति-ष्ठा घट चुकी थी। मुहम्मदतुगलक शेख और मौलिवयो तक को उनके बुरे कामों के लिए दण्ड देता था। दासता उस काल मे सामान्य बात थी। दासो की लड़िकयों को रखना फैशन हो गया था। लोगो की प्रवृत्ति घनसप्रह की ओर थी, रुपया वस्ल करने के लिए लोग राजा की शरणा भी जाते थे।

सती की प्रथा प्रचलित थी, किन्तु राजाज्ञा आवश्यक थी। अपराधियों को कोड़ा मार कर गंधे पर चढ़ा कर घुमाया जाता था। योगियों की करामातों को बादशाह तक देखते थे। वैवाहिक बन्धन की सदैव रज्ञा नहीं होती थी। क्षियों को अलग रखने की प्रथा थी, किन्तु लड़िकयों के लिए भी शिज्ञालय थे। दिच्चिया भारत मे परिश्रम से ज्ञान प्राप्त कर लेने की ओर लोगों की रुचि थी। ब्राह्मणों का समाज में सम्मान था और देवताओं पर सिर चढाने की प्रथा थी। सती प्रथा का प्रचार वहाँ भी था।

विभिन्न परिस्थितियों का रामानन्द स्वामी पर प्रभाव—वार्शिनक मतवाद की दृष्टि से रामानन्द स्वामी रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से श्रिधिक प्रभावित थे। फिर भा 'तत्ववाद' उनके लिए ऋधिक महत्वपूर्ण नही था, उनके युग को तत्ववाद की श्रावश्यकता भी न थी। रामानन्द ने रामानुज के 'लद्मीनारायण' के स्थान पर 'सीताराम' को श्रपना श्राराष्य बनाया श्रीर रामा-नुज के त्र्याचार-विचार का परित्याग कर उन्होंने ऋपनी भक्तिपद्धति को बहुत ही सरल किया। रामानुज के विपरीत उन्होंने भक्ति का द्वार हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-शुद्ध, पुरुष-स्त्री सभी के लिए उन्मुक्त कर दिया। इस दृष्टि से उनका दृष्टिकोग् बहुत ही क्रान्तिकारी था। उनके युग में किसी प्रकार के समन्वय-प्रधान मत की आवश्यकता थी। मैकालिफ आदि विद्वानों के मत से रामानन्द की विचारधारा को काशी के मुल्लाओं ने भी प्रभावित किया होगा। किन्तु, भारत के लिए यह उदारता श्रीर यह क्रान्ति नई नहीं थी। गौतमबुद्ध, महाबीर स्वामी तथा वैष्णवाचार्य वासुदेव श्रीर स्वयं श्रालवार मक्तों का भी दृष्टिकोण इतना ही उदार था। रामानन्द वस्तुतः इन्हीं महान् सुघारकों की परम्परा में श्राते हैं। उनके प्रखर व्यक्तित्व ने ही क्रान्तिकारी कबीर श्रीर सुधारवादी तलसी को जन्म दिया था।

# जगद्गुरु श्रीरामानंदाचार्यजी महाराज

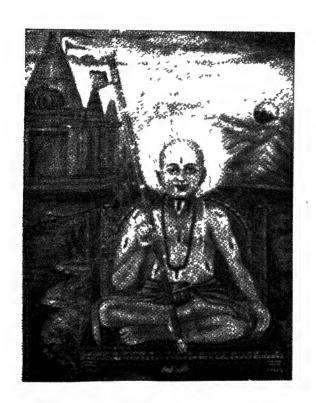

### प्रथम अध्याय

# अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा

रामानन्द स्वामी के जीवन, उनकी रचनाओं तथा रामानन्दीय सम्प्रदाय के इतिहास के अध्ययन की आधार भूत सामग्री:—

क--- त्रान्तरिक त्राधार--- प्रधान सामग्री ।

 प्राचीन प्रनथ—स्वामी जी के जीवन एव सम्प्रदाय पर प्रकाश डालने वाले प्रनथ मुख्य सामग्री:

ग—श्राधुनिक ग्रन्थ—१—जीवनचरित सम्बन्धी साम्प्रदायिक ग्रन्थ । २—हिन्दी साहित्य के इतिहास तथा श्रन्य प्रमुख धार्मिक इतिहास ।

घ—स्थानो की सामग्री—
ड—जनश्रुतियाँ ।
च—सम्प्रदाय के सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रन्थ ।

### क-आन्तरिक आधार-

रामानन्द स्वामी के नाम पर यों तो अनेक अन्य प्रचलित हैं, किन्तु लेखक ने केवल 'श्री वैष्णवमताब्जभास्करः' तथा 'श्री रामार्चन पद्धतिः' को ही स्वामी जी कृत माना है। यहाँ उन्हीं के आधार पर स्वामी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली सामग्रो का विवेचन किया जायगा।

श्रपने जीवन के सम्बन्ध में स्वामी जो ने इन ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं किया है, केवल यत्र-तत्र ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी रामानुज-सम्प्रदाय से ही पहले सम्बद्ध थे। श्रपने शिष्य सुरसुरानन्द के दस प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे श्रपने पूर्वाचार्यों क्यू स्मरण करते हैं: प्राचार्याचार्यवर्यान यतिपतिसहितान् सादरं तान् प्रण्म्य । सम्यक्छास्त्रानुसारं गुरुवरवचसा प्रोच्यते श्रूयतांतत् ।। इसकी टीका जन्मस्थान ( श्रयोध्या ) के पण्डित श्री रघुवरशरण जीर ने यों की है:—

यतीना सन्यासिना पतियेतिपतिर्यतीन्द्र' श्री रामानुजः । प्राचार्याः श्री शठकोपप्रभृतयः श्राचार्याः स्वगुरुवः ॥

इसी प्रकार श्रन्यत्र रामानन्द स्वामी ने रामानुजीय पचसस्कारान्तर्गत शखचक स्रादि सुद्राश्रों का भी स्मरण किया है:

तप्तेनमूले भुजयोः समंकनं चक्रेण शंखेन तथोद् ध्वपुर्द्धम् । श्रुतिश्रुतं नाम च मंत्र-माले संस्कारभेदाः परमार्थहेतवः र ॥

वैष्णवों को, आगे चल कर, स्वामी जी ने आदेश भी दिया है कि वे 'श्री भाष्यादि' का अध्ययन कर अपना काल जेप करें :—

शक्तेः श्रीभाष्यतश्च द्रविड्मुनिकृतोत्कृष्ट दिन्यै प्रवन्धैः। कालचेपो विधेयः सुविजितकर्णौ स्वाकृतेर्यावद्नतम्॥

यही नहीं, श्रपने 'श्री रामार्चन पद्धतिः' नामक ग्रन्थ मे स्वामी जी ने श्रपनी गुरु-परम्परा भी दे दी है। यह परम्परा दो स्थानो से प्रकाशित 'श्री रामार्चन पद्धति' मे दो प्रकार से प्राप्त होती है। पिण्डत रामनारायण दास द्वारा सम्पादित ग्रन्थ मे वह इस प्रकार है—

लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् । श्रस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु-परम्पराम् ॥ श्रीरामचन्द्रं सीतांच सेनेशं शठद्वेषिणम् । नाथं च पुण्डरीकाच्चं रामिमश्रं च यामुनम् ॥ पूर्णं रामानुजम् चैव कूरेशं च पराशरम् ॥ लोकं देवाधिपं चैव श्री शैलेशं वरवरम् ॥

१ — 'श्री वैष्णव मतान्जमास्कर', सम्पादक—भगवदाचार्य, पृष्ठ ६। पाठान्तरः 'श्रीमांस्त-स्मै रमेशंशरणमुपगतस्तक्षिज्ञासुमुख्यै' सम्पादक पं० रामटहलदास, पृष्ठ २।

२ - 'श्री वैष्यवमताञ्जभारकर.', सम्पादक, रामटहलदास, पृष्ठ ६३।

३ - बही, पृष्ठ १

४—विही, पृष्ठ २८

# अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीचा

नरोत्तमं च गंगाधं सदं रामेश्वरं तथा। द्वारानन्दं च देवं च श्यामानन्दं श्रुतं तथा॥ चिदानन्दं च पूर्णं च श्रियानन्दं च हर्पकं। राघवानन्दशिष्यं श्री रामानन्दं च संश्रये॥१

यह परम्परा यों होगी : श्री रामचन्द्र—सीता—सेनेश—शठद्वेषी—नाथ—पुग्ड-रीकाच्च—रामिश्र— यासुन—पूर्ण्—रामानुज—कुरेश—पराशर—लोक-देवा-धिप—शैलेश—बरबर—नरोत्तम—गगाधर —सद—रामेश्वर—द्वारानन्द—देव —श्यामानन्द—श्रुत—चिदानन्द—पूर्ण्—श्रियानन्द — हर्षक—राधवानन्द— रामानन्द ।

प॰ रामटहल दास द्वारा सम्पादित प्रति मे यह परम्परा इस प्रकार है :--

रामानन्द्बुधोद्याजलिनिधि श्रीराघवानन्द्नम्।
श्री मंतंगुनिपुगवं च हरियानन्दं श्रियानन्द्कम्॥
देवानन्दमथो सदा गुणगणौराढ्यं मुनीशं वरम्।
द्वारानन्दमुनि मुनीश्वरवरं रामेश्वरं सद्वरम्॥
श्रीमन्तं मुनिवर्यमेव च सदाचार्यं च गंगाधरम्।
वन्द्यं तं पुरुषोत्तमं च सद्यं देवाधिपंसद्वरम्॥
श्री विद्यागुणवारिधिं मुनिवरं श्रीमाधवाचार्यकम्।
वैराग्यादिनिधिं गुणैकनिलयं श्रीवोपदेव कविम्॥
कूरेशं यतिराजमद्भुतगुणं रामानुजं सद्वरम्।
पूर्णं श्री मुनियामुनं मुनिवरं श्रीरामिमशं तथा॥
श्रीमन्तं मुनिपुण्डरीकनयनं नाथं मुनि श्री शठ—
द्वेष श्री पृतनापति जनकजां रामं सदा संश्रये॥

इस परम्परा के श्रनुसार रामानन्द से पूर्व के गुरुवो का क्रम इस प्रकार होगा : रामानन्द—राघवानन्द—हर्यानन्द—श्रियानन्द—देवानन्द—द्वारानन्द—रामेश्वर —सदाचार्य—गंगाधर—पुरुषोत्तम—देवाधिय— माधवाचार्य—वोपदेव—कूरेश —रामानुज—पूर्ण—यासुनसुनि—श्रीराम मिश्र—पुरुदिशकाच्च—नाथसुनि—शठकोप—पृतनापति—क्षीता—राम।

ऊपर दोनों ही पाठों में पं० रामटहलदास का पाठ अधिक समीचीन है।

१- 'श्री रामार्चन पद्धति.' स० पहित रामनारायणदास, पृष्ठ २-३।

२ — श्रीरामार्चनपद्धति . स० रामटइलदास, पृष्ठ ३४-३५ ।

प॰ रामनारायण्दास की प्रति में 'श्री रामानन्द च संश्रये' उक्ति रामानन्दकृत तो नहीं ही हो सकती। जहा तक इन परम्पराश्चों के मान्य होने का प्रश्न है, इसका विवेचन रामानन्दी-सम्प्रदाय का इतिहास बतलाते हुए किया जायगा। यहाँ इतना तो कहा ही जा सकता है कि रामानन्द राघवानन्द के शिष्य थे श्रीर उनका पूर्व सम्बन्ध रामानुज-सम्प्रदाय से था।

स्वामी रामानन्द ने राघवानन्द जी को पूर्ण ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, वाग्मी स्वाध्यायशाली, सद्वन्द्य, सदय, सहृदयो द्वारा ऋचित, सद्गुरायुक्त श्रादि कहा है:

> गाढ़ाज्ञानतमोनिरासतरिण तं ब्रह्मनिष्ठं तपः। स्वाध्यायव्रतशालिनं पटुतरं मध्येवरं वाग्विदाम्।। सद्वन्द्यं सद्यं सदा सहद्यैरच्यं कवि सद्गुणै— राचार्यं शरणं शरण्यमनघं स्वीयं प्रपद्ये ऽनिशम्॥

#### ख-प्राचीन प्रनथ-

१---प्रसग-पारिजात---चेतनदास कृत ।

२—भक्तमाल—नाभादासः टीकाकार—प्रियादास, रीवानरेश रघुराजिमह, प॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र, रूपकला ।

३—ग्रगस्य-सहिता ४—भविष्यपुराग् ५—वैश्वानरसहिता ६—वाल्मीकि-सहिता ७—रसिकप्रकाश भक्तमाल—महन्थ जीवारामजी कृत टीकाकार जानकी रसिकशरग् ८—मध्ययुग के ग्रन्थप्रथ ।

प्रसग-पारिजात—'प्रसग-पारिजात' की सूचना हिन्दी संसार को अक्टूबर १६३२ की 'हिन्दुस्तानी' मे श्री शकरद्यालु श्रीवास्तव ने दी थी। श्रीवास्तव जो के अनुसार गोरखपुर के मौनी बाबा ने अयोध्या के महात्मा बालकराम विनायक को इस ग्रन्थ का ज्ञान दिया था और साथ ही उसका अर्थ भी लिखा दिया था। मुक्ते इस ग्रन्थ की दो प्रकाशित प्रतियाँ मिली हैं, एक के टीकाकार हैं प० भगवतदास मिश्र, जिसमें मूल के साथ टीका भी दी हुई है, दूसरी के सम्पादक हैं पिएडत रामरज्ञा त्रिपाठी 'निर्भीक', जिसमें केवल टीका दी गई है। दोनों ही ग्रन्थो में टीका की भाषा समान है। अयोध्या मिण्पर्वत के प्रसिद्ध रामायस्थी महात्मा पं० रामकुमार दास के पास इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित

१ - वही, पृष्ठ ३५।

२- 'प्रसग-पारिजात', टीकाकार पर्व भगवतदास मिश्र, श्रीरामनाम मदिर, श्रयोध्या

प्रति है, जिसे वे विनायक जी की प्रति की प्रतिलिपि बतलाते हैं । इस प्रति में काट-छाट बहुत श्रिषक है। सर्व प्रथम मैं इस ग्रन्थ द्वारा प्राप्त रामानन्द जी की जीवनी को उपस्थित करू गा श्रीर इसके पश्चात् उसकी प्रामाणिकता पर विचार करू गा। ग्रन्थ की भाषा नितान्त ही दुर्बोध्य है, श्रतः विषय-वस्तु टीका के श्राधार पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

'प्रसग-पारिजात' की रचना देशवाड़ी प्राकृत में गण्भाषा के साकेतिक शब्दों के योग से 'श्रद्णा' छुन्द में दिव्यसहाय से की गई हैं। इसके लेखक स्वामी रामानन्द के एक शिष्य चेतनदास कहें जाते हैं। स्वामी जी की वर्षी (प्रन्थ के श्रनुसार स १५१६ वि०) पर काशी में उपस्थित रामानन्दीयों ने लेखक से स्वामी जी के जीवन के प्रमुख श्रशों को चमत्कार पूर्ण शैली में लिखने का श्रनुरोध किया। 'चेतनदास ने इस वृत्तान्त को सामान्य लोगों से बचाने के लिये जनभाषा में न लिख कर (गण्भाषा) में लिखा। इस प्रन्थ से स्वामी जी के जीवन के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बार्ते ज्ञात होती हैं:—

प्रयाग में जन्म का कारण: — यवनो के अत्याचार से त्रस्त हृषीकेश में एक सारस्वत दम्पित की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान् ने १२ वर्ष तक के लिये उनका पुत्र होना स्वीकार किया। कालान्तर में वही दम्पित प्रयाग में कान्यकुब्ज दम्पित के रूप में अवतिरत हुआ। रामानन्द के रूप में भगवान् ने अवतिरत हो उन्हें कृतार्थ किया।

रामानन्द की माता का नाम मुरवी था, जो काशी के एक प्रसिद्ध त्रिवेदी की कन्या श्रीर प्रसिद्ध नैयायिक श्रोकारेश्वर की बहिन थीं। पिता का नाम केवल वाजपेई जी दिया गया है। ये प्रयाग निवासी थे।

स्वामी जी की जन्म-तिथि माघ कृष्ण भृगुवार दी गई है। टीकाकार पं॰ भगवतदास मिश्र का कहना है कि यह तिथि सं॰ १३२४ वि॰ की है। कबीर का जन्म, इस प्रन्थ के श्रनुसार, १३५५ वि॰ में हुश्रा था। बालक कबीर किसी का दूघ नहीं पीता था। श्रत: श्रनन्तानन्द (श्रप्रेज लेखक तथा कबीर पथियों के श्रनुसार श्रष्टानन्द ) द्वारा गुप्त रीति से स्वामी जी ने उसके पीने के लिये सुधामुची बूटी मेजी। इससे यदि हम यह श्रनुमान कर लें कि उस समय तक स्वामी जी की श्रायु कम-से-कम ३१ वर्ष की रही होगी, तो उनका जन्म सं॰ १३२४ में माना जा सकता है।

१---वही, छन्द १०८।

प्रमुख सस्कारों मे अन्नप्रासन चौथे वर्ष पंचमी को सम्पन्न हुन्ना । बालक को 'पायस' विशेष प्रिय लगा । कंग्यिवेध उसी वर्ष महाशिवरात्रि को, ऋौर उपनयन म्राठवी वर्षगाठ के सन्नहवे दिन माघ शुक्ल १२ को सम्पन्न हुन्ना ।

बालक को रामायगा, मनुस्मृति, भागवत श्रादि बाल्यकाल मे ही कग्ठस्थ हो गए । उपनयन के उपरान्त बालक काशी चला गया। वहां माता पिता को भी जाना पड़ा। बारहवर्ष की श्रवस्था में 'काली खोह' की एक 'बिटुषी' का उत्तर देते हुए कुमार रामानन्द ने श्राजन्म श्रविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की, किन्त पिता ने शाडिल्य गोत्रजा सालवी से उनका विवाह ठीक कर दिया। कन्या ने यह स्वप्न देख कर कि रामानन्द से विवाह हो जाने पर वह विधवा हो जायगी, रामानन्द के पास जाकर उनसे दीचा ले ली। रामानन्द ने शंख फूँक कर उसे दीन्ना दे दी श्रीर देखते-ही-देखते उसकी ज्योति सूर्यमण्डल मे मिल गई। बालऋषि (कुमार) भी श्रष्टश्य हो गया। पुत्र-शोक से विहवल होकर मा तो दिवंगता हो गई, पिता भी मरणार्थ मिएकिश्विका जा रहे थे तभी दािच-गात्य ऋषि राघवानन्द से उनकी भेट हो गई श्रीर उनके समकाने पर बाजपेई जी का मोह दूर हो गया। इसके अनन्तर राघवानन्द जी ने तातियां शास्त्री, कर्मठ जी, नवयुवक ब्रह्मचारी चतुर्वेदी जी तथा धर्मण जी की सहायता से रामयज्ञ का अनुष्ठान किया। चैत्र सुदी एकादशी को यज्ञ समाप्ति के साथ रामानन्द प्रकट हो गए। स्वामी जी ने उन्हें वैष्ण्वी दीन्ना दे उनका नाम रामानन्द रक्खा श्रीर इच्छा मरसा का वरदान देकर वे स्वय चले गये। इसके श्रनन्तर स्वामी रामानन्द पचगंगा घाट पर स्थायी रूप से रहने लगे।

श्राश्चर्यजनक घटनाएँ—स्वामी जी की शंखध्विन मुन कर मुदौं का जी उठना, नरवेश में किल का श्राकर स्वामी जी को तारकमंत्र की दीचा देना, राजयदमा से पीड़ित एक राजकुमार का स्वामी जी की श्राज्ञा से गगा में कूद पड़ना श्रीर सातवें दिन नीरोग होकर पुन. निकल पड़ना, स्वय गगा जी का स्वामी जी को पायस खिलाना, श्राश्रम में श्राने पर विरोधियों का श्रपना विरोध भूल जाना, शिवरात्रि को विश्वनाथ जी के मन्दिर का द्वार स्वामी जी को देख कर श्रपने श्राप खुल जाना श्रीर स्वयं शिवपार्वती का उनका स्वागत करना, शिशोदिया वंश की राजकुमारी शिश को उसके खोये पित पुन्नू (पुहुकर) से मिला देना, गंगा में डूबते हुए गगू ब्राह्मख श्रीर उसके सेवक जफर को स्वयं भगवान् द्वारा 'जय स्वामी रामानन्द' कह कर बचाया जाना, श्राश्रम पर श्राने पर यह मिलब्य वाखी होना कि जफर किसी दिन राजा हो जायगा, पान्मतेश्वर

नामक शिष्य को स्वामी जी ने खेचरी मुद्रा मे सभाला श्रीर प्राची को प्रह्लाद के श्चवतरित होने के लिये माता बनने का श्चादेश दिया, योग के चमत्कार द्वारा शैव सिद्धो को परास्त करना, साधु श्रन्तोलिया की भटकती हुई प्रेतात्मा का स्वामी जी द्वारा तारा जाना, आकाशमार्ग से आये हुए दाव्विणात्य योगी कृपा-शंकर को स्राकाश मे ही चारपाई बिछा कर स्वामी जी के शिष्य स्रमन्तानन्द द्वारा चमत्कृत कर दिया जाना, ऋपना नाम जपने वाली एक विशाक द्वारा लाथी गई शुकी को स्वामी जी द्वारा उसका पूर्व जन्म का किन्नरी रूप दिया जाना श्रौर उसका भुवलोंक प्रस्थान करना, स्वामी जी की कृपा से एक श्रंघे साधु के नेत्र खुल जाना, स्वामी जी द्वारा भीटा परिडत को विद्या माया रूपी उनकी स्त्री ( चुपन्ना ) से मुक्त किया जाना, उनकी शखध्वनि मुन कर स्रयोध्या मे हिन्दू से मुसलमान बनाये गये लोगों का सरयू में स्नान करने के उपरान्त ही पचमुद्रादि दिव्य सस्कारों से युक्त हो जाना, स्वामी जी का किसी वेदान्ताचार्य को सावेत धाम का दर्शन कराना, दो भ्रष्ट विद्याधरों को उनकी खोई पत्नियों से मिला देना, किसी ऋजामुखी कन्या को स्त्रीमुख प्रदान करना, तन्त्रविद्या में निपुण बीनी डाकिनी को उसकी कामुकता से मुक्त कर देना, सिन्घ के विनय मुनि चौरासी वाले को विल्व-पत्र से वेदमत्र का उच्चारण करा कर स्वामी जी ने ब्रह्म-ज्ञान दिया, इसी प्रकार किसी ब्रह्म-राच्चस को उन्होंने प्रेत-योनि से मुक्त कर दिया, निम्बार्क सप्रदाय के कुछ, साधुन्त्रों को एक बार कृष्ण रूप में श्रीर दूसरी बार रामरूप मे दर्शन देकर तृप्त कर दिया, कबीर के प्रति काशी के पिएडतों की ईंब्यों को स्वामी जी ने शख फूक कर मिटा दिया, चरखोदक मेज किसी पितृभक्त को जिला दिया, स्वय प्रकट हो एक सर्पद्ष्ट व्यक्ति को उन्होंने जीवन दान दिया, स्वामी जी के प्रभाव से हिन्दुन्त्रों को सतानेवाले मुसलमानों का श्रजान देते समय गला ही बन्द हो गया, इसी प्रकार विभिन्न सम्प्रदाय वालों को उन्होंने वादरायग्, शकर, व्यास, बोधायनादि के दर्शन करा कर चांकत कर दिया, जगन्नाथपुरी में स्वयं जगन्नाथ ने बटुक रूप धारण कर स्वामी जी का स्वागत किया, वहीं योगानन्द ने एक जलहीन सरोवर को जलमन्न कर दिया श्रीर कबीर ने सिन्ध को श्रागे बढ़ने से रोक दिया, काची में कबीर जुलाहे के वैष्ण्व होने पर जब ब्राह्मणों ने श्रापित की तब उनकी भोजन की पिक मे ही कबीर प्रकट होने लगे, हार कर ब्राह्मणों ने स्वामी जी से चमा-याचना की, हरिद्वार में स्वय नरनारायण ने स्वामी जी को दर्शन देकर उन्हें स्त्रागे बढ़ने से मना कर दिया. एक लिंग हीन बच्चे को स्वामी जी ने पुसत्व दे दिया, पश्चिम के रिलिहास्वामी के सर्पराज चाकरपूर ऋौर व्याघराज हाड़ा नामक दो शिष्यों को पशुयोनि से मुक्त

कर स्वामी जी ने उनके गुरु के पास भेजा । इसी प्रकार अपनेक अपन्य चमत्कारों का उल्लेख इस ग्रन्थ में किया गया है।

स्वामी जी के शिष्य—रैदास-श्रालस्य वश चमडे का व्यापार करने वाले किसी बनिये से मिन्ना ग्रहण करने के कारण एक ब्रह्मचारी स्वामी जी के शाप से अपना शरीर त्याग कर एक चमार के घर रैदास के रूप में उत्पन्न हुन्ना। पूर्व संस्कारों के कारण वह श्राश्रम पर श्राकर स्वामी जी का शिष्य हो गया। उसे निम्न जातियों में भक्ति-प्रचार करने का श्रादेश मिला।

अनन्तानन्द्—पुष्कर चेत्र मे पुष्करण विधवश मे श्रवधू के श्रौरस श्रौर सौरिया माता के गर्भ से सवत् १३४३ वि॰ मे कार्तिक पूर्णिमा शनिवार को स्वय ब्रह्मा जी ने अवतार लिया। स्वामी जी से दीचा पाने पर उनका नाम श्रनन्तानन्द पड़ा। इन्हें ६४ पूर्व राम-ऋषियो का ज्ञान करा कर स्वामी जी ने परमार्थ तत्व की दीचा दी थी।

पाद्मतेश्वर—इन्हें स्वामी जी ने खेचरी सुद्रा में संभाला था। इनका श्रन्य कोई पता नहीं मिलता।

सेना—सेना नाई ने दािच्यात्य जंगम स्वामी के बाल मूड़ कर चुटिया रख दी । इस पर दोनों में विवाद हो गया । दोनों स्वामी रामानन्द के यहाँ स्राये । स्वामी जी ने दोनों को समभा दिया । सेना रामानन्द का भक्त हो गया ।

कबीर—ज्योतिर्मंठ के अधिष्ठाता श्रोर प्रतीची देवागना के सयोग से सवत् १३५५ वि० ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रह्लाद ने कबीर के रूप मे अवतार प्रह्णा किया। नीरू-नीमा जुलाहे को बालक कबीर लहर तालाब पर मिला। मोमिन के पूछने पर बच्चे ने स्वय कहा कि मैं बीरानन्द का दिव्या के जठर से उत्पन्न पुत्र हूँ। मोमिन ने उसका नाम कबीर रक्खा। कबीर किसी का दूघ नहीं पीता या, अतः स्वामी जी ने गुप्त रीति से अनन्तानन्द को मेज कर सुधामुची बूटी बालक को चूसने को दी। फिर तो पड़ोसिन कमांदेवी तथा गों का भी दूघ बालक पीने लगा। बड़ा होने पर कबीर कराठी, माला, तिलक श्रादि धारण कर अपने को रामानन्द का शिष्य कहने लगा। परिडतों को इससे देख हुआ। स्वामी जी के श्राश्रम पर कबीर के तेज से सभी प्रभावित हुए। इन्हें निम्न जातियों में भक्ति प्रचार का आदेश स्वामी जी ने दिया था। स्वामी जी के निधन के समय कबीर १६० वर्ष के थे।

सुर्खीनन्द—वैशाख सुदी शुकवार को काशी के त्र्यम्बक शास्त्री की उज्जैन में व्याही कन्या जाम्बवती को शकर के वरदान से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। युवा होने पर रामभारती से उपदेश लेकर वह नीची बाग मे रहने लगा। किसी के एक दिन यह कहने पर कि 'तेरी आयु के केवल चार दिन शेष हैं, तू शीष्ठ रामानन्द से दीचा ले ले', वह गुरु की आज्ञा से स्वामी जी का शिष्य हो गया। उसका नाम सुखानन्द पड़ा।

सुरसुरानन्द्—पैखम का ब्राह्मण भायूण, जो नारायण स्वामी द्वारा नारद भी कहा जाता था, एक दिन स्वामी जी की शख-ध्विन सुन कर त्राश्रम पर त्राकर नाचने लगा। स्वामी जी ने उसे त्रापना शिष्य बना लिया त्रीर उसका नाम सुरसुरानन्द रक्खा। उसकी जन्म-तिथि बैशाख सुदी नवमी थी।

नरहर्यानन्द—विन्ध्याटवी में टिघौडा के सिद्ध श्रौर महामाया के सयोग से उत्पन्न बालक ने श्रनाथ होकर स्वामी जी के पास श्राकर श्रात्मसमर्पण कर दिया । उसे सनत्कुमार का श्रवतार जान कर स्वामी जी ने श्रपना शिष्य बना लिया श्रौर उसका नाम नरहर्यानन्द रक्खा ।

योगानन्द्—काशी के न्यायशास्त्री यज्ञेशदत्त जी अपनी पत्नी के मर जाने पर स्वामी जी के शिष्य हो गए। स्वामी जी ने उन्हीं का नाम योगानन्द रक्खा।

पीपा—गागरीनगढ के राजा पीपा को शक्ति ने प्रसन्न होकर यह आजा दी कि तुम नारायण के अवतार रामानन्द के पास काशी जाओ । पीपा के आश्रम पर आने पर स्वामी जी ने अनन्तानन्द द्वारा उन्हें कुऍ मे गिर जाने की आजा दी, परन्तु जब पीपा कुऍ मे गिर पड़े तो उन्हें निकलवा कर स्वामी जी ने वैष्णावी दीचा दी। बाद मे पीपा विरक्त हो गए और बड़े ही सत्सगी साधु सेवी हुए ।

पद्मावती—तिरुभिर ग्राम के एक भक्त दम्पत्ति के घर कमल से पद्मावती का जन्म हुन्ना, जो काशी श्राकर स्वामी जी की शिष्या हो गई । वह दूसरी लच्मी ही थी।

भावानन्द्—विहुल नाम के दिल्णी ब्राह्मण को स्वामी जी ने शिष्य बना कर उसका नाम भावानन्द रक्खा। ये जनक के ब्रांशभव थे। भावानन्द को स्वामी जी ने उनकी पत्नी से मिला कर गृहस्थ भी बना दिया।

स्वामी जी की दिग्वजय: —पीपा के निमन्त्रण पर स्वामी जी पहले गॉगरीन गढ़ गए। वहाँ कुछ दिन रह कर वे जगन्नाथ घाम गए। जगन्नाथ जी ने बटु रूप घारण कर उनका स्वागत किया। उसके अनन्तर रामेश्वर जा-कर स्वामी जी ने शिष्यों सहित मन्दिर मे प्रवेश कर शकर के दर्शन किसे। वहाँ उन्होंने मन्दिर का द्वार वैष्णावों के लिये खुलवा दिया और शैवों तथा वैष्णावों में

सिंध स्थापित की । उन्होंने उस मदिर को रामोपासकों का मदिर बताया, श्रौर चलते समय शैवो के द्रोह को शान्त करने के लिये योगानन्द को वही छोड़ दिया । इसके म्मनन्तर स्वामी जी ने विक्यनगर के राजा बुक्काराय तथा उनके मन्त्री विद्यारएय स्वामी का स्रातिथ्य ग्रह्ण किया। राजा ने उनकी पालकी मे कन्धा भी लगाया। जमात ६ दिन तक टिकी रही। खूब भएडारा होता रहा। इसके पश्चात स्वामी जी काची की स्रोर बढे। वर्ण विचार के पालक काची के ब्राह्मणों ने स्वामी जी की 'जमात' में कबीर ख्रीर रैदास को देख कर घृणा की बातें की । वहाँ के प्रजेश विद्याधर ने स्वामी जी का स्वागत किया, पर ब्राह्मणों के भय से जनता पास न ऋाई। पीपा की स्त्री सती सीता को गोदा देवी ने 'ज़लाहे की जोय' कह कर सबोधित किया । इस पर सती के शाप से वह पृथ्वी मे समा गई। इतना ही नहीं, जब-जब श्राचारी ब्राह्मण भोजन करने को बैठने लगे, तब-तब उन्होंने ऋपने मध्य मे कबीर को पाया । हार कर वे स्वामी जी की शरण श्राये । सती ने फिर भी लोगों को शाप दे ही दिया कि यहाँ से कताई-बुनाई मिट जायगी श्रीर तम लोग दरिंद्र हो जाश्रोगे । विद्यारस्य स्वामी तथा विजय-नगर के राजा के स्त्राप्रह से स्वामी जी ने इस शाप का समाधान यह कह कर किया कि इस समुद्र तट पर गोरा विशाक समाज आकर इस देश को चरखे-करघे से हीन करके कगाल कर देगा। तब कबीर की ज्योति विख् कुल मे 'मोहनदास' के नाम से उतर कर रामनाम के प्रचार के साथ ही करवे-चरखे का प्रचार कर इस देश का उद्धार करेगी। फिर विद्यारएय स्वामी के यह पूछने पर कि 'यवनों के कारण जो घर्मग्लानि हो गई है वह कैसे मिटेगी ?' स्वामी जी ने कहा कि पंजाब मे जनक जी, बगाल मे राधामक गीताचार्य जी तथा बाल्मीकि श्रीर हनुमान् श्रादि श्रवतरित होकर चारों कोनों पर घर्म की व्यवस्था करेंगे। फिर स्वामी विद्यारएय जी स्वस्थान चले गए । तत्पश्चात् स्वामी जी ने श्री रंगम्, द्वारका, श्रादि की यात्राएँ कीं। द्वारका मे पीपा यादवराज कृष्ण के दर्शनार्थ समुद्र मे कूद पड़े। श्री कुष्ण ने वहाँ उनका स्वागत किया श्रीर शख चक्र की छाप देकर स्वयं तट तक पहुँचाया ।

फिर जमात मथुरा बृन्दाबन होती हुई, श्रीकृष्ण छिव का रसास्वादन करती हुई हरिद्वार पहुँची। नरनारायण ने यहाँ स्वामी जी को दर्शन देकर आगे बढ़ने से रोक दिया। वहाँ से स्वामी जी बृन्दाबन लौट आये। कुमार-कुमारि-काओं को उन्होंने एक बहुत बड़ा भोज दिया। 'श्याम-श्यामा' भी वेष बदल कर उस भोज में सम्मिलित हुए। इस समय योगानन्द भी आ गये थे। तदनन्तर चित्रकृट आकर स्वामी जी ने देव देवियों का स्वागत प्रह्रण किया। चार मास रह कर वहाँ से जमात प्रयाग श्राई । एक रात रह कर स्वामी जी काशी श्रा गये । उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा भगडारा दिया ।

विपित्तियों पर स्वामी जी का प्रभाव :- श्रेगेरीमठ के शहराचार्य भारती तीर्थ तथा उनके भाई माघवाचार्य आश्रम मे आते ही आत्मविभीर होकर स्वामी जी का चरणस्पर्श करना ही चाहते थे. तभी उन्होने उनके महत्व का स्मरण करा कर माधवाचार्य को गृह ज्ञान दिया, तथा वेटो के भाष्य करने की शक्ति भी दी । शंकराचार्य इससे सन्तुष्ट हो गये । रसूल की कन्या फातिमा श्राश्रम में श्राकर स्वामी जी के चरणों की धूल रसल के लिये ले गई। स्वामी जी ने पाचरमुनि, तथा विद्यार्ग्य स्वामी को तत्त्व-ज्ञान दिया। चीरेश्वर भट्ट को स्वामी जी ने 'ईशावास्यमिद सर्वे' का उपदेश दिया । शैव-सिद्धों को स्वामी जी ने योगबल से परास्त किया, योगी क्रपाशंकर को तो उन्होंने तत्व-ज्ञान भी दिया। इसी प्रकार इब्बन्र श्रीर तकी से बारह शर्तें मनवा कर स्वामी जी ने मुल्लास्रों को हिन्दस्रो पर स्रत्याचार करने से रोक दिया । गोहिएए-नाथ को स्वामी जी ने प्रेम-योगी बना दिया तथा मीमांसक चिपल्र एकर को शङ्क बजाकर श्रीर विनयम्नि चौरासी वाले को विल्व पत्र से वेटमंत्र उच्चरित करवा कर तत्व-ज्ञान दिया । इसी प्रकार भाऊ जी शास्त्री तथा श्रम्य विद्वानो को एक साथ ही ऋदैत , विशिष्टाहैत, शद्धादैत, दैत ऋाटि पर प्रवचन दे कर सतुष्ट किया श्रीर उन्हें महर्षि बादरायण, शंकर, शुक, विज्ञान-भिक्ष, श्री कएठ-शिवाचार्य, लक्ष्मणाचार्य, भास्कराचार्य, श्रीपति त्र्याचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क तथा बोधायन पुरुषोत्तमाचार्य के शिष्य सारण के दर्शन भी कराये।

समकालीन व्यक्ति—समकालीन व्यक्तियों मे कुछ प्रसिद्ध नाम ये हैं '— शृ गेरीमठ के शकराचार्य भारती तीर्थ तथा उनके भाई माधवाचार्य, गगू तथा उसका सेवक जफ़र ( इसन गगू सवत् १४०४ वि० १ ), पाचर सुनि, विद्यारण्य स्वामी, चीरेश्वर भट्ट, काशी के विश्वनाथ पण्डित, श्रयोध्या के हिरिसिह देव के भतीजे गजसिह, ( हरिसिंह स० १३८१ वि० वैशाख सुदी १०, शनिवार को जूनाखा तुगलक के भय से तराई चले गये। उनके पचास वर्ष बाद गजसिह स्वामी जी से मिला—टीकाकार ) इब्बनूर श्रीर तकी, खुमरू, विजय नगर का राजा बुक्काराय, निजासुद्दीन श्रीलिया।

सम्प्रदाय का विस्तार—कबीर श्रीर रैटास की श्रन्त्यजो में भक्कि-प्रसार करने का श्रादेश स्वामी जी ने दिया था। उनकी मृत्य के उपरान्त श्रनन्तानन्द ने दसों दिशास्त्रों में उनके दश शिष्यों को नियुक्त कर सम्प्रदाय का विस्तार किया। स्त्रनन्तानन्द स्वयं काशी रहे।

स्वामी जी का साकेत गमन—हस श्रीर कबूतर के रूप में श्राये हुए ब्रह्मा श्रीर यम से मृत्यु सकेत पाकर स्वामी जी ने स० १५१५ विक्रमी, मधुमास शुक्ला प्रतिपदा को शनिवार के दिन यज्ञ-कुएड स्थापित कर तारकमत्रराज का श्रमुष्ठान कराया। नवमी सोमवार को वे साकेतधाम चले गये। श्राश्रम पर केवल दैनिक कृत्य की वस्तुए तथा खड़ाऊ रह गए। शोकाकुल जनता को कबीर ने श्राश्वासन दिया। मध्यान्ह में श्राकाश में शख-ध्विन हुई। सभी का मोह दूर हो गया। सभी ने स्नान किया। जल का स्पर्श कर चरण्पादुका पत्थर की हो गई। 'श्री मठ' में उसी की स्थापना कर दी गई।

'प्रसंग-पारिजात' की प्रामाणिकता—'प्रसंग पारिजात' के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उस काल की रचना नहीं है जिस काल की रचना इसे हिन्दी के विद्वान मानते आये हैं। इस अन्थ के तथाकथित लेखक चेतनदास के अनुसार अन्य की समाप्ति स० १५१७ वि० में हुई थी, किन्तु इसमें इसके बाद की भी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अथ किसी आधुनिक लेखक की चमत्कार-प्रिय बुद्धि की कृति है। साथ ही समकालीन व्यक्तियों के सबध में दी गई सूचनाएँ भी प्रायः तर्कसंगत नहीं हैं।

क—गांधी जी (मोहनदास—विश्विक कुलोत्पन्न)—का उल्लेख इस प्रनथ की ६१ वी श्रष्टपदी के श्रनुसार सती सीता ने जब विष्णुकाची के श्राचारियों द्वारा श्रपमानिता होकर उन्हें शाप दिया कि 'जुलाहे भक्त कबीर का श्रपमान करने के कारण यहाँ के वस्त्र उत्पन्न करने के सभी उपकरण नष्ट हो जाएँगे श्रीर देश बहुत दिख्त हो जायगा', तब विद्यारण्य स्वामी के श्रनुरोध से स्वामी जी ने इस शाप का समाधान यह कह कर किया कि शाप के प्रभाव से समुद्र के इसी तट पर गोरा विश्विक समाज श्राकर यहाँ के चरखे करघे के व्यवसाय को नष्ट कर देगा। फिर कबीर की ज्योति विश्विक कुल में 'मोहनदास' के नाम से उत्पन्न होकर चरखे का प्रचार करेगी श्रीर रामनाम के महत्व को प्रकट करेगी।

ख—नानक, चैतन्य, तुलसीदास श्रौर समर्थ रामदास का उल्लेख—६२ वीं श्रव्यदी में विद्यारण्य स्वामी के यह पूछने पर कि 'भारतवर्ष में जो सकट काल श्रा रहा है उससे उत्पन्न धर्म-ग्लानि कैसे मिटेगी ?' रामानद्ध जी ने कहा कि पंजाब में जनक, बंगाल में राधाभक्त गीताचार्य, बात्मीकि श्रौर इनुमान् श्रवतरित होकर भारत की रह्या करेंगे। टीकाकार के मत से यहाँ क्रमशः नानक, चैतन्य तुलसीदास श्रीर समर्थ रामदास का उल्लेख किया गया है। परम्परा से भी टीकाकार का यह मत मान्य है। श्रतः यह सफट है कि सबत् १५१७ वि० में लिखित ग्रन्थ का लेखक समर्थरामदास (स०१६६५ वि०—१७३८ वि०) वैतन्य (जन्म स०१५४२ वि०) र, तुलसीदास (जन्म स०१५४२ वि०) तथा नानक (जन्म स०१५२६ वि०) है, श्रादि का उल्लेख नहीं ही कर सकता था। यह कहना कि ये श्रश प्रचित्त होंगे, ठीक नहीं, क्योंकि जिस भाषा श्रीर जिस छन्द में इस ग्रन्थ की रचना हुई है, वह विश्व साहित्य में बेजोड़ है। इस भाषा में इस ग्रन्थ के लिखने का उद्देश्य ही यह था कि इस सकलन को तब तक छिपाया जाय जब तक इसमें उल्लिखित सभी घटनाएँ सही न हो जॉय।

ग—स्वामी रामानन्द तथा कबीर आदि का जीवन काल—इस प्रन्थ में कबीर का जन्मकाल स० १३५५ वि० दिया गया है श्रीर श्रनन्ता-नन्द का स॰ १३४३ वि० में। कबीर के उत्पन्न होने पर स्वामी रामानन्द ने अपने प्रिय शिष्य अनन्तानन्द द्वारा 'सुधामुची' बूटी कबीर के चूसने के लिये भेजी थी। त्रात: यह त्रानुमान कर लेना खाभाविक ही है कि खामी जी उस समय तक सिद्ध भक्त हो चुके होंगे। यदि उस समय उनकी आयु ३१ वर्ष ( बारह वर्ष की ऋाय मे तो वे ऋन्तर्धान ही हो चुके थे। फिर रामयज्ञ से जब राघवानन्द ने उन्हे प्रकट किया तब वे पंच गगा घाट पर रहने लगे थे। टीकाकार के अनुसार स्वामी जी की जन्म तिथि सं० १३२४ वि० थी।) की मान ली जाय तो उनका जीवन-काल सं० १३२४ वि० से स० १५१४ तक पूरे १६१ वर्ष का ठहरता है। कबीर का जीवन काल कम से कम १६० वर्ष (स० १५१५ वि॰ में स्वामी जी की मृत्य के समय वे जीवित थे ) श्रीर श्रमन्तानन्द का कम-से-कम १७२ वर्ष तक का ठहरता है। एक तो इन भक्तों का इतना लम्बा जीवनकाल भी तर्कसगत एवं सामान्य ऋनुभव सिद्ध नही, दूसरे रामानन्द का जन्म काल सं० १३२४ वि० ऋौर कबीर का जन्मकाल स० १३५५ वि० मान लेना किसी भी श्रन्य प्रमाण से पुष्ट नहीं होता । 'ग्रगस्त्य-सहिता' एव रामानन्द

१—हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ ७०३।

२—बही, पृष्ठ ३०१।

३ — वही, पृष्ठ २८५ — जे० डब्लू० यगखन को श्रमृतसर में लिखी गई एक जन्म सारिणी मिली हैं जिसके श्रनुसार गुरुनानक महाराज जनक के श्रवतार थे—हा० वर्मा (यनसाइक्लोपीडिया श्रव् रिलीजन एएड इथिक्स वा० ६ पृष्ठ १८१)।

४--- प्रसग-पारिजात' श्रष्टपदी १०८, पृष्ठ १३६।

सम्प्रदाय की मान्यताश्रो के श्राधार पर स्वामी जी का समय स० १३५६ वि० से स० १४६७ वि० तक माना जाता है, श्रीर कबीर की जन्म-तिथि श्रिधिक से श्रिधिक पहले ले जाने पर सं० १४२५ वि०१ श्रीर उनकी मृत्यु-तिथि सं० १५०५ वि०१ मे विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रमाणों से सिद्ध की गई है। श्रतः 'प्रसग-पारिजात' के लेखक के ये उल्लेख भी तर्क सगत नहीं प्रतीत होते।

घ—इस प्रनथ में रामानन्द के समकालीन जिन व्यक्तियो श्रथवा स्थानों का नाम लिया गया है, उनमे श्रनेक ऐसे हैं जो श्रसाधारण, श्रतः गढे हुए से प्रतीत होते हैं। निश्चय ही लेखक ने ये नाम प्रन्थ को प्राचीन कृति बनाने के प्रयास में गढ़े होगे। यहाँ कुछ, नामों का ही उल्लेख पर्याप्त होगा।—सुरवी, सालवी, कालीखोह की विदुषी, तातियाँ शास्त्री, पैखम, मायूण, कर्मठ जी, धर्मण जी, टिघौड़ा, पुन्नू, पद्मतेश्वर, सुधावल (स्थान), सौरिया (श्रनन्तानन्द की माँ), रिलिहा स्वामी, पाचरमुनि, भीटा पिण्डत, चुपका, लिउटा, बीनी, विनयमुनि, भाऊ जी शास्त्री, पिण्डत भरूकी, सपराज चाकरणूर, व्यावराज हाड़ा श्रादि।

ड—प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों मे विद्यारण्य स्वामी, बुक्काराय, भारतीतीर्थ श्रीर उनके भाई (१) माधवाचार्य, तकी, निजामुद्दीन श्रीलिया, खुसरू,
श्रयोध्या के हरिसिद्द राजा का भतीजा गजसिंह, गग्, जफर, गोहिणीनाथ श्रादि
का उल्लेख इस प्रन्थ मे किया गया है। विद्यारण्य स्वामी का जन्म स० १३२४
वि० १ मे माना जाता है। उन्होंने महाराज बीर बुक्क को विजयनगर के सिंहासन
पर स० १३६२ या १३६३ वि० मे बैठाया, श्रीर स्वय उसके प्रधान मत्री बने।
इस दृष्टि से विद्यारण्य स्वामी रामानन्द के समकालीन तो ठहरते हैं, किन्तु
लेखक ने इनके सम्बन्ध मे भी भूलें की हैं। विद्यारण्य स्वामी श्रीर माधवाचार्य
को दो व्यक्ति समक्त लिया गया है, जबिक ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के
हैं। भिर लेखक ने माधवाचार्य को 'भारतीतीर्थ' का श्रनुज लिखा है। कुछ
लोगों के श्रनुसार भारती तीर्थ विद्यारण्य स्वामी का ही नाम था; किन्तु स्वयं
विद्यारण्य स्वामी ने श्रपने प्रन्थ 'जैमिनीय न्याय माला' की टीका 'विवरण्य' में

१—उत्तरी भारत की संत परम्परा, परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ७३३।

र हिंदी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पीतानरदत्तं वर्थ्वाल, पृ० ५७।

३—कल्याय, माग ११ स० २—'श्रद्धेत सम्प्रदाय के प्रधान-प्रधान श्राचायों का परिचय रे प्रधान-प्रधान श्राचायों का

४-वही, पृष्ठ ६५३।

मारतीतीर्थ को अपना गुरु लिखा है। गोहिणनाथ, गोरखनाथ के शिष्य कहें जाते हैं। गोरखनाथ का समय ईसा की दसवी शताब्दी अथवा अधिक से अधिक ११ वीं के प्रारम्भिक भाग में अर्थात् विक्रम की ११ वीं शताब्दी में ही कोई समय माना जा सकता है। अतः गोहिणनाथ का समय ११-१२ वीं शताब्दी या अधिक से अधिक १३ वीं शताब्दी का पूर्वाई होना चाहिये। अतः यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे रामानन्द स्वामी के समकालीन ही थे, कदाचित् नहीं थे। प्रसिद्ध आलवार भिक्तन गोदा देवी के द्वारा सती सीता को गाली ('जुलाहे की जोय' कह कर) दिये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु परम्परा के अनुसार गोदा देवी का समय रामानुजाचार्य से भी पहले पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महापुरुष या महत्वपूर्ण पदाधिकारी का स्वामी रामानन्द के सामने नतमस्तक हो जाना लेखक की कोरी कल्पना प्रतीत होती है। यह अवश्य है कि लेखक ने यथा सम्भव स्वामी रामानन्द के समकालीन व्यक्तियों का ही उल्लेख किया है। कुछ थोड़े से हेर-फेर के साथ रामानन्द के जीवन की व्यापक रूप-रेखा भी प्राय: वही है जो रामानन्द-सम्प्रदाय मे मान्य है। कबीर-रैदास के सम्बन्ध में प्राय: प्रियादास के ही समान उल्लेख किये गये हैं।

च—इस ग्रन्थ में स्वामी जी के सम्बंध में श्रानेक श्रसम्भव घटनाश्रों का संकलन किया गया है। इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। कार्यकारण सम्बन्ध का बिना कोई विचार किये ही लेखक ने इन घटनाश्रों की कल्पना कर ली है। समकालीन लेखक चमत्कारपूर्ण घटनाश्रों की सृष्टि करते हैं, पर उनकी सख्या श्राधिक नहीं होती। श्रायोध्या के जीवित सतों की भी जीविनयाँ चमत्कारपूर्ण घटनाश्रों से सजाकर श्रव तक लिखी जाती हैं।

छु—जिस भाषा में इस प्रन्थ की रचना हुई है, उसकी कोई परम्परा नहीं मिलती। 'देशवाड़ी प्राकृत' मे गण्माषा के साकेतिक शब्दों के योग से 'श्रदणा' छुन्द मे इसकी रचना हुई है। जान पड़ता है कि प्राकृतों का ज्ञान रखने वाले किसी लेखक ने काल्पनिक शब्दों के योग से इसकी रचना की है। श्रयोध्या के श्रधिकाश रामानन्दी विद्वान् इसे महात्मा 'बालकराम विनायक' की ही कृति मानते हैं। उन्हें पाली-प्राकृत का श्रव्छा ज्ञान था। इस कथन का सत्य भी इस

१--वही, पृष्ठ, ६४२।

२-हिन्दा साहित्य की भूमिका, डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ६१।

३-- उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० ६०।

४—श्रालवार चरितामृत-गगा विष्णु श्रीकृष्णदास, लच्मी वेंकटेश्वर प्रेस, ववई, मृष्ठ ७५ से ८८ तक।

बात से प्रमाणित हो जाता है कि महात्मा बालकराम जी समय-समय पर ऐसे प्रन्थों का प्रकाशन कर दिया करते थे, जो किसी-न-किसी प्राचीन लेखक की कृति कहे जाते थे। 'भगवान् रामान-दाचार्य' नामक प्रन्थ में उन्होंने किसी 'रस्जे वहदानियत' नामक प्रन्थ के श्राधार पर रामानन्द स्वामी के २२ उपदेशों का हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित कराया था।' जो हो, रामानंद सम्प्रदाय इस ग्रंथ को श्रपने सम्प्रदाय का प्रामाणिक प्रन्थ नहीं मानता। व्यक्तिगत श्रनुभव पर यह कहा जा सकता है कि स्वय प्रकाशक महोदय को भी इस प्रन्थ की भाषा का विशेष ज्ञान नहीं है श्रीर न तो वे इसके व्याकरण के विषय में ही कुछ सकेत करते हैं। एक दिन उनके सामने चेतनदास ने स्वयं प्रकट होकर श्रादेश दिया कि श्रव इस प्रन्थ के प्रकाशन का समय श्रा गया है श्रीर भगवतदास जो ने इसे प्रकाशित करा दिया। 'भक्तमाल', 'श्रगस्त्यसहिता' तथा वैगगी-सम्प्रदाय में प्रचलित श्रन्थ प्रन्थों के श्राधार पर स्वय चेतनदास के रामानद के शिष्य होने में सदेह किया जा सकता है।

ऊपर गाघी जी के नाम के आ जाने से यह अनुमान कर लेना असगत नहीं कि इस प्रथ की रचना आधुनिक काल में ही हुई है। ग्रन्थ की सूचनाये भी अधिकाशतः अमान्य एव अप्रामाणिक ही हैं। स्वामी जी के जीवन की जो व्यापक रूप-रेखा (जन्मस्थान, गुरु, शिष्य, दिग्विजय आदि के सम्बन्ध में) उसमें दी गई है, थोडे से परिवर्तन-सशोधन के साथ उसे स्वीकार किया जा सकता है। नीचे इसकी भाषा का स्वरूप समभने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है।

## अष्टपदी ४४

निकवेरि नीगुणा वम्हहा। भक्ता सगुण सारम्हहा॥ जाहुस-जम्हहा। नखटी पैधूम नुकाटी अम्हहा॥१॥ लखमी चुशेषी शेषफ्या। जुवदा अरंटा कैवरण॥ टगुरी हुरी हरि हिडवण। जुवली चुभी हिगिस सपण॥२॥ शेषी हृदवस्थं-शेषगा । चिदटे चिदात्मा हेषगा ॥ महापा-मेषणा। लॅभा अचिद् लखमी सेवणा ॥ ३॥ सुद श्रीभाग्र नीग्र्ण-तत्त्वडा । सगुण्थ वुताडिम भत्तड़ा॥ टठणा-सत्तड़ा। जुग जग जुगी पर जत्तड़ा॥ ४॥ दुकवारि जीवाण जिउठा दागमी। घडखी पिषा पुस नागमी ॥ · न उठी उदापुह डाहमी। हुवटा जिवागी पाइमी ॥ ४॥

१--भगवान् रामानन्दाचार्य--सं० हरिचरखलाल शास्त्री, पृष्ठ १००।

त्रिणिधा पुरुष विश्वानुगा। श्रावर्ते श्राहुम परतुगा॥
तैमू तमू ऊमू उगा। ऐवर खवर पौसनजुगा॥ ६॥
धूसिधनी सत श्रामुरी। सिवत चिदंटा जामुरी॥
ह्यालादिनी मामा पुरी। श्रानन्द वधना माहुरी॥ ०॥
साखोत्तरा साहुज्जरा। श्राचो मरा पानुज्जरा॥
व्याख्यार भावा कुज्जरा। नावैत नुक्का मुज्जरा॥ ६॥
( पृ० ७०-७१, सं० भगवतदास )

( पूर ७०-५१, सं २ भगवतदास ) "अर्थ—स्वामी जी ने कहा-ब्रह्म तो वास्तव में निर्मुण ही है, क्यों कि वह त्रिगुगात्मक प्रकृति से परे है। परन्तु भक्त ने, भक्ति के प्रभाव से उसे सगुगा बना दिया । कल्याखादि दिव्यगुखों का मूर्तिमान् स्वरूप बना दिया । सुष्टि विकासः भगवत श्रीर भागवत का लीला-विलास है ॥१॥ लद्मी जी, शेषी भगवान् श्रीर फग्रीश जी ही तो सुन्टि के मूल मे प्रतिन्ठित हैं। कमलनाल श्रीर ब्रह्मा की उत्पत्ति तो पीछे हुई । आतम समर्पण पूर्वक शेष जी और चरण कमल सेवा मे तत्पर लदमी जी विमल भक्ति का उपदेश दे रही हैं ॥२। भगवान् शेषी, शेष जी के हृदय में विराजमान हैं। चित् में चिदात्मा का प्रकाश है। चित् शरीर है श्रीर चिदातमा शरीरी है। लद्भी जी महामाया हैं। भगवान् उनमे रमण् कर रहे हैं। श्रचित् के शुद्ध सत्व में श्री नारायण रमण करते हैं। श्रचित् शरीर है, परमात्मा शरीरी है।।३॥ यह सगुरा ब्रह्म ही कृपा करके अपने निर्मुरा श्रीर उससे परे स्वरूप का रहस्य श्रपने भक्तों को बता देते हैं। उसे जानने का दूसरा उपाय भी तो नहीं है । चतुर्व्यूह का ऋसली मेद भगवान् ही जानते हैं ॥४॥ जीव ऋगु है श्रीर गुगों के वैषम्य से घट-घट मे श्रलग-श्रलग है। श्रुति मे परमात्मा को भी ऋणु से ऋगु श्रीर महान् से महान् कहा श्रीर रागद्वेष चिन्तन की प्रतीति से भी जीव बहु होते हुए भी एक है श्रीर व्यापक है ॥५॥ जीवात्मा, प्रज्ञान्मा श्रीर परमात्मा ये तीन पुरुष हैं । जीवात्मा-चिदाभास है, प्रज्ञात्मा चिन्मय है और परमात्मा चिदानन्द है। प्रज्ञात्मा ही परमात्मा से ऋभिन्न है। सुषुप्ति मे प्रतिदिन मिलन होता है, पर इसे कोई नहीं जानता ।।६।। सत् भाव का प्रकाश जिस शक्ति में होता है उसे क्रिया शक्ति संधिनी कहते हैं। चिद् भाव का प्रकाश जिसमे होता है उसे ज्ञान शक्ति सवित कहते हैं श्रीर श्रानन्द भाव का प्रकाश जिसमे होता है उसे इच्छा शक्ति त्राह्वादिनी कहते हैं।।७।। न्याय का श्रंश वेदान्त में भ्रमज्ञान है, उसे छाट कर शुद्ध वेदान्त के मनन से ही ज्ञान की उपलिब होती है। शुद्ध मन से, परमार्थ की इच्छा से-वेदान्त का चिंतन —हीकाकार पं० भगवतदास करना चाहिये ॥८॥"

भक्तमाल:- 'भक्तमाल' के लेखक नाभा जी रामानन्द जी की शिष्य-परम्परा मे थे, इस कारण उन्होंने स्वामी जी तथा उनके सम्प्रदाय की उत्पत्ति श्रथवा विकास के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ दी हैं, वे बहुधा प्रामाणिक हैं। नाभा जो के अनुसार खामी रामानन्द उनसे चार पीढ़ी ऊपर थे। भक्तमाल की रचना १ स० १६८० वि० के लगभग मानी जाती है I इस कारण नामा जी के समय तक रामानन्दीय-सम्प्रदाय का बहुत विस्तार नहीं हो पाया था श्रीर न तो इस सम्प्रदाय में साम्प्रदायिकता की ही भावना त्र्या पाई थी। इसलिये भी नाभा जी द्वारा उपस्थित की गई सामग्री प्रामाणिक ही मानी जा सकती है। कम-से-कम ब्राज के रामानन्दी सम्प्रदाय के भक्त इस प्रनथ को श्रपना साम्प्रदायिक प्रथ समभते ही हैं। विभिन्न गादियों से जो परंपराएँ प्रकाशित हुई हैं, वे सभी भक्तमाल के लगभग मेल मे ही हैं। जो कुछ भी अन्तर मिलता है वह रामानुज श्रीर रामानन्द के सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर है। श्राज के रामा-नन्दी विद्वान रामानुज-सप्रदाय से रामानद स्वामी का कोई भी संबंध नहीं मानते, जबिक नामा जी ऐसा स्पष्ट ही मानते हैं। इस सबध में हम 'रामानद-सप्रदाय का इतिहास तथा सबद्ध शाखाएँ नामक ऋध्याय में विस्तृत विवेचन उपस्थित करेगे। भक्तमाल को प्रायः सभी विद्वानों ने प्रामाणिक रचना माना है।

भक्तमाल में भक्तों के व्यक्ति-वैशिष्ठ्य पर ही श्रिधिक बल दिया गया है, उनके जोवन पर लेखक ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। स्वामी रामानन्द जी के जीवन के सम्बन्ध में भी भक्तमाल कोई प्रकाश नहीं डालता। उनकी प्रशंसा केवल दो छुप्पयों में की गई है। प्रथम छुप्पय रे से हमें निम्नलिखित बाते मालूम होती हैं—

क—श्री रामानुज स्वामी की पद्धति का प्रताप पृथ्वी मे श्रमृत होकर फैल गया।

ख—उनके श्रनन्तर देवाचार्य, महामहिमा से युक्त हर्यानन्द जी तथा हर्यानन्द जी के शिष्य राघवानन्द जी हुए । राघवानन्द जी भक्तों को मान देने वाले थे । उन्होंने समस्त पृथ्वी को श्रपने विजयपत्र के श्रवलम्ब में कर लिया था श्रीर काशी को श्रन्त मे श्रपना स्थान बना लिया । उन्होंने चारो वर्षों श्रीर श्राश्रमों को भक्ति का द्वार खोल दिया ।

१--डा० दीनदयालु गुप्त, 'श्रष्टछाप श्रौर बल्लम सम्प्रदाय', पूर्वीर्द्ध पृष्ठ १०६।

२—भक्तमाल, सटीक, भक्ति सुधा स्वाद तिलक, भीतारामशरण भगवानप्रसाद रूपकला, तृतीयावृत्ति सन् १६५१ ई० (१५१) झप्पय ६६२ । एष्ठ २८१

ग—इन्हीं स्वामी राघवानन्द जी के शिष्य थे स्वामी रामानन्द जो मानो विश्व के मगल की मूर्ति ही थे। इस प्रकार रामानुज-सम्प्रदाय की पद्धित का प्रताप दिनोदिन बढता ही गया।

द्वितीय छुप्य १ से हमे निम्नलिखित सूचनाएँ मिलती हैं :--

क—भगवान् रामचन्द्र ही की भाति रामानन्द जी ने भी ससार के प्राणियों को तारने के लिये दूसरा सेतु तैयार कर दिया। ख—ग्रमनन्तानन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानन्द, रैदास, घना, सेन, सुरसुरानन्द की स्त्री श्रादि के श्रतिरिक्त स्वामी जी के श्रीर भी शिष्य थे, जो एक से एक 'उजागर' थे। सभी विश्व-मगल के श्राधार श्रीर दशघा-भक्ति के 'श्रागर' थे। ग—रामानन्द ने बहुत काल तक शरीर धारण कर प्रणात जनों को पार कर दिया।

'भक्तमाल' में रामानुजाचार्य के पूर्व के श्राचार्यों की भी परम्परा दी हुई है। लगता है, भक्तमाल का लेखक श्रपने सम्प्रदाय का क्रमबद्ध इतिहास जैसे प्रस्तुत करना चाहता हो। वह रामानुज परम्परा से रामानन्द-परम्परा का सम्बन्ध मानता था, श्रन्यथा रामानुज परम्परा से उसका इतना लगाव ही क्यों होता ?

लेखक के अनुसार रामानुज की पद्धति 'रमापद्धति रं (श्री सम्प्रदाय ) थी। इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ लक्ष्मी जी है होता है। लक्ष्मी जी से विष्वक्सेन जी को मन्त्र मिला, उनसे शठकोप जी को, शठकोप जी से बोपदेव जी को मन्न मिला, फिर बोपदेव जी के बाद की शिष्य-परम्परा इस प्रकार है:—नाथमुनि, पुग्रहरोकान्त, राममिश्र, पराकुश, यामुनाचार्य, पूर्णाचार्य श्रीर रामानुज।

इसके अनन्तर नाभा जी ने अनन्तानन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पीपा, रैदास, सेन, सुरसुरी, नरहर्यानन्द, धना श्रादि स्वामी जी के शिष्यो की भक्ति-सम्बन्धी प्रसुख विशेषताश्रो का वर्णन किया है। नाभा जी ने भक्तों के जीवन पर प्रकाश डालने का कोई प्रयास नहीं किया है, फिर भी उनके द्वारा रामानन्द-सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे प्रस्तुत की गई सामग्री बहुमूल्य ही है। स्वय लेखक का सम्बन्ध अनन्तानन्द की परम्परा से था, अतः सर्व प्रथम अनन्तानन्द के ही शिष्यों के नाम गिनाये गये हैं। योगानन्द, गयेश, कर्मचन्द, श्रलह, पैहारी, सारीरामदास, श्रीरंग श्रादि अनन्तानद के सुख्य शिष्य कहे गये हैं। इनके एक शिष्य

१-वहा, (१५) छप्पय ६६१। पृष्ठ २८२।

२ - वही, पृ० २४ - ।

३-वहो, १३६ छप्पय ७०७ पृष्ठ २६१।

४--वही, २५३ खुप्पय ६६० ५० २६८।

नरहरिदास ने तो रघुवर, यदुबर दोनों के यश का गान करके निर्मल कीर्ति रूपी धन का सचय किया था। <sup>१</sup> वैसे ये सभी शिष्य अपनन्तानन्द के पद का स्पर्श कर लोकपालों के समान हो गये थे। <sup>२</sup>

श्रनन्तानन्द के शिष्यों मे पयोहारी कृष्ण्यास सर्व प्रमुख थे। उन्होंने श्रन्न का त्याग कर केवल दूध का ही श्राहार किया। जिस पर उनकी कृपा हो गई उसे उन्होंने शोक रहित कर निर्वाण ही दे डाला। नेज के समूह वे थे, भजन उनका बल था श्रीर वे उद्धेंता हो गये थे। इन पयहारी जी के शिष्यों मे कील्ह, श्रिश्र, केवल, चरण, ब्रतहठी नारायण, सूर्य, पुरुषा, पृथु, त्रिपुर, पद्मनाभ, गोपाल, टेक, टीला, गदाधारी, देवा, हेम, कल्याण, गगा, विष्णुदास, कान्धर, रगा, चादन, सबीरी, गोविन्द श्रादि प्रमुख शिष्य थे। श्रामेर के कछवाहा राजा पृथ्वीराज भी इनके शिष्य थे (भक्तमाल, पृष्ठ ७२४)।

इन शिष्यों में भी कील्ह श्रीर श्रग्र दो प्रमुख शिष्य थे। कील्ह के विषय में लेखक का कहना है कि भीष्म के समान ही कील्ह ने भी काल को वश में कर लिया था। वे रामचरणों में रात दिन रत रहा करते थे। इनको देख कर प्राणिमात्र का शिर निमत हो जाता था। साख्य, योग, श्रादि का ज्ञान इन्हें हस्तामलकवत् था। ये सुमेरदेव के पुत्र थे। श्रन्त में ब्रह्मरन्ध्र वेध कर इन्होंने भगवान् को प्राप्त किया। ये कील्ह के शिष्यों में श्रास करन, रूपदास, भगवानदास, चतुरदास, छीतरदास, लाखा जी, रायमल, रिसकरायमल, गौरदास, देवादास, दामोदर दास श्रादि प्रसिद्ध थे। व

श्रमदास ने भगवान् के भजन के बिना किञ्चित् मात्र भी काल व्यर्थ नहीं गॅवाया। पूर्व भक्तो जैसा ही इनमे सदाचार था। भगवान् की सेवा का स्मरण् श्रौर उनके चरणों का ध्यान ये निरन्तर करते रहते थे। इन्होंने एक उद्यान लगाया था। इससे उनकी बड़ी प्रीति थी। जिह्वा से निर्मल नाम की ही वर्षी ये करते थे। कृष्णदास पयहारी ने मन-कर्म-वचन से भक्ति में इन्हें दृढ़ कर दिया था, श्रमदास के सभी शिष्य धर्म की ध्वजा थे। उनमे कुछ के नाम थे

१—२, वही, छप्पय ६६० प्र० २६८।

३-१५६ इप्पय ६=७ पृ० ३०२।

४—वही, १५६ छप्पय ६८४ पृ० ३०८।

४—वही, १६० छप्पय ६=३ पृ० ३०६।

६—विही, ७४१ छप्पय १०२ पृ० ८४८।

७-वही, १६३ ख्रुप्य ६८० पृ० ३१३।

हैं—जगी, प्रयागदास, विनोदी, पूरनदास, बनवारीटास, नरसिंहटास, भगवान-दास, दिवाकर, किशोर, जगतदास, जगन्नाथदास, सलूधी जी, खेमदास, खीची जी, घर्मदास, लघुऊघों। है इन्हीं श्रग्रदास के शिष्य स्वय नामा जी भी थे। उन्हीं की श्राज्ञा पर 'भक्तमाल' की रचना की गई।

कृष्णदास पयहारी जी के तीसरे शिष्य टीला जी के शिष्यों में लाहा जी ( इनकी परम्परा परम प्रकाशमान हुई ), परमानन्ददास, खरतरदास, खेमादास, ध्यानदास, केशवदास, हरिदास, ऋादि प्रमुख शिष्य थे। र

रामानन्द-सम्प्रदाय की सबसे बड़ी पहली गादी गलता में क्रुष्ण्दास पयहारी जी द्वारा स्थापित की गई । ये बड़े ही परोपकारी, कामिनी-काचन से उदासीन, रामचरणानुरागी श्रीर सचादार-निरत थे।

उपर्युक्त भक्तों के श्रतिरिक्त श्रन्य छोटे-छोटे भक्तों के विषय में भी नाभा जी ने छप्पय लिखे हैं। इसी प्रकार नाभा जी ने रामानन्द-सम्प्रदाय पर श्रन्य सम्प्रदायों के पढ़ने वाले प्रभाव का भी सकत कर दिया है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रनन्तानन्द के शिष्य (?) नरहरिदास ने रघुवर श्रीर यदुवर दोनों की ही कीर्ति का सचय किया था। श्रागे चल कर श्रप्रदेव ने कृष्ण-भक्ति से श्रीर भी श्रिधिक प्रभाव ग्रहण् किया। रामानन्द-सम्प्रदाय में मानसी भक्ति के प्रचारक श्रप्रदेव ही थे। श्रुगारी सम्प्रदाय (रामानन्दी रिक्त सम्प्रदाय ) के ये श्रादि प्रवर्तक भी माने जाते हैं।

कृष्णदास पयहारी तो योगी थे ही, कील्ह ने तो साख्य योग को हस्तामलक-वत् ही कर लिया था। इन्हीं कील्ह के एक शिष्य थे द्वारकादास जिनके विषय में भक्तमाल कार ने कहा है 'श्रष्टागयोग तन त्यागियों द्वारकादास जाने दुनी।'

इस प्रकार नाभा जी के समय तक रामानन्दी सम्प्रदाय योग (नाथपंथी) तथा श्रुगार (कृष्ण भक्तिशाखा का) दोनों से ही प्रभावित हो गया था। श्रुगले श्रुष्यायों में हमने नाभा जी द्वारा दी गई स्वामी रामानन्द की गुरु शिष्य परम्परा का विस्तृत विवेचन किया है, अत यहाँ श्रुनावश्यक समभ कर इस प्रसग को छोड़ दिया जा रहा है।

१—वही, ७२५ झप्पय ११८ ५० ८३५।

२--वही, ७२६ छप्पय। ११७ ए० ८३६।

३—वही, ७८७ छप्पय ४६ ए० ८१५।

४-वही, ७१४ छुप्पर ४१ पृ० ८१३।

भक्तमाल की टीकाएँ क—प्रियादास की टीका—भक्तमाल की 'मिक्त रस बोधिनी' नाम की टीका प्रियादास जी ने स० १७६६ वि० में लिखी ! इन्होंने नामा जी द्वारा दिये गये वृत्त के श्रातिरिक्त श्रपने समय तक प्रचलित हो गई घारणाश्रों एव किंवदिन्तयों को भी श्रपनी टीका में स्थान दे दिया है ! इनकी भी हिन्ट भक्तों को प्रायः चमत्कार पूर्ण वातावरण से घिरे हुए रूप में ही चित्रित करने की श्रोर रही है । इसी कारण कही-कही इतिहास की भी श्रवहेलना इस टीका में की गई है ।

प्रियादास जी ने स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध मे कोई सचना नहीं दी है। उनकी गुरु परम्परा के सम्बन्ध में भी प्रियादास जी ने कला नहीं कहा। स्वामी जी के शिष्यों में अनन्तानन्द के विषय में भी टीकाकार को कछ नहीं कहना है। श्री रग जी तथा कष्णादास पैहारी के विषय में प्रियादास जी ने श्रवज्य ही कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं। श्री रंग जी द्यौसा के सरावगी विशाक थे। उनके प्रसाद से एक प्रेत को मक्ति मिली थी। क्रष्णदास पयोहारी के सम्बन्ध में प्रियादास जी का कहना है कि उन्होंने कुल्ह के राजा के साथ बड़ी उदारता दिखलाई थी। इस राजा के वशज प्रियादास जी के समय तक वर्तमान थे। ये बड़े ही वैष्याव भक्त थे। र पयोहारी जी के शिष्यों में कील्ह के विषय में श्री प्रियादास का कहना है कि जब इनके पिता सुमेरदेव का देहान्त हो गया, तब इन्होंने मथुरा में राजा मानसिंह के पास बैठें-बैठे ही 'ठीक है, भला है' कह कर श्राकाश मार्ग से जाते हए पिता का स्वागत किया था। इन्होंने फल की पिटारी में स्थित साप से श्रापने को तीन बार कटाया था. परन्त उन पर कोई प्रभाव न पड़ा । इन्होंने मरते समय भरी सभा मे ब्रह्मांड फोड़ कर प्राण त्याग किया। व पयोहारी जी के दसरे शिष्य श्रग्रदेव के सम्बन्ध में प्रियादास ने बतलाया है कि ये स्रामेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे. राजा मानसिंह इनसे मिलने भी गये थे। 8

रामानन्द जी के शिष्यों मे रैदास के सम्बन्ध में प्रियादास ने जो कुछ कहा है उससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। ४:—रामानन्द जी का एक

१--वही, पृ० ३००-३०१, कवित्त ५११-१२।

२--वही, पृ० ३०३-४, कवित्त ५०६-१०।

२—वही, पृ० ३१०-१३, कवित्त ५०७-८।

र्थ-वही, कवित्त ५०६ ए० ३१४।

४—वही, कवित्त २५१, तथा ३६४-३६१, पृष्ठ ४७०—७१

ब्रह्मचारी शिष्य ही किसी चमडे का व्यापार करने वाले विश्वक् के यहा से भिचा लाने के अपराध में गुरु द्वारा शापित होकर रैदास के रूप में उत्पन्न हुआ। जनम लेने पर वह दृघ नहीं पीता था। रामानन्द ने स्वय आकर उसे फिर दूध पिलाया। रैदास बाल्यावस्था से ही बड़ा हरिभक्त था। पिता ने उसे पिछवाडे जगह दे दी। वहा रह कर यह दिन-रात साधु सेवा किया करता था। मगवान् ने रैदास को हठ पूर्वक सुद्रा लेने को बाध्य किया। इस धन से उन्होंने संतों के लिये निवास बनवा दिया। ब्राह्मखों को इससे स्पर्धा हुई परन्तु अन्त में रैदास के बढ़ते प्रताप से प्रभावित होकर वे मौन हो गये। चित्तौड़ की रानी भाली रैदास की शिष्या हो गई थी। इन्होंने अपनी त्वचा के भीतर सोने का जनेऊ ब्राह्मखों को दिखाया था। रैदास जी के कुछ चमत्कारों का भी वर्णन प्रियादास ने किया है।

कबीर १ — प्रियादास जी ने कबीर को भी रामानन्द जी का शिष्य कहा है। पंचगंगा घाट की सीढियों पर लेट कर स्वामी जी के चरणों से टकरा कर स्वामी जी की 'राम, राम कह' उक्ति को ही कबीर ने गुरुमत्र मान लिया था। कबीर ने रामानन्द को देवी प्रेरणावश गुरु किया था। नियमित रूप से उन्हें शिष्य नहीं किया गया था। प्रियादास ने तो यहा तक लिखा है कि जब कबीर अपने को रामानन्द जी का शिष्य कहने लगे, तब स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर परदे की आड़ में बैठकर पूछा कि, 'तुम कब मेरे शिष्य हुए १' कबीर ने स्वामी जी को बतलाया कि सभी तत्रों का सार 'रामनाम' है। इस पर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और पट खोल कर कबीर से मिले। कबीर के सबध में प्रियादास ने अनेक चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ कही हैं, जिनसे हमारे अध्ययन को कोई नई गित नहीं मिलती। श्रतः उन्हें यहा छोड़ दिया जाता है।

रामानन्द श्रोर पीपा जी—प्रियादास जी ने भी पीपा को रामानन्द स्वामी का शिष्य माना है। उनके श्रमुसार पीपा गागरीन गढ के राजा थे। पहले वे देवी के उपासक थे, फिर बाद में देवी के ही श्रादेश से रामानन्द जी के शिष्य हो गए। कहते हैं कि पीपा जी जब स्वामी जी के मठ पर शिष्य होने के विचार से श्राए, तो स्वामी जी ने कहा कि मुक्ते राजा से कोई काम नहीं है। इस पर पीपा ने श्रपनी सारी सम्पत्ति दीनों को बाट दी। स्वामी जी ने पुनः श्राज्ञा दी कि पीपा से कह दो कि वह कुएँ मे गिर पड़े। पीपा गिरने ही जा रहे थे कि स्वामी जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शिष्य बनाना स्त्रीकार कर लिया।

१-वहीं कवित ३४८ में लेकर ३६१ तक।

जब पीपा के हृदय में भक्ति भावना हृद हो गई, तब स्वामी जी ने एक वर्ष बाद गागरीनगढ ग्राने का वचन देकर उन्हें विदा कर दिया। एक वर्ष बाद पीपा ने स्वामी जी को चिट्ठी लिख कर जब बुलाया तो कबीर, रैदास ग्रादि बीस शिष्यों को लेकर स्वामी जी गागरीन गढ गए। पीपा ने स्वामी जी का श्रपूर्व स्वागत किया। कुछ दिन वहा रह कर स्वामी जी जब चलने लगे, तब पीपा ने भी विरक्त होकर उनका साथ दिया। पीपा की छोटी रानी सीता भी बलपूर्वक उनके साथ हो गई। यहा से स्वामी जी द्वारका गए ग्रीर कुछ दिन वहा रह कर काशी लौट श्राए। पीपा के सबध मे प्रियादास ने श्रानेक कथाएँ दी हैं। ग्रानाक्श्यक समभ कर उन्हें छोड़ दिया जाता है।

रामानन्द और धना जी:—प्रियादास के श्रनुसार भगवान् ने धना की भक्ति से प्रसन्न होकर यह श्राज्ञा दी कि तुम काशी जाकर रामानन्द के शिष्य हो जाओ । भगवान् की श्राज्ञा पाकर धना ने रामानन्द का शिष्यत्व स्वीकार किया । फिर घर श्राकर वे भगवान् की उपासना करने लगे। र

रामानन्द श्रीर सेन:—सेन के सम्बन्ध में प्रियादास ने केवल एक नई सूचना दी है वह यह कि वे बाधवगढ के राजा के नाई थे। है

रामानन्द श्रीर सुखानन्द :—सुखानन्द के सम्बन्ध मे प्रियादास जी ने कुछ भी नहीं कहा है। इसी प्रकार सुरसुरानन्द, सुरसुरी, नरहर्यानन्द, श्रादि के विषय मे भी प्रियादास जी ने कुछ भी नहीं कहा है।

रामानन्द-सम्प्रदाय प्रियादास जी के समय तक रामानुज-संप्रदाय से उद्भूत हुआ माना जाता रहा है, इसके संकेत प्रियादास जी ने यत्र-तत्र दे दिये हैं। आमेर के राजा पृथ्वी राज को अपने गुरु पयहारी जी की कृपा से शखचक की ही छाप मिली थी जो रामानुज-सम्प्रदाय की विशेष छाप है अभीर रामानन्दियो द्वारा अब तक स्वीकृत थी। इसी प्रकार केवलकृबा जी द्वारावती जाकर छाप सेना चाहते थे, किन्तु प्रभु की आज्ञा से वे घर पर ही रह गये और वहीं पर भगवान् की कृपा से उन्हें शखचक की छाप लग गई। ध

१--- बही, पृष्ठ ४६३-५२१।

२-वहा, पृ० ५२२-२४।

३-वही, पृ० ४२६ ।

४ - यही, पृष्ठ ७२६ कवित्त २४४।

ध्—वही, कि० १२३ पृ० =३२ ।

भक्तमाल की टीकाएँ :—भक्तमाल रामरिसकावली—रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ।

रीवॉ नरेश ने श्रापनी टीका में किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का श्रवलबन नहीं किया है। इस कारण श्रमेक प्रचलित किवदन्तियों, दतकथाश्रों एवं श्रधविश्वामों का उनके प्रन्थ में समावेश हो गया है। वे इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कबीर ने स्वयं श्राकर उनके पिता महाराज विश्वनाथ सिंह से बीजक की टीका करने को कहा। इस प्रकार उनकी रचना (टीका) प्रमाण कोटि में नहीं श्रा सकती।

रामानन्द जी के सबंध मे इन्होंने केवल एक नई सूचना दी है। वह यह कि उन्होंने—'वर्ष सप्तशत लों तनु राख्यो। परमारथ तिज श्रोर न भाख्यो।।' इसी प्रकार उन्होंने यह भी बतलाया कि भारतखड़ मे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो रामानन्द जी के प्रभाव को जानता न हो। यहाँ वर्ष सप्तशत का अर्थ १०७ वर्ष ही होगा, पर किस प्रमाग्य पर यह कहा गया है, कहना श्रममव है। श्रागे हम इस मत की समीचा करने का श्रवसर पाएँगे, श्रतः यहाँ इसे यों ही स्वीकार कर लिया जाता है।

रामानन्द के शिष्यों में कबीर को इन्होंने विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न कहा है श्रीर रैदास के विषय में बतलाया है कि रामानद के यहाँ जब वे शिष्य होने के लिये गये, तब स्वामी जी ने चमार जान कर उन्हें लौटा दिया, पर भोजन के समय उन्होंने रैदास को पानी लिए हुए खड़ा देख कर श्रपना लिया श्रीर श्रपना शिष्य बना लिया। शेष शिष्यों एवं श्रनन्तानद की शिष्य परपरा के सम्बंध में रघुराज सिंह जी ने ऐसी सूचनाएँ दी हैं, जिनसे रामानद जी के समय पर प्रकाश पड़ता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है, इसकी समीद्धा हम श्रागे इसी प्रसग में करेंगे।

सेन बाँधवगढ़ बघेल राजा राम का सेवक था। यह नाई भगवान् की भक्ति से प्रभावित हो रामानद के पास आया। स्वामी जी ने इसे शूद्ध जान द्वार बन्द कर लिया, पर सेन के निकट जाने पर कपाट स्वतः खुल गया। अतः उसे संत समक्त कर रामानन्द ने अपना लिया। सेन के विषय में आगे रघुराज सिंह ने लिखा है कि ये जिस राजाराम बघेल के यहाँ रहते थे, वे कबीर के शिष्य थे। पहले ये बघेल राजा गुजरात मे रहा करते थे, पर कबीर के आदेश से विनध्य-पृष्ठ मे चले आये। रीवानरेश ने इसी सम्बंध मे अपनी वश-परंपरा भी दी है—

मम पितु राजा रामहि सोई। दशऍ पुरुष प्रकट भो जोई॥

रामसिह को सुवन जो, बीर भद्र ऋस नाम। सो मोंहि कह्यो कबीर जी आगमग्रंथहिं ठाम॥

यह परपरा यों है:—१—राजाराम बघेल (कबीर के शिष्य) २—बीरभद्र ३—विक्रमादित्य ४—ग्रमरेश १—ग्रमपु ६—भावसिंह ७— ग्रमिरुद्ध ८—ग्रमपुत ६—ग्रजीत (रिपुजीत) १०—जयसिंह ११—विश्वनाथ सिंह १२—रघुराजिसिंह। रीवानरेश के अनुसार महाराज विश्वनाथ सिंह का जन्म सं० १८४६ वि० में हुग्रा। स० १८५८ में इन्होंने किसी प्रियादास जी से दीचा ली, स० १६११ में इनका देहावसान हुग्रा। स्वय रघुराज सिंह का जन्म स० १८८० कार्तिक कृष्ण ४ को हुग्रा था। इसके पूर्व रीवा नरेश ने यह बतला दिया है कि राजाराम के पिता बीर भानु थे, जिन्होंने हुमायं की रानी को उस समय शरण दी थी, जब शेरशाह ने उसे भगाया था। राजाराम अकबर का समकालीन था। उनके निम्न कथन से यह बात और स्पष्ट हो जाती है:—

दिल्ली को पुनि राम नृप गए अकब्बर शाह। कीन्यो अति मन्मान सो अकस मानि नरनाह॥ आँचक मारन को गये ते नृप रामिह कॉह। फिरे मानि विस्मय सबै निरिख चारिचौबॉह॥ नापित सेन स्वरूप धरि हरि जिनके तनु मॉहि। तेल लगायो राय सों किहये केहि नृप काहि॥ तेल

इस प्रकार राजाराम का श्रकबर का समकालीन होना सिद्ध हो जाता है। वैसे शिवसिंह जी सेंगर रे ने भी लिखा है, ''निदान तानसेन ने (स० १५८० मे उत्पन्न) दौलतखाँ, शेरखाँ बादशाह के पुत्र, पर श्राशिक होकर उनके ऊपर बहुत सी कविता की। दौलतखा के मरने पर श्री बाधवनरेश रामसिंह बघेला के यहाँ गए, फिर वहाँ से श्रकबर बादशाह ने श्रपने यहाँ बुला लिया। तानसेन श्रीर सुरदासं जी से बहुत मित्रता थी।''

अतः इस प्रमाण के बल पर कहा जा सकता है कि रामानन्द स्वामी १६ वीं शताब्दी वि० तक वर्तमान थे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस तिथि की प्रामा-

<sup>ू</sup>र--- मक्तमाल रामरिमकावली, पृष्ठ १०११।

२-शिवसिंह सरोज, पृ० ४२६ :स० १६८३ वि०।

शिक मान भी लिया है, किन्तु डा० भएडारकर, सर ज्यार्ज ग्रियर्सन, डा० ताराचन्द, डा० पीताम्बरदत्त वर्थ्वाल तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी श्रादि विद्वानों ने 'श्रगस्य सहिता' के साद्य तथा श्रन्य प्रमाणों के श्राधार पर स्वामी जी का समय किल के ४४०० वर्ष बीतने पर स० १३५६ वि० से सं० १४६७ वि० तक ही माना है। सम्प्रदाय में यह तिथि मान्य है, श्रौर जब तक इस प्रचिलत धारणा के विरुद्ध कोई पुष्कल प्रमाण नहीं मिलता तब तक इसे ही ठीक मानना होगा। 'प्रसंग-पारिजात' एक श्रप्रामाणिक रचना है, श्रतः उसकी तिथियाँ (जन्म तिथि स० १३२४ वि० तथा मृत्यु तिथि स० १५१५ वि० ) भी मान्य नहीं हो सकतीं। यह भी सभव है कि रघुराज सिंह ने भ्रमवश सेन नाई का सम्बन्ध राजाराम (वीरभानु के पुत्र ) से जोड़ लिया हो, क्योंकि रघुराजसिंह जी के लिये यह बात एक सत्य घटना सी ही है कि कबीर ने स्वय श्राकर उनके पिता से बीजक की टीका करने को कहा। इस सबध में हम विशेष विवेचनस्वामी जी की जन्म-तिथि निर्घारित करते समय करेगे। श्रत. इस प्रसग के संबंध में इतना पर्याप्त है।

# भक्तमाल की अन्य टीकाऍ—

- १--- भक्ति सुधा-स्वाद तिलक
- २--- भक्तमाल हरिभक्ति प्रकाशिका

यहाँ प्राचीन सामग्री का ही विवेचन किया जा रहा है, श्रतः सीताराम शरण्यानप्रसाद रूपकला तथा प० ज्वालाप्रसाद मिश्र की टीकाएँ श्राधुनिक युग की चिन्ताधाराश्रो से प्रभावित होने के कारण् मुख्य नामग्री के रूप मे नहीं श्राती। फिर भी श्रध्ययन को कमबद्ध बनाने के दृष्टिकोण् से इनका यहाँ उल्लेख कर दिया गया है। इनमें रूपकला जो ने तो श्रगस्य सहिता, भविष्यपुराण् श्रादि का साद्य लेकर स्वामों जी के जीवन की रूररेखा निर्धारित की है। साथ ही उन्होंने श्रग्रदास की 'रहस्यत्रय टीका' 'रसरगमण् जी के मक्तमाल' श्रादि की भी सहायता ली है। 'श्रगस्य सहिता' द्वारा उपस्थित जीवनवृत्त ही उन्हें मान्य है। प० ज्वालाप्रसाद मिश्र जी ने स्वामी जी के सबध में बतलाया है कि वे पहले दिव्य देश में एक स्मार्त सन्यासी के शिष्य थे। फूल तोड़ने के लिये एक दिन वे किसी उद्यान में गए। वहाँ राधवानन्द जी ने उन्हें उनकी श्रासन्नमृत्यु का समाचार दिया श्रीर बाद में रामानन्द के शरणागत होने पर उनकी जान भी बचाई। कभी तीर्थाटन के उपरान्त लौटने पर रामानुन्द को शोजन के सम्बन्ध में गुरु से मतमेद प्रकट करना पड़ा, श्रतः राधवानन्द ने उन्हें

श्चलग सम्प्रदाय चलाने का कहा। इस प्रकार रामानन्दी-सम्प्रदाय का जन्म हुआ। इस मत की लेखक न अगले अध्याय मे पूर्ण विवेचना की है।

श्रगस्त्य सहिता-ग्रगस्य सहिता के ग्रन्तर्गत 'भविष्यखर्ड' के १३१ वे अध्याय से लेकर १३५ वे अध्याय तक श्री रामानन्द जन्मोत्सव की कथा मिलती है। कदाचित् सबसे पहले डा० भएडारकर ने अपने ग्रन्थ 'वैष्ण्विडम शैविजम, एएड माइनर रिलिजन्स ऋादि' नामक ग्रन्थ मे इस ग्रन्थ को प्रामाणिक मान कर स्वामी रामानन्द जी का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया था । इसके उपरान्त रूपकला जी ने भक्तमाल की टीका करते हुए इस ग्रन्थ का पूरा उपयोग किया ! श्रीर उन्होंने भी इसे प्रामाणिक मानते हुए स्वामी जी का जीवन वृत्त इसी के श्राधार पर उपस्थित किया । फिर डा॰ प्रियर्सन ने १६२० के जे॰ श्रार॰ ए॰ एस॰ मे डा॰ फर्कहर के इस कथन का कि 'रामानन्द दिल्ला के किसी रामावत सम्प्रदाय से मम्बद्ध थे, किन्तु उत्तर मे स्राकर उन्होंने स्रपने सम्प्रदाय का प्रचार किया। ' प्रतिवाद करते हुए कहा कि उन्हें 'ग्रगस्त्य सहिता' की एक प्रकाशित प्रति में स्वामी जी का जीवन-चरित नहीं मिला, किन्तु बाराबकी से प्रकाशित उसका हिन्दी अनुवाद उन्हें मिल गया था। इस प्रथ द्वारा उपस्थित किये गये जीवन वृत्त को डा॰ ग्रियर्सन ने प्रामाणिक ही माना । उनका कहना था कि यह जीवन चरित संस्कृत में लिखे हुए भागवत श्रागम का एक श्रश है, श्रीर भक्तमाल को भाँति स्राश्चर्यजनक कथास्रों से सजाया संवारा नहीं गया है। जहाँ स्वामी जी की प्रशासा भी की गई है, वहा पूरी सावधानी के साथ ही। स्रतः इस -ग्रन्थ की प्रामाणिकता म पर्याप्त विश्वास किया जा सकता है। इसी ग्रन्थ के श्राधार पर प्रियर्सन साहब ने यह सिद्ध किया कि रामानन्द दाव्विगात्य नहीं थे। मुक्ते डाकोर से प्रकाशित 'रामानन्द जन्मोत्सव' ग्रन्थ प्राप्त हुन्ना है। प्रियर्सन द्वारा उद्धन पक्तिया इस मूल का ही ऋनुवाद हैं। खेद है कि, प्रियर्सन साहब के बाद किसी हिन्दी विद्वान् ने इस प्रन्थ की प्रामाणिकता की न तो पूरी परीक्षा ही की श्रीर न इसके आधार पर स्वामी जी के जीवन-वृत्त को उपस्थित करने का ही प्रयास किया। स्रतः सर्वप्रथम मै यहाँ इस ग्रन्थ के स्नाधार पर स्वामी जी के जीवन-वृत्त को उपस्थित करूँगा। मूल प्रन्थ संस्कृत मे है, ग्रतः इस दृष्टि से भी यह प्रयास अनुचित न होगा।

एक समय महर्षि श्रगस्य जी से सुतीक्ण ने पूछा कि विश्व के प्राशियों का किल मे किस प्रकार कल्याण सम्भव है, तब श्रगस्य जी ने उन्हें वही कथा -सुनाई जिसे उन्होंने स्वय सनकादिक कुमारों द्वारा सुनी थी। एक बार पृथ्वी म्स्

अत्याचार बढ़ता देख कर नारदमुनि भगवान् के पास जाकर बोले कि 'भगवन्, लोक में वेद-मार्ग से लोग विमुख होते जा रहे हैं। इसलिये आप कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी आप में अनुरक्ति दिन-दिन बढ़ती रहे।' भगवान् ने उन्हें बतालाया कि, 'मैने लोक-कल्याण का उपाय पहले ही सोच लिया है। मैं तीर्थराज प्रयाग में आप सभी नित्य सूरियों के साथ अवतार लेकर वेद शास्त्रादि के सारभूत मोच्च के साधन, भिक्त को बढ़ाने वाले धर्म मार्ग का विस्तार करूँगा। 'आप लोग यत्र-तत्र अवतीर्ण होकर मेरे द्वारा कथित उपदेश का धर्मनिष्ठ, सुशील होकर प्रचार करेंगे। जो व्यक्ति उस धर्मोंपदेश को ग्रहण करेंगे वे अवश्य ही मोच्च पा जायंगे।' भगवान् का यह बचन सुन कर नारदसुनि प्रसन्न होकर उनका यशोगान करते हुए ससार में विचरण करने लगे।

इसके श्रनन्तर रामानन्दावतार की पूरी कथा श्रगस्य जी ने दी है। मैं उसके विस्तार में न जा कर केवल उन तिथियों एवं घटनाश्रों का ही उल्लेखन करूँगा जो स्वामी जी के जीवन एवं उनके सम्प्रदाय से विशेष सम्बद्ध हैं। इस संहिता की कथा में रामानन्द जी को विष्णु का श्रवतार कहा गया है। रामानन्द जी का जन्म किल के ४४०० वर्ष गत होने पर तीर्थराज प्रयाग में कान्यकुष्ण ब्राह्मण पुण्यसद्न तथा उनकी पत्नी सुशीला के घर मांच कृष्ण सप्तमी तिथि, सूर्य के सात दश्ड चढ़ने पर, सिद्धि योग शुक्त चित्रा नक्षत्र, कुम्म लग्न में होना कहा गया है। श्राठ वर्ष की श्रवस्था में यहारेपवीत, बारह वर्ष की श्रवस्था में काशी जाकर श्री सम्प्रदाय के श्राचार्य राघवानन्द से षडक्षर रामतारकमत्र, शरखागतिमत्र, रहस्यत्रय का वाक्यार्थ, ताल्पर्यार्थ श्रादि का पाना कहा गया है। उन्हें वेद वेदाग पारगत, भागवत धर्मज्ञाता, भगवदाराधनादि कर्मों के कर्ता, वैष्णुव धर्म के उपदेष्टा, यशस्वी, उदारबुद्धि एवं प्रसन्नमुख, उद्धारक, जितेन्द्रिय, धर्मशीलों से परिचृत्त, सुशील, समहिष्ट, शान्त, दात, जगद्गुर, एवं सत्सम्प्रदाय-प्रवित्त होने का लक्ष्मण बतलाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हीं को कृपा से संसार के प्राणी रामभक्त परायण होंगे।

श्रगस्य संहिता ने रामानन्द के शिष्यों को विभिन्न देवताश्रों का श्रवतार बतलाया है श्रौर साथ ही उनकी जन्मतिथियाँ (सवतो को छोड़कर) दी हैं। रामानन्द के शिष्यों में क — श्रनन्तानन्द ब्रह्मा के श्रवतार थे। इनका जन्म कार्तिक मास की कृत्तिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा, शनिवार को धनलग्न में हुआ। इन्हें योगाम्यास में स्थित, बुद्धिमान् श्रौर सदाचार में तत्पर कहा गया है। सन्भारस्रानन्द—इन्हें नारद का श्रवतार कहा गया है। इनकी जन्मतिथि

बैशाख कृष्ण नवमी, गुरुवार, बृष लग्न दी गई है। ग—सुखानन्द-ये शकर के श्रवतार कहे गये है। इन्हें बैशाख सदि नवमी, शतिभवा नचत्र, तला लग्न मे उत्पन्न कहा गया है। ये शील के समुद्र, गुरु सेवा मे अत्यन्त आसक्त, चन्द्र की भॉति अत्यन्त तीक्षा बुद्धि वाले, पूर्वाचार्यों के सिद्धातार्थ मे स्थित एव मत्रमन्नार्थ विद कहे गये हैं। घ-नरहर्यानन्द-इन्हे सनत्क्रमार जी का अवतार कहा गया है । बैशाख कृष्ण तृतीया, शुक्रवार, अनुराधा नक्तन, व्यतिपात योग, मेष लग्न में इनका जन्म कहा गया है। ये वर्णाश्रम के कर्मों में निष्ठ तथा ' भगवदाराधनादि शभ कर्मों मे सदा श्रासक्त कहे गये हैं। ड॰-योगानन्द-इन्हें कपिल का अवतार कहा गया है। इनका जन्म काल बैशाख बदी सप्तमी. बधवार. मुलनत्त्रज्ञ, परिधयोग, कर्क लग्न दिया गया है। चः--मनु के श्रवतार पीपा का जन्म काल चैत्र पूर्णमासी, बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी नचत्र, धव -योग, धन लग्न कहा गया है। ये महायोगी, सत्पुरुषो द्वारा सेवित श्रीर वैष्णव धर्म के उपदेश मे तत्पर कहे गये हैं। छ-कबीर को प्रहलाद जी का अवतार कहा गया है। इनका जन्म काल चैत्रबदी ऋष्टमी, मगलवार, मृगशिरा नवत्र, शोभन योग, सिंह लग्न माना गया है। ये तीर्थक्वेत्र वास मे रत. वेदात शास्त्र में निष्ठा वाले तथा स्वामी रामानन्द जी के कैकर्य परायखा कहे गये हैं। ज-भावानन्द-इनको जनक का अवतार कहा गया है। इनकी जन्मतिथि बैशाख बदी षष्ठी, सोमवार, मूलनच्चन्न, परिधि योग, कर्क लग्न दी गई है। इन्हें महा-मति, महात्मा एव रामसेवापरायण कहा गया है। भ-भीष्म के अवतार सेना बैशाख बदी द्वादशी, रविवार, पूर्वा भाद्रपद नचन्न, ब्रह्मयोग, तुलालग्न में उत्पन्न एवं भगवदभक्तो के त्राराधन में त्रासक्त कहे गये हैं। अ-बिल के श्रवतार धना वैशाखं वदी श्रष्टमी, शनिवार, पूर्वाषाढ़ा नत्त्वत्र, शिवयोग, बृश्चिक लग्न में उत्पन्न तथा भक्तिमान् पुरुषों मे श्रेष्ठ, भगवतुभक्तों के श्राराधन मे तत्पर, सदाचार मे श्रासक्त, बुद्धिमान्, एवं गुरुपादाम्बुजार्चक कहे गये हैं। ट--शकदेव जी के श्रवतार गालवानन्द चैत्र बदी एकादशी, सोमवार, शभयोग, बृष लग्न मे उत्पन्न महायोगी, बुद्धिमान, वेद वेदात रत, ज्ञाननिष्ठ एवं उपदेश-परायण कहे गये हैं। ठ-यमराज के श्रवतार थे रसादास, जो चैत्र सदि द्वितीया, शुक्रवार, चित्रा नच्चत्र, हर्षण योग, मेष लग्न मे उत्पन्न तथा वैष्णुवो की आज्ञा के पालने वाले, भगवड में सेवी एव उदारबुद्धि कहे गये हैं। ड---पद्मावती जी की जन्मतिथि चैत्रशुक्ल त्रयोदशी, गुरुवार, उत्तरा-फाल्गुनी नद्धम, ध्रुवयोग, कर्क लग्न, दी गई है। वे स्त्राचार्य निष्ठावाली, धर्मज्ञ, धर्मतत्पर, गुरुभक्ति परायस, एव दसरी लद्मी जी की भाँति कही गई हैं।

रामानन्द के प्रभाव के विषय में कहा गया है कि वे अपने शिष्य प्रशिष्यों से घिर कर पृथ्वी में निरन्तर सुशोभित होंगे। जगद्गुह होकर वे कल्याण मार्ग के कारण, शुभ ज्ञान देनेवाले, जगत् में प्राण्यों के ध्येय और पूज्य होंगे। उनके दर्शन, स्मरण, अथवा नाम लेंने मात्र से पृथ्वी के लोग निस्तंन्देह मुक्त हो जावेंगे। उनके मन्त्रमन्त्रार्थ भूषित मत का अवलम्बन कर पृथ्वी मुनि वृत्ति वाले पुरुषों से सुशोभित हो जायगी। शरच्चन्द्र की माति उनकी उज्ज्वल पावनकीर्ति का स्मरण कर लोग पायमुक्त हो जायगे। उनकी कीर्ति भक्ति, ज्ञान एव कल्याण्दायिनी होगी, उससे लोगों का मोह दूर हो जायगा। रामानन्द मूर्तिमान् धर्म की भाति होगे। उनसे शत्रु परास्त होगे। अतः रामानन्दीय वैष्ण्वों को प्रतिवर्ष उनका जन्मोत्सव करना चाहिये। उनकी पूजा कर मनुष्य मनवाछित फल को पायगा। इसके उपरान्त रामानन्द स्वामी के पूजन की विधि कहीं गई है, जिसका उद्धरण यहाँ अनावश्यक है।

स्वामी जी की दिग्विजय का भी यहा सच्चेप मे उल्लेख किया गया है। अपने द्वादश सूर्य सहश शिष्यों से धिर कर विष्णु की भाति रामानन्द इस पृथवी पर अमण करते हुए, विशेष कर, द्वारकादि तीथों मे श्रुति-स्मृति आदि से उत्पन्न वादो से शत्रुत्रों को पराजित करते हुए उन्हें राममन्त्र का उपदेश देते हुए आसमुद्र चारों दिशाश्रों मे विचरण करते हुए, नास्तिको को पराजित कर लोक-अज्ञान को दूर करते हुए एव अनेक गुणो का लोगों मे सचार करते हुए सुशोभित होगे। वे प्रकृति से शीलवान्, दयासागर, महान्, धर्मत्राणार्थ अवतीर्ण विष्णु जी ही होगे। वे भगवद्मक्ति दृत्ति वाले, विद्यावान्, निस्पृही, एवं आत्माराम होगे। वे उदार कीर्ति होगे, योगियों मे अग्रगण्य, पाखण्डनाशक, सौशील्यादि गुणो के वर्दक होंगे। उनके दर्शनमात्र से तीनों ताप मिट जायगे। वे वेदों के गुह्यार्थ का भी प्रकाश करेंगे और गुण, शील, शास्त्र, और कर्मों से समस्त शत्रुत्रों को पराजित करेंगे। इस प्रकार उनसे विश्व का अपार मंगल होगा।

स्वामी जी के १०८ नाम भी इस प्रन्थ मे गिनाये गये हैं। जिनमे उन्हें रामानन्द, रामरूप, राममत्रार्थिवद्, किन, राममत्रपद, रम्य, राममत्ररत, प्रभु, योगिवर्य, योगगम्य, योगज्ञ, योगसाधन, योगिसेव्य, योगनिष्ठ, योगात्मा, श्रीर योगरूपधृक् भी कहा गया है। उन्हें वाग्मी, सुदर्शन, जगतपूज्य, एव ध्रुव भी कहा गया है। उन्हें वाग्मी, सुदर्शन, जगतपूज्य, एव ध्रुव भी कहा गया है। गुण्वर्ग के द्योतक पहले श्रच्यर र, य, श, म, भ, श्र, सु, प, श्र, स, ज, श्रादि हैं, श्रीर श्रन्त मे कहा गया है कि कृष्ट्य चान्द्रायणैकाद्शी, जग्मी, श्रादि ब्रतों के भी श्राचरण करनेवाले रामानन्द जी थे।

श्रास्त्य-संहिता की प्रामाणिकता—'श्रास्त्य-सहिता' की रचना कब हुई श्रीर किनने स्वामी जी के जीवन-वृत्त का सकनन किया, यह नहीं कहा जा सकता। इसको प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल इसी दृष्टिकोण से विचार किया जा सकना है कि इसके भविष्योत्तरखर में प्राप्त स्वामी जी का जीवन-वृत्त प्रामाणिक है या नहीं १ निम्नलिखित कारणों से श्राग्स्य सहिता की स्वामी जी सम्बन्धी कथा प्रामाणिक मानी जा सकती है।

१—इसमे स्वामी जी का जो भी जीवन-वृत्त दिया गया है, वह चामत्कारिक घटनाओं से हीन है। रामानन्द जी की जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, गुरु, शिच्चा-दीच्चा, श्रादि के सम्बन्ध मे जो कुछ मत इस ग्रन्थ मे दिया गया है, वह एक ओर तो रामानद सम्प्रदाय मे निर्विवाद मान्य है, दूसरे उनकी सत्यता विभिन्न साच्यों के श्राधार पर सिद्ध भी कर दी गई है। डा० भएडारकर, डा० ग्रियर्सन, डा० वर्थ्वाल, श्रादि विद्वानों ने 'श्रगस्य सहिता' के श्राधार पर स्वामी जी की जन्मतिथि स० १३५६ वि मानी है। विभिन्न दृष्टियों से भी देखने पर यह श्रसगत नहीं प्रतीत होती। हम इसे प्रामाणिक तिथि मानते हैं, इस सम्बन्ध मे हम विभिन्न मतो की समीच्चा स्वामी जी का जीवन-वृत्त उपस्थित करते समय करेंगे।

२—इस ग्रन्थ में स्वामी जी के शिष्यों की सख्या तथा नाम वही दिये गये हैं, जो भक्तमाल में भी लगभग मान्य हैं, केवल उन्हें किसी-न-किसी महाभागवत का श्रवतार मान लेने की प्रवृत्ति श्रगस्य-सहिता में विशेष है। इतनी छूट तो किसी भी साम्प्रदायिक व्यक्ति को श्रपने महापुरुषा के सबध में लिखते समय दी जानी ही चाहिये। यह श्रवश्य है कि शिष्यों के जन्म के सवतों का यहां कोई उल्लेख नहीं है।

३—स्वामी जी के महत्व तथा उनकी दिग्विजय के वर्णन में कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं की गई है। लेखक का दृष्टिकीण बहुत कुछ निष्पच्च एवं उदार प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब उसने स्वामी जी के १०८ नामों को गिनाया है, तब भी उनके गुणो पर ही विशेष ध्यान रक्खा गया है।

जो हो, श्रगस्त्य-सहिता का दृष्टिकोण पर्याप्त निष्पन्त है। उसे सप्रदाय (रामानंदी) की पूरी मान्यता एव विश्वास प्राप्त है। साथ ही विभिन्न दृष्टियों एवं सान्यों के श्रनुसार देखने पर भी उससे प्राप्त स्वामी जी का जीवन वृत्त श्रप्रमाणिक नहीं ठहरता। श्रपने श्रध्ययन में हमने इस प्रन्थ से प्राप्त रिश्व,

तथा जन्म-स्थान, माता-पिता त्र्यादि निर्देशों की प्रामाखिकता की जाच भी प्रसगानुकूल की है।

भविष्य पुराण:—'भविष्य पुराण' के प्रतिसर्ग पर्व, चतुर्थ खरड, सप्तम श्रध्याय मे रामानन्द के श्रवतार की कथा दी हुई है। रामानन्द की कथा कहने के पूर्व देवताश्रो को सूर्य के प्रभाव की एक गाथा सुनाई गई है, जिसमे मायावती के मित्रशर्मा श्रीर कलसेन राजा की चित्रिणी नामक द्वादशवधीया कन्या एक दूसरे पर गगाद्वार में श्राकृष्ट होते हैं श्रीर सूर्य की पूजा कर उन्हों की कृपा से विवाह बन्धन में बँध भी जाते हैं। श्रन्त मे १०० वर्ष तक निर्जर रह कर श्रानन्दमय जीवन व्यतीत करते हुए वे मृत्यु के पश्चात् सूर्य में मिला जाते हैं।

सूर्य की इस गाथा को देवता श्रो के साथ देवराज ने सुना श्रीर प्रत्यच्च ही भास्कर सूर्य को देखा। भक्ति नम्र देवों को देखकर तिमिर विनाशक सूर्य ने देव कार्य साधक वाणी में कहा कि, 'मेरे श्रश से पृथ्वी पर एक पुत्र उत्पन्न होगा' श्रीर यह कह कर श्रपने बिम्ब की तेजराशि को उन्होंने काशी में केन्द्रित कर दिया। इसीसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण देवल के पुत्र-रूप में रामानन्द का जन्म हुआ। यह बालक बाल्यावस्था से ही ज्ञानी व रामनामपरायण्या। माता-पिता से त्यक्त होकर वह जब राधव की शरण गया, तब चतुर्दश कला युक्त साचार्य भगवान् सीतापित ने प्रसन्नता से उसके हृदय में निवास किया। इस प्रकार स्त जी कहते हैं कि सूर्य के श्रंश से उत्पन्न बलवान् हरिभक्त रामानन्द की यही कथा है।

रामानन्द के शिष्यों के सम्बन्ध में इस प्रतिसर्ग पर्व में श्रमेक सकेत मिलते हैं। इसके श्रमुसार रैदास मानदास चमार के पुत्र थे। ये एक बार काशी श्राये श्रीर वहा उन्होंने रामभक्त कबीर को पराजित किया। इसके परचात् वे शकराचार्य के पास शास्त्रार्थ के लिये गये। पूरे रात दिन दोनों में शास्त्रार्थ होता रहा, श्रीर श्रम्ब में ब्राह्मणों के नेता शकराचार्य द्वारा पराजित होकर वे रामानन्द के पास श्राये श्रीर उनके शिष्य हो गये। त्रिलोचन , नामदेव जिन्होंने दिल्ली के सिकन्दर सुल्तान द्वारा प्राप्त श्राधी करोड़ सुद्वाश्रों से काशी में एक

१--- श्लोक ५२-५८।

२ - बही, अध्याय १८, श्लोक ५३-५५।

३ - वही, अध्याय १५, रलोक ६४-६७।

४-वही, अध्याय १६, श्लोक ५१-५५, अध्याय २० श्लोक ६४-६५।

घाट बनवाया था तथा गुर्जर देश के नरश्री ( नरसी मेहता ) स्त्रादि का काशी श्राकर रामानन्द का शिष्य होना कहा गया है। इसी प्रकार रामानन्द रंकन, र सधना<sup>3</sup> के गुरु कबीर<sup>8</sup>, पीपा<sup>४</sup> श्रीर नानक<sup>६</sup> के भी गुरु कहें गये है। जिस प्रकार निम्नादित्य, विष्णुस्वामी, मध्वाचार्य, शकराचार्य, बराहमिहिर, वाणी-भूषणा, धनवन्तरि, भट्टो जी, रोपणा, श्रीर जयदेव ने काची, हरिद्वार, मथुरा, काशी, उन्नियनी, कान्यकुन्न, प्रयाग, उत्पलारएय, इष्टिका, श्रीर द्वारका मे 'सकन्दर' द्वारा हिन्दन्त्रों को मुसलमान बनाने के लिये स्थापित यन्त्र को उलट हाला था. उसी प्रकार अयोध्या मे स्वामी रामानन्द के एक शिष्य ने मुसलमान हो गये हिन्दस्रों को फिर से वैष्णुव बनाया। कहा जाता है कि रामानन्द के प्रभाव से वे सभी पच सस्कारों से संयुक्त हो गए। ऐसे वैष्णावो को सयोगी कहा गया है । इसी प्रकार २२ वे ऋष्याय मे यह भी कहा गया है कि बाबर द्वारा भव्ट किये जाने पर शकराचार्य के गोत्रज मुक्तन्द ब्रह्मचारी श्रपने २० शिष्यों के साथ श्राग्निप्रवेश कर गये। ९ बाद में मुकुन्द ब्रह्मचारी श्रकबर के रूप में अवतरित हए। १° सात शिष्य तो श्रकवर के दरवार में सुशोभित हए ११, श्रीर शेष १३ विभिन्न स्थानों मे चले गये। १२ इनमें से ५ शिष्यों ने रामानन्द-सम्प्रदाय में दीचा ले ली। श्रीवर अनप के पुत्र तुलसी शर्मा के रूप मे उत्पन्न हुए । ये पुरायों में निष्यात थे । श्रपनी पत्नी के उपदेशों से प्रेरित होकर राघवानन्द के पास आकर रामानन्द-सम्प्रदाय में शिष्यत्व स्वीकार करके काशी रहने लगे थे। १३ शास्तु चन्द्रभट्ट की जाति में हरिप्रिया नाम से उत्पन्न हुए

१ - वही, श्रध्याय १७, श्लोक ६०-६६।

२ - अध्याय १६, श्लोक ८१।

३ - वही, ऋध्याय १८ श्लोक ५०-५१।

४--वही, ऋध्याय १७, श्लोक ४०।

५ - वही, अध्याय १७, श्लोक ८३-८५।

६ - वहां, श्रध्याय १७ श्लोक ८६-८७।

७--वही, ऋध्याय २१, श्लोक ४५-७५।

<sup>□─</sup>वही, अध्याय २१, श्लोक ५४-५५ और ५८।

६ — अध्याय २२ श्लोक ६ से ११ तक।

१० - श्लोक ६-१७, वही।

११ - वही, श्लोक २०-२६ तक।

१२ ~ वहीं, श्लोक २७।

**१३—व**ही, श्लोक २७ से २६।

महातमा को वह कुष्ण चैतन्य के पास शातिपुर निदया में भेजता है, श्रीर उससे उनका शिष्यत्व स्वीकार करवाता है। <sup>१</sup>

इसी खरड मे रामशर्मा का एक श्रीर परिचय दिया गया है। र इसके श्रमुसार रामानुज दािख्णात्य श्रार्यशर्मा के घर उत्पन्न हुए थे, श्रीर रामशर्मा के छोटे माई थे। रामशर्मा पतजिल के श्रमुयायी थे। एक बार तीर्थयात्रा के सबध मे ये काशी श्राए। वहाँ अपने १०० शिष्यों से घिर कर उन्होंने शकराचार्य से शास्त्रार्थ प्रारम्भ कर दिया। शकर द्वारा पराजित होकर उनके शब्द-वाण्य से दुःख श्रमुभव करते हुए लज्जानन होकर रामशर्मा फिर श्रपने घर को लौट गए। फिर शास्त्र पारात रामानुज श्रपने माई के शिष्यों से घर कर काशी श्राए। वहाँ उन्होंने वेदान्त शास्त्र पर शकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। रामानुज कृष्ण के पच्च मे थे श्रीर शकराचार्य शिव के। रामानुज ने शकराचार्य को उन सभी शास्त्रों मे पराजित किया, जिन जिनका उन्होंने श्रवलम्बन किया। श्रम्त मे शुक्ल वस्त्र पहन कर शकराचार्य रामानुज के शिष्य हो गए, श्रीर 'गोविन्द' का नाम उच्चारण कर उन्होंने श्रपने को पवित्र किया।

इस कथाश पर भी पिएडत रघुवर मिट्ट लाल शास्त्री ने टिप्पणी की है— 'यह कथा लेखक की कपोलकल्पना है। यदि इसका कोई अर्थ हो सकता है तो केवल यही कि इसमे शकराचार्य के अर्देत दर्शन पर कृष्ण-भक्ति की विजय दिखाई गई है। इस अर्देत दर्शन के सामने रामानन्द को भी मुकना पड़ा जो भक्ति के स्वय समर्थक थे, और अपने अनुयायियों (साम्प्रदायिकों) के अनुसार जिनकी आचार्य-परम्परा (जिसमे सभी मूलत: दािच्णात्य थे) रामानुज की अपेचा कहीं अधिक प्राचीन है।'<sup>३</sup>

'मविष्य-पुराण' की प्रामाणिकता—क—'भविष्य-पुराण' मे रामानन्द का जीवन-वृत्त कब जोड़ा गया, यह कहना कठिन है, किन्तु इतना तो निश्चित् है कि यह श्रश तुलसीदास के समय में श्रयवा उसके बाद ही जोड़ा गया होगा । रामानन्द-सप्रदाय इतना विस्तृत, दृढ़ एव उदार बन चुका होगा कि उसमें श्रद्धैत मतवालो को भी कुछ-न-कुछ श्राकर्षण प्राप्त होता रहा होगा। मुकुन्द ब्रह्मचारी

१-वही, पृष्ठ २१६।

२—'भविष्य पुराख', चतुर्थ खराड अध्याय १४ श्लोक ५७ से ११५ तक

रू—'दि आथरशिप आव् अध्यात्म रामायख'—पं० रघुवर मिट्ठूलाल शास्त्री, पृष्ठ २२१।

के शिष्यों की कथा से यही सकेत मिलता है। भक्त 'दिवाकर' नाभादास के समकालीन थे, भक्तमाल में उनका उल्लेख हुआ है।

ख—तृतीय प्रतिसर्ग के लेखक ने इतिहास के सत्य की पूरी श्रवहेलना की की है। रैदास श्रीर शकराचार्य, रामानन्द, शकराचार्य तथा रामानन्द श्रीर नानक (जन्म सं० १५२६ वि०) को समकालीन कहा गया है। इसी प्रकार त्रिलोचन (जन्म सं० १६२४ वि०) रे, नामदेव, (वि० १३२७-१४०७) र तथा नरसी मेहता (सं० १४७२-१५३८) रे, श्रीर नानक (सं० १५२६ जन्म) को रामानन्द का शिष्य कहा गया है। एक तो इस प्रकार का उल्लेख भक्तमाल श्रादि प्राचीन प्रन्थों मे नहीं मिलता कि उपर्युक्त भक्त स्वामी जी के शिष्य थे, दूसरे यदि इसे सत्य मान लिया जाय तो रामानन्द का जीवनकाल कम-से-कम १३२४ वि० स० से सं० १५३८ तक मानना पड़ेगा। इस प्रकार उनकी श्रायु कम-से-कम २०० वर्ष की उहरती है, जो श्रसम्भव है। इतना श्रत्युक्तिपूर्ण उल्लेख प्रतिसर्ग पर्व के लेखक की श्रनभिज्ञता का ही परिणाम है। इसी प्रकार लेखक राघवानन्द श्रीर तुलसी-दास को समकालीन मानता है। फिर, राघवानन्द जी तुलसी शर्मा को क्यों रामानन्द-सम्प्रदाय मे दीन्तित करते ह इससे यह श्रनुमान कर लेना कि लेखक तुलसीदास का भी समकालीन प्रतीत नहीं होता, श्रसगत न होगा। उसका इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान एकदम शूर्व है।

ग—इस सर्ग मे रामशर्मन् की कथा को देख कर कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है कि वे रामानन्द ही हैं, अतः 'अध्यात्म रामायण' रामानन्द की ही कृति है। किन्तु रामानन्द को काशी निवासी और रामशर्मन् को दान्तिणात्य ( आचार्य शर्मन् का पुत्र तथा रामानुज का अप्रज) कहा गया है, किर लेखक ने रामानुज, रामशर्मन्, चैतन्य, और शकराचार्य को समकालीन मान कर पुनः अपनी इतिहास ज्ञान-शून्यता का परिचय दिया है। अतः रामशर्मन् और रामानन्द को भिन्न ही मानना होगा। यदि लेखक की इतिहास-सम्बधी अज्ञानता का विचार न भी किया जाय तों भी रामानंद को लेखक ने स्पष्ट ही काशी में उत्पन्न एवं राघव का शिष्य कहा है तथा रामशर्मन् को दान्तिणात्य और चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित।

१ - उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १२३।

२ - वही, पृ० ६६।

३-वही, पृष्ठ ६१।

४-वही, पृष्ठ २८६।

घ—रामानन्दी भक्त रामानद को राम का अवतार मानते हैं, सूर्य का नहीं; उनके पिता का नाम सम्प्रदाय की मान्यताओं तथा 'अगस्त्य सहिता' के आधार पर पुरायसदन है, देवल नहीं । रामानन्द माता-पिता द्वारा परित्यक्त होकर राघव (राघवानन्द) की शरण गए, इसका कोई निश्चित् प्रमाण नहीं मिलता । रामानंद बाल्यकाल से ही भक्त एवं ज्ञानी थे, तथा उनका मुख्य निवास-स्थान काशी था । इसे प्राय: सभी साद्य स्वीकार करते हैं ।

निष्कर्ष:—ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट है कि 'भविष्य-पुराख' के समस्त उल्लेखों को प्रमाख-कोटि में नहीं लिया जा सकता है।

वैश्वानर संहिता—वैश्वानर संहिता की सूचना डाकोर से सं० १६६३ में प्रकाशित 'श्री रामानन्द जन्मोत्सव' ग्रंथ में पं० रामनारायण्दास ने दी है। यह संहिता कहाँ से प्रकाशित हुई, श्रथवा कहाँ मिल सकती है, इसकी कोई भी सूचना पिंडत जी ने नहीं दी है। उनके द्वारा इस संहिता से निम्नलिखित श्लोक रामानन्द के सबध में उद्धत किये गए हैं:—

सो ुवातरज्जगन्मध्ये जंतूनां भवसंकटात्।
पारं कर्तं हि धर्मात्मा रामानन्दस्त्वयं स्वभूः॥१॥
माघे कृष्ण सप्तम्यां चित्रा नच्चत्र संयुते।
कुम्भलग्ने सिद्धि योगे सुसप्तदन्डगेरवौ॥२॥
रामानन्दः स्वयंरामः प्रादुर्भूतो महीतले॥
कलौ लोके मुनिर्जातः सर्वजीवद्यापरः॥
तप्तकांचनसंकाराो रामानन्दः स्वयं हरिः॥३॥

इसके पश्चात् ही निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया गया है :—

रसेषुत्र्यवनीसंख्ये वर्षे वैक्रम राजके। माघस्यासितसप्तम्यां रामानन्दो ह्यभूद्भुवि॥१॥

उपर्युक्त श्लोकों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :---

क—जन्तुस्रों के ताप को दूर करने के लिये स्वयं भगवान् धर्मात्मा रामानन्द के रूप मे जगत् में श्रवतिरत हुए थे।

ख-रामानद स्वय राम के श्रवतार थे।

य-वे धर्मात्मा, सर्वजीवदयापर एव तसकाचन की भाँति प्रकाश-मय थे। घ—रामानन्द का जन्म माघ कृष्ण सप्तमी, चित्रा नक्षत्र, कुम्भ लग्न, सिद्धि योग, सूर्य के उदय होने के सात दएड बाद सम्वत् १३५६ वि० में हुत्रा था।

इस प्रनथ के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान पूर्णतया सदिग्ध हैं, श्रातः हम इसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस प्रनथ की उद्धृत पिक्तयों में रामानन्द के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है, वह सम्प्रदाय की रामानन्द-सम्बन्धी धारणाश्रों के पूर्णतया श्रानुकूल है। रामानन्द-सम्प्रदाय में रामानन्द, राम के ही श्रवतार माने जाते हैं। उनकी जन्मतिथि भी स० १३५६ वि० माध कृष्ण सप्तमी मानी जाती है। भ्रानस्य सहिता। में भी यही तिथि दी गई है। भएडारकर जैसे विद्वान् भी इस तिथि को स्वामी जी के जन्म की प्रामाणिक तिथि मानते हैं।

वालमीकि-सहिता—वालमीकि सहिता की मुख्य देन इस बात में है कि इस प्रन्थ में भगवान् राम के रामानन्दावतार में तीर्थराज प्रयाग में जन्म लेंने का कारण बतलाया गया है। एक समय भगवान् शकर ने पार्वती को 'मैथिली महोपनिषत्' (जो पूरा का पूरा इस प्रन्थ में मिल जाता है) सुना कर कहा कि इस 'उपनिषत्' को सुन कर श्राचार्य का स्तवन करना चाहिये। इस पर पार्वती ने पूछा, 'वह कौन सा श्राचार्य है जिसकी उपासना की जाय ?', तब शकर ने बतलाया कि यों तो संसार में श्रनेक श्राचार्य हो चुके हैं, किन्तु पाखरड प्रचुर किल में विष्णु धर्म प्रवर्तक रामानद के रूप में स्वय भगवान् राम श्रवतार लेंगे, श्रीर क्योंकि धर्म प्रचारक ब्राह्मण ही होते श्राए हैं, इसलिये वे महापुर्य प्रयाग में जन्म धारण कर सर्वशास्त्र सपन्न ब्रह्मचारी, महाब्रती होकर त्रिद्र इ घारण कर काशी में निवास करेगे। उन्हीं का सस्तवन महापातक नाशक है। इस पर पार्वती को शका हुई कि 'भगवान् राम को तो साकेत ही प्रिय है, किर वे तीर्थराज प्रयाग में क्यों प्रकट हुए १' शकर इसी प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं:—

किसी समय प्रयाग में दस वर्षीय मनसुख नामक बालक बन में रह कर तपस्या किया करता था। अपने बालरूप में अपनी निव्याजरित देख कर भगवान् वहीं प्रकट हो गए, और उन्होंने मनसुख के साथ बहुत देर तक कीड़ा की। जब वे चलने लगे तब मनसुख को बड़ा दुख हुआ, पर उसने उन्हें रोका नहीं, प्रत्युत वन्य फलों से उनका सत्कार ही किया। इससे सतुष्ट होकर अगवान् अ उससे वर मागने को कहा। मनसुख ने वर मागा कि उसका उनसे अविचल एवं ध्रुव सबध बना रहे। 'एवमस्तु' कह कर भगवान् अन्तर्धान हो गये। मनसुख को बड़ा कष्ट हुन्ना कि जिस घर से वह दूर है उसी को बसाने का वरदान उसने भगवान् से माग लिया। परन्तु भगवान् ने उसे स्वप्न मे आश्वासन दिया और उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिये ही उन्होंने प्रयाग मे जनम धारण किया।

'बाल्मीकि सहिता' की प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना तो स्पष्ट ही है कि इस प्रन्थ का पता तब तक लोगों को नहीं था जब तक इसका प्रकाशन नहीं हुन्ना था। इस बात की पृष्टि के लिये मैं इस प्रन्थ के सम्पादक श्री भगवतदास ब्रह्मचारी द्वारा लिखित भूमिका से इन पित्तयों की ब्रोर विद्वद्वर्ग का ध्यान ब्राक्टब्ट करता हूँ:—

"हमने ऋब से पहले कभी इसलिये प्रयत्न नहीं किया था कि हम भी ससार में सर्वोच्च और साम्प्रदायिक गिने जावे। परन्तु अब हम नये युग में हैं..... अब तो अपने धर्म, कर्म, रूप, मर्यादा, सभी पदार्थों की गवेषणा करनी है...... ऐसा करने से हम उसी रेखा पर खड़े रह जावेंगे जहाँ रह कर हमने अपनी उन्नति का मार्ग भुला दिया है......जहाँ से हमे पथाई की उपाधि मिली थी श्रीर जहाँ रह कर हमने इस कलकित उपाधि को स्वीकार कर लिया था।" ग्रन्थ की मूल प्रति के विषय में लिखते समय श्री रघुवरदास वेदान्ती ने इस प्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा है कि "पुरातत्वानुसंधायिनी समिति ने श्रल्पकाल में ही श्री रामानन्द-सम्प्रदाय का बहुत उपकार किया है। यह समिति कुछ काल से इस चिन्ता मे थी कि कोई ऐसा प्रामाणिक प्रनथ उपलब्ध हो जिसमे श्री रामानन्द सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का श्रव्छा वर्णन हो । श्रनवरत परिश्रम के बाद अन्त में अहमदाबाद में परिडत वृन्दाबन शर्मा जी के यहाँ नारद पाचरात्रान्तर्गत 'श्री मद्वाल्मीकि सहिता' की एक प्रति उपलब्ध हो ही गई । साथ ही दूसरी प्रति पूने के पर्गाशीकर के० वी० शर्मा जी से उपलब्ध हुई । इन्हीं दोनों प्रतियों के ऋाधार पर इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है।" ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'वाल्मीकिसहिता' का प्रकाशन किसी निश्चित उद्देश्य से किया गया है। इधर जब से रामानन्द-सम्प्रदाय ऋौर रामानज-सम्प्रदाय में परम्परा-संबंधी भगड़े चले हैं, तब से श्रनेक ग्रन्थ प्रकाश मे श्राये हैं। 'श्रानन्द भाष्य' का भी प्रकाशन इसी सबध में इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के श्राठ वर्ष बाद सन् १६२६ में श्रहमदाबाद से ही हन्ना था। जब तक इन प्रन्थों की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ न प्राप्त हो जाँय श्रीर उनकी पूर्ण परीचा नीरी

जाय तब तक उनकी प्रामाणिकता नितान्त ही सदिग्ध है। जो हो, स्वामी जी के प्रयाग में जन्म लेने का जो कारण इस ग्रन्थ में बतलाया गया है, उससे हमारे श्रध्ययन को कुछ, भी गित नहीं मिलती। इससे केवल इतना ही जात होता है कि सम्प्रदाय रामानन्द को राम का श्रवतार मानता है। राम को यद्यि साकेत प्रिय है, परन्तु भक्त मनसुख के लिये उन्होंने श्रपने रामानन्दावतार में प्रयाग में ही जन्म लिया।

रसिक प्रकाश भक्तमाल—'रसिक प्रकाश भक्तमाल' के लेखक महन्य जीवाराम जी ने इस प्रन्थ मे रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत 'रिसक-सम्प्रदाय' के भक्तों का विवरण उपस्थित किया है। ये चिरान (छपरा) के रहनेवाले कान्यकुब्ज महात्मा शकरदास के पुत्र श्रीर श्रयोध्या जानकी घाट के प्रसिद्ध रामायण टीका-कार महन्य रामचरणदास के शिष्य थे। जीवाराम जी को शकरदास जी ने ही श्रयदास कृत 'ध्यान मजरी' दी थी<sup>8</sup>, श्रीर बाद मे चल कर महन्य रामचरण दास जी ने इनमे माधुर्य भाव की भक्ति को पुष्ट कर दिया। इन्ही से इनको 'श्राल' नाम का सम्बन्ध भी मिला। इस प्रन्थ की रचना सम्बन् १८६८ वि० के लगभग हुई थी। जीवाराम जी के शिष्य वासुदेवदास उपनाम जानकी-रिस शरण के मनमे स० १६१६ श्रावण शुक्ला ६ सोमवार को इसकी टीका करने की इच्छा हुई जो सं० १६४२ वि० मे समाप्त हुई। ग्रन्थकार ने इसका रचनाकाल यो दिया है:—

श्रीजनक किशोरी व्याहदिन, उत्सव साजसमाज। विपुल संत भाविक जहां लह्यो पूर्ण रसराज॥ श्री गंगातट सरस थल लहि चिरान स्थान। छपरा मुख्य निकुज मे सोइसमाज की ध्यान॥

मनन करत आश्चर्य सुख भयो स्वप्न अनुकूल। नवलभक्त माला रच्यो सकल सुमगल मृल।

सवत ऋष्टादश विशद मकर मास गत पांच। दिवस मनोहर छ्यानवे प्रकट नवल-जस सांच॥

माधवसित ऋद्वानवे नवमी विमल विलास। नवल किशोरी जन्म दिन पूरन रसिक प्रकाश।।

रसिक-सम्प्रदाय मे जीवाराम जो द्वितीय 'नामा' कहे जाते हैं श्रीर इस 'मक्तमाल'

१---रसिक प्रकाश भक्तमाल, छ० २३४।

को वही स्थान प्राप्त है, जो रामानन्द-सम्प्रदाय मे नाभादास कृत भक्तमाल को है। नाभाकृत भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार रूपकला जी ने इस ग्रन्थ को प्रामाशिक मान कर श्रपनी टीका मे इससे प्रचुर उद्धरश दिया है।

इस ग्रन्थ मे रिलक-सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करते समय लेखक ने स्वामी रामानन्द, स्वामी राघवानन्द श्रीर स्वामी हर्यानन्द के विषय में कुछ, पंक्तिया लिखी हैं। माधुर्य-रस की परम्परा बतलाते हुए सर्व प्रथम लेखक ने स्वामी हर्यानन्द के विषय में निम्नलिखित छापय लिखा है —

चरन कमल वन्दों क्रपालु हर्यानन्द स्वामी।
सर्वसु सीताराम रहिस दशधा अनुगामी॥
वालमीकिवर शुद्ध सत्व माधुर्य रसालय।
दरसी रहिस अनादि पूर्व रिसकन की चालय॥
नित सदाचार मैं रिसकता अति अदुभुत गति जानिये।

जानकि वल्लभ क्रपालिह शिष प्रतिशिष्य बलानिये॥

ऋपों लेखक स्वामी राघवानन्द तथा रामानन्द जी के विषय मे कहता है:—

रसिक राघवानन्द् बसे काशी श्रस्थाना।
गुरूक्ष शिवलये दई रसिकाई ध्याना।।
काल करालिं जीति शिष्यिकय रामानन्दा।
प्रकटी भक्ति श्रनाद् श्रवध गोपुर स्वच्छन्दा।।
श्राचारज को रूप धरि जगत उधारन जतन किय।
महिमा महा प्रसाद की प्रगट रसिक जन सुक्खदिय।।

उपर्युक्त उद्धरणों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :—

स्वामी हर्यानन्द 'दशघा भक्ति' के अनुगामी एव सीताराम की रहस्यकेलि के उपासक थे। उन्होंने वाल्मीिक द्वारा प्रगटित शुद्ध माधुर्य रस का दर्शन कर लिया था। उनके सदाचार में भी अद्भुत ढग की रसिकता मिली हुई थी। अपने शिष्य-प्रशिष्यों को उन्होंने भगवान् जानकी-वल्लभ की स्वय-प्राप्त कृपा का वर्णन कर सुनाया था। राघवानन्द काशी में शिव की उपासना करते थे, किन्तु शिव ने उन्हें रसिकता का ध्यान दिया था। राघवानन्द ने कराल काल को जीत कर रामानन्द को शिष्य किया, जिससे अवध के गोपुरों में अनादि भक्ति

१-वही, पृष्ठ १० छप्पय १।

२-वही, छप्पय १०, पृष्ठ १०।

स्वच्छंद प्रगट हो गई। रामानन्द ने श्राचार्य का रूप घारण कर ससार का उद्धार किया था। फिर तो रिसक जनो के मन मे महाप्रसाद की मिहमा ही प्रगट हो गई, इससे उन्हें सुख मिला।

इस प्रन्थ के लेखक का प्रमुख दृष्टिकोग् रामानन्द-सम्प्रदाय मे शृंगारी-भक्ति का इतिहास प्रस्तुत करना रहा है। इसिलये उसने ह्यांनन्द, राघवानद श्रौर रामानन्द को भी रिसक मान लिया है। 'श्री वैष्णुवमताब्जभास्कर' मे स्वामी रामानन्द जी ने जीव श्रौर ईश्वर के सम्बन्धों का निरूपण करते हुए भार्या-भर्तृत्व सबम्न्ध भी दोनों में बतलाया है। स्वयं वे कैंकर्य भाव के उपासक थे। लेखक ने इसी संकेत के बल पर कदाचित् स्वामी जी को माधुर्योपासक मान लिया हो। श्रागे चल कर इस 'भक्तमाल' मे रामानन्द-सम्प्रदाय मे माधुर्य भाव के विविध रूपों के विकास का श्रव्छा इतिहास मिल जाता है। इसका हमने पूर्ण उपयोग 'रामानन्द-सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध-शाखाएँ' वाले प्रकरण मे किया है। श्रतः यहाँ श्रनावश्यक समम्क कर इस प्रसग को छोड़ दिया जा रहा है।

रसिक प्रकाश भक्तमाल की टीका—टीकाकार वासुदेवदास उपनाम जानकी रसिकशरण:

यह टीका सं० १६४२ वि० मे समाप्त हुई थी। टीकाकार महन्य जीवाराम जी के ही शिष्य थे। उन्होंने रामानन्द स्वामी के सम्बन्ध में मूल छप्पय पर टीका करते हुए लिखा है कि एक दिन शकर मतानुयायी रामदत्त को बुला कर राधवानन्द ने कहा कि तुम्हारा काल समीप है जाकर अपने गुरु से शीघ्र इसका उपाय पूछो। गुरु ने राधवानन्द के पास ही उन्हें मेज दिया। राधवानन्द ने पंचसस्कार, तत्वत्रय, रिसकरीति आदि देकर उन्हे शिष्य बना लिया और उनका नाम रामानन्द रक्खा। शामे चिकाकार में बतलाया है कि रामभक्ति का प्रचार शठकोप, रामानुज आदि कर गए हैं, बीच में यह मन्द पढ़ गया था, रामानन्द ने इसे पुन: जागृत किया। रे

इस प्रकार लेखक एक श्रोर रामानन्द का सम्बन्ध रामानुज संप्रदाय से जोडता है श्रोर दूसरी श्रोर रामानन्द को राघवानन्द के यहाँ श्राने के पूर्व शिवो-पासक (शंकर मतानुयायी) बतलाता है। भक्तमाल (नाभाकृत) के टीकाकार 'रूपकला' जी इस मत से सहमत है। श्राधकाश विद्वान् इस मत को ठीक ही

१---रिसक प्रकाश भक्तमाल, टीका पृष्ठ १०-११।

२---वही, पृष्ठ १२-१३।

मानते हैं। रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रचलित श्राष्ठ्रनिक विचार घारा के श्रनुसार रामानन्द का जन्म से ही रामानन्द नाम था। उनका जन्म प्रयाग मे हुआ था श्रीर उनके पिता पुण्यसदन ने उन्हें सीघे राघवानन्द के ही चरणों मे श्रपित कर दिया था। 'श्रगस्य सहिता' भी इसी मत के पच्च मे हैं। फिर भी यह निश्चित् रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मत सही है। जो हो, इस ग्रन्थ मे श्री जानकी रसिक शरण ने किसी प्रचलित किंवदन्ती का ही सहारा लिया होगा।

टीकाकार ने प्रायः प्रत्येक छुप्पय की टीका लिखी है, श्रीर भक्तो की सामान्य-जीवनी पर भी प्रकाश डाला है। श्रागे हमे रामानन्द-सम्प्रदाय की उपशाखाश्रों का विवेचन करते हुए इस ग्रन्थ का सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ इसका व्यापक उपयोग किया गया है।

सध्ययुग के अन्य प्रन्थ-जिनमे रामानद जी का उल्लेख किया गया है-

इस सबन्ध मे गोस्वामी हरिवश जी के शिष्य ध्रुवदास (वि०१६ वीं शताब्दी के अत और १७ वीं का प्रारम्भ) कृत 'मक्तनामावली', 'व्यास जी का वर्णन', भगवतरिषक ( श्रीहरिदास जी के शिष्य ) जी कृत 'मक्तनामावली', मलूकदास कृत 'शानबोध' श्रादि का नाम लिया जा सकता है।

व्यास जी ने रामानन्द के साथ ही सेन, घना, रैदास, कबीर, पीपा, श्रीर सुरसुरानन्द श्रादि का भी स्मरण् किया है। भगवतरसिक कृत भक्तनामावली में स्वामी रामानन्द तथा उनकी शिष्य-परंपरा में पीपा, सेन, घना, कबीर, रैदास, श्रग्रदास, नामा, लाखा, श्रीर कूबा जी का उल्लेख किया गया है। मलूकदास कृत 'ज्ञानबोघ' में रामानद तथा कबीर, रैदास, घना, पीपा, सेन, कूबा, जगी जी, ज्ञानी श्रादि का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार नागरीदास जी के ग्रन्थ 'पदप्रसग माला' में भी कबीर श्रीर रैदास के नाम मिलते हैं, किन्तु यहाँ रामानन्द जी का कोई उल्लेख नहीं है। श्रु बदास जी ने श्रपने ग्रन्थ 'भक्त नामान्वली' में रामानन्द, कबीर, रैदास, घना, पीपा, सेन, नामा जी श्रादि के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

रामानन्द—रामानंद, अगद, सोभू, हरिज्यास अरु छीत। एक एक के नाम तें, सब जग होइ पुनीत॥

> भक्तनामावली, स॰ राधाकृष्णदास पृ॰ १०, दोहा १०३,

श्रान्यभक्त जिनि जिनि भक्ति प्रीति की ताके बस भए श्रानि।
सैन होइ नृप टहल कियो, नाम देव छाईछानि।।
जगत विदित पीपा, धना, श्रक रैदास कबीर।
महाधीर दृढ़ एकरस, भरे भक्ति गंभीर॥

वही, दोहा ६८-६६ पृ० १०,

इन दोहों से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि रामानंद एक बहुत बड़े सत थे, जो ससार को पवित्र करनेवाले थे। सेन के लिए भगवान् ने राजा की सेवा की थी, पीपा, धना, रैदास ब्रार्टिंग कबीर गभीर-महाधीर थे एवं रामरस-भक्तिभाव से भरे थे।

बा॰ राधाकृष्ण दास ने इन भक्तों के सिद्धित जीवन-चिरित का उल्लेख करते हुए निम्निलिखित मत व्यक्त किए हैं—रामानन्द जी भक्तमाल के साद्य पर दिव्चण देश निवासी सन्यासी थे, राघवानन्द ने उन्हें श्रासन्न मृत्यु का समा-चार देकर योग द्वारा बचाया । रामानन्द उनके शिष्य हो गए, फिर बदिरकाश्रम की यात्रा करके पंचगगाघाट काशी मे बस गये । खान-पान सबन्धी मतमेद के कारण गुरु ने इन्हे स्वतत्र मत चलाने का श्रादेश दिया । राघाकृष्ण्दास ने भारतवर्षीय उपासक सप्रदाय तथा भक्तमाल के साद्य पर रामानन्द को रामानुज परंपरा मे पाचवाँ श्राचार्य माना है श्रीर कबीर का समय स० १५४५ वि० मे मानकर रामानद का जीवन-काल स० १४०० श्रीर १५०० वि० के बीच माना है । उसी प्रन्थ के श्राघार पर उन्होंने स्वामी जी के शिष्यों के भी नाम दिए हैं, किन्तु भक्तमाल में उद्धृत नामों को उन्होंने श्रिष्क प्रामाणिक माना है ।

राधाकुष्णदास के मत से रामानन्द के रामरक्तास्तोत्र (भाषा) श्रौर कदा-चित् रामानंदीय वेदान्त भाष्य श्रादि प्रन्थ प्राप्त हैं। पहले को उन्होंने स्वयं देखा था।

ग :—आधुनिक प्रन्थ—रामानन्द स्वामी के जीवन एवं उनके सम्प्रदाय पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक साम्प्रदायिक ग्रन्थ :—

१--रामानन्द दिग्विजय ( संस्कृत महाकाव्य )--लेखक भगवदाचार्य ।

२--रामानन्दायन ( श्रवधी महाकाव्य )--लेखक स्वामी जयरामदेव ।

३-जगद्गुरु रामानन्दाचार्य-स्वामी देवदास ।

४-भगवान् रामानन्दाचार्य-सपादक इरिचरण लाल वर्मा ।

रामानन्द्-दिग्विजय—इस प्रन्थ के लेखक श्री भगवदाचार्य रामानन्द-सम्प्रदाय के एक प्रमुख विद्वान् है। प्रथ के प्रारम्भ में लेखक ने एक विद्वता पूर्ण् वक्तृता भी दी है, जिसमें उसने स्वामी रामानन्द जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाले विभिन्न ग्रन्थों की समीचा की है। उसमें श्राधुनिक पाश्चात्य एव पूर्वीय विद्वानों के मतो का भी विस्तृत खरडन-मर्गडन किया गया है। लेखक जिन निष्कर्षों पर पहुँचा है, उन्हों के श्राधार पर इस संस्कृत महाकाव्य की रचना की गई है। फिर भी ग्रन्थ चमत्कारपूर्ण घटनाश्रों एवं कल्पना की कीड़ाश्रों से श्रछूता नहीं रह सका है। है भी यह महाकाव्य ही, एक इतिहास ग्रन्थ नहीं।

इस प्रन्थ के प्रमुख आधार 'श्रगस्य संहिता' और साम्प्रदायिक मान्यताएँ है। कहीं-कहीं स्वतंत्र कल्पना-शक्ति से भी काम लिया गया हैं। यद्यपि इस प्रथ से स्वामी जी के सम्बन्ध में कोई नई सूचना नहीं प्राप्त होती है, फिर भी साम्प्रदायिक धारणाओं को सगठित करने का श्रेय इस प्रन्थ को प्राप्त है। इस प्रथ से प्राप्त जीवन-वृत्तकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं:—

१-इस प्रनथ में स्वामी जी के जन्म का कारण यवनो के श्रत्याचार से घरा का त्रस्त होकर देवतास्त्रों के साथ विष्णा के पास जाना श्रीर उन्हें श्रवतार लेने के लिये बाध्य करना कहा गया है । २ — जन्मस्थान, जन्मतिथि, माता-पिता के संबंध में अगस्त्यसंहिता को ही प्रमाण स्वरूप लिया गया है। ३--बालक रामानन्द को काशी के राघवानन्द ने ही दीचा दी श्रीर श्रन्त में सन्यास विधि से त्रिदराड ग्रहरण करा कर पृथ्वी पर राममंत्र के प्रचार का ऋादेश दिया। इसके अनन्तर रामानन्द पचगगा घाट पर ही रहने लगे । ४--- अपने मत का प्रचार करने मे रामानन्द को योगियों, कार्तिकेय सम्प्रदाय के दिएडयों, तारादेवी के उपासकों, शैवो, श्रौर मुल्लाश्रों श्रादि से विशेष संघर्ष करना पड़ा। इनमे दुर्जनानन्द योगी, तारोपासक श्रपार स्वामी एवं उनकी कन्या, महासेन नामक दिल्ला विद्वान्, एक दूसरे दिल्ला विद्वान् सत्यमूर्ति, सिद्धसेन जैन, मैसूर के सुरेश्वराचार्य श्रादि कुछ विशेष व्यक्ति हैं। स्वामी जी ने इन सबको परास्त कर रामभक्त बना दिया । ५-स्वामी जी के शिष्यों की संख्या वही है जो 'श्रगस्त्यसहिता' मे दी गई है। जन्मतिथियाँ भी वही हैं। केवल कुछ शिष्यों के माता-पिता का नाम तथा जन्मस्थान आदि और जोड़ दिये गये हैं। अनन्तानन्द के पिता का नाम शिवविश्वनाथ त्रिपाठी श्रौर जन्मस्थान श्रयोध्या के पास महेशपुर ग्राम कहा गया है। सुरसुरानन्द का जन्म स्थान लद्मगापुर ( लखनक ) श्रीर पिता का नाम सुरेश्वर कहा गया है। सुखानन्द को उज्जैन के समीप त्रिपुर ग्राम के विद्वास

त्रिपुरारि के यह उत्पन्न कहा गया है। नरहर्यानन्द को बृन्दाबन के समीप एक प्राम में महेश्वर ब्राह्मण के घर में उत्पन्न कहा गया है। योगानन्द का जन्म सिद्धपुर के पण्डित मणिशकर के यहाँ कहा गया है। कबीर को भार्यावियोग से व्यथित श्राकाशगामी किसी देवता के वीर्यस्खलन में काशी के लहर तालाब में कमल के पत्ते पर उत्पन्न कहा गया है। इसी प्रकार मावानन्द का जन्म मिथिला के बहुर्वह ग्राम में रघुनाथ मिश्र के घर कहा गया है। शेष शिष्यों के सम्बन्ध में 'श्रगस्य सहिता' की ही सूचनाएँ दी गई हैं।

दिग्विजय—दिग्विजय के सम्बन्ध में स्वामी जी ने दो बार यात्राएँ कीं । पीपा के निमन्त्रण पर पहले वे गागरीनगढ गए फिर वहाँ से रैवतक पर्वत, यादवस्थली सोमनाथ, द्वारका, आबू, पुष्करत्तेत्र, उज्जैन, श्रयोध्या श्रादि स्थानों का भ्रमण करते हुए काशी लौट श्राये। दूसरी बार की यात्रा में स्वामी जी महाराष्ट्र, महीशूर (मैसूर), श्रंग, बंग, किंग, मिथिला, श्रादि स्थानों का भ्रमण करते हुए पुनः काशी श्रा गये। इसमें उन्होंने श्रपने तत्ववाद का प्रचार किया श्रोर विरोधियों को परास्त किया। श्रन्त मे उन्होंने श्रयोध्या जा कर धर्म भ्रष्ठ हिन्दुओं को मुसलमान से हिन्दू बनाया।

सम्प्रदाय का विस्तार—स्वामी जी ने मृत्यु-काल समीप जान कर श्रमन्तानन्द को काशी रह कर श्रीर सुरसुरानन्द को पजाब, भावानन्द को दिख्या, नरहर्यानन्द को उत्कल, गालवानन्द को कश्मीर, पीपा तथा योगानन्द को गुर्जर देश, धना, कबीर, रमादास श्रीर सेन को काशी रह कर धर्म एव भक्ति प्रचार का श्रादेश दिया।

स्वामी जी का साकेत-गमन—श्रपने सदेशों को जनता तक पहुँचा कर पूर्णातया निश्चित होकर, स्वामी जी इन्द्र द्वारा भेजे गये विमान पर चढ़ कर साकेत धाम को चले गये। मृत्यु-तिथि मूल-ग्रंथ मे नही दी गई है। भूमिका मे लेखक ने स्वामी जी की मृत्यु तिथि विक्रमीय सं० १५०५ मानी है।

इस प्रन्थ में भगवदाचार्य जी ने जिन नई तिथियो, व्यक्तियो एवं घटनाश्रों का समावेश किया है, वे उनकी कल्पना से प्रसूत ही लगती हैं, किसी प्रामाणिक आघार पर आश्रित नहीं। सम्प्रदाय के लोग भी दुर्जनानन्द, अपार स्वामी, महासेन, आदि के नामों से परिचित नहीं हैं। अनन्तानन्द के पिता का नाम शिवविश्वनाथ और प्राम का नाम महेशपुर या त्रिपुर-प्राम निवासी त्रिपुरारि, महेश्वर, सिद्धपुर के मिण्शिंकर, बहुर्वह प्राम के रघुनाथ मिश्र आदि सभी नीम कल्पित ही प्रतीत होते हैं। यह बात अवश्य महत्वपूर्ण है कि रामानन्द के शिष्यों

मे श्रनन्तानन्द, नरहर्यानन्द, योगानन्द, भावानन्द, श्रादि ब्राह्मण् थे, शेष श्रन्य विभिन्न जातियो से सम्बन्धित थे। भगवदाचार्य ने इस प्रन्थ मे 'श्री वैष्णक मताब्जभास्कर' प्रनथ को स्वामी रामानन्द कृत कहा है।

रामानन्दायन-यह महाकाव्य अवधी भाषा मे दोहा, चौपाई छन्दों मे लिखा गया है । इसके लेखक स्वामी श्री जयरामदेव हैं । यह ग्रन्थ प्रसंग-पारिजात से पर्यातया प्रभावित है। साथ ही बाल्मीकि सहिता, श्रगस्य संहिता एव रामानन्द दिग्वजय श्रादि प्रथों से भी सहायता ली गई है। स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध मे कोई नवीन सामग्री यहाँ भी नहीं मिलती। यह स्रवश्य है कि यहाँ रामानन्द सम्प्रदाय के तत्व-सिद्धान्तों का सत्तेप मे सुन्दर विवेचन उपस्थित किया गया है। सारी कथा ५ काडों मे वर्शित है-- ख्रवतार काड, लोक-कल्यांशाकाड, उपदेश-काड, दिग्वजयकाड, और उत्तम काड । इनके विषय शीर्षकों से ही सफ्ट हैं। इस ग्रन्थ मे रामानन्द की जन्मतिथि वही दी गई है जो 'श्रगस्य सहिता' मे है। माता-पिता का नाम, गुरु, शिल्ला-दीला संस्कार आदि का वर्णन भी 'ग्रगस्य सहिता' के ब्राघार पर है । प्रयाग जन्म लेने का कारण 'वाल्मीकि सहिता' तथा 'प्रसग पारिजात' के अनुसार है। पचगगा घाट पर रहते हुए खामी जी द्वारा प्रेत हो गये किव भास को सद्गति भी दी जाने का उल्लेख किव ने किया है। इसी प्रकार रामयज्ञ से प्रकट होकर रामानन्द ने अनेक रूप धारण कर लोगों को कतार्थ किया। रामानन्द के शिष्यों के संबंध में 'प्रसंग पारिजात' का ही त्र्याचार लेखक ने लिया है। केवल एकाघ स्थल पर थोडा सा हेर-फेर किया गया है, जैसे श्रनन्तानन्द की जन्मतिथि यहाँ स॰ १३६३ वि॰ ( प्रसगपारिजात में १३४३ वि० ) दी गई है। धना जाट को खीरी का निवासी कहा गया है. पद्मावती त्रिपरा नगर के एक विप्र के घर उत्पन्न हुई थीं और गालवानन्द पयावान नगर मे । रामानन्द के शिष्यों में चेतनदास का नाम भी जोड़ा गया है त्रीर कहा गया है कि स्वामी जी ने इन्हें 'रामनाम' की महिमा तथा जाप की गप्तरीति बतलाई थी । इसी प्रकार योगानन्द को स्वामी जी ने ऋष्टयामीय सेवा का उपदेश दिया था।

रामानन्द की दिग्विजय के सम्बन्ध में यहाँ मिथिला, नैपाल, रामेश्वर, श्रादि के भी नाम लिये गये हैं। सिद्धपूर, नैमिषारएय श्रादि का भी उल्लेख किया गया है। समकालीन व्यक्तियों में मीमासक कुमारिलभट्ट तथा श्रुगेरीमठ के शकराचार्य ( प्रन्थ के लेखक के अनुसार मध्वाचार्य के छोटे माई ) का भी नाम लिया गया है। लेखक के श्रनुसार स्वामी जी ने 'श्री वैष्ण्व-मताब्जभास्कर' तथा 'श्रानन्द भाष्य' नामक दो ग्रन्थों की रचना भी की थी श्रीर इनका प्रचार भी उन्होंने किया था। लेखक के श्रनुसार सम्प्रदाय के प्रमुख भक्त थे पयोहारी कृष्ण्दास, कील्ह, श्रम, तुलसीदास, नाभा, टीला, खोजी, बीरमा, श्रनभव, देव, मलूक, थम्भन, चेतन, चतुर्भुज, तथा रैदास की शिष्या मीरा।

प्रनथकार ने राममनत्र-राज की परम्परा भी दी है :--

राम, सीता, हनुमान्, ब्रह्मा, विसष्ठ, पराशर, वेदव्यास, शुक, बोधायन पुरुषोत्तम, गगाधर, सदाचार्य, रामेश्वर, द्वारानन्द, देवानन्द, श्यामानन्द, श्रुतानन्द, चिदानन्द, पूर्णानन्द, श्रियानन्द, राघवानन्द, रामानन्द आदि इस पम्परा मे क्रमशः आते हैं। सच्चेप मे इस प्रनथ की यही देन है।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य—'जगद्गुरु रामानन्दाचार्य' प्रन्थ के लेखक वैष्णुव श्री देवदास जी 'देव' हैं। इस प्रन्थ मे लेखक ने स्वामी रामानन्द के जीवन की ब्यापक रूपरेखा तो 'स्रगस्य-सहिता' के स्राधार पर ही निर्मित की है, किन्तु घटनास्रो के विस्तार मे यत्र-तत्र वाल्मीकि सहिता, भविष्यपुराण, श्रीर रामानन्द दिग्विजय से भी उन्होंने सह।यता ली है। यह जीवन-चरित गद्य में लिखा गया है, किन्तु लेखक ने स्वामी रामानन्द के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में विभिन्न प्रचलित मतों की समीद्धा करने का कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ रामानन्द को राघवानन्द जी का शिष्य मान तो लिया गया है, पर इस विवाद पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया कि रामानन्द राघवानन्द के शिष्य होने के पूर्व किसी ऋदैती गुरु के शिष्य थे ऋौर उनका नाम रामदत्त या रामभारती था। वस्तुतः लेखक का दृष्टिकोगा स्रालोचनात्मक है ही नही । जहाँ प्रथकार ने स्वामी रामानन्द की दिग्विजय का वर्णन किया है, वहाँ भी उन्होंने कोई ऐसा तीर्थ स्थान ऋथवा प्रदेश न बचा जहाँ स्वामी जी को न पहुँचाया हो । गागरौन, गिरिनार, प्रभासत्त्रेत्र, सोमनाथ, द्वारका, सिद्धपुर, त्राबू, त्रामेर, चित्तौड़, उज्जैन, चित्रकृट, प्रयाग, श्रयोध्या, गगासागर, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम्, विजयनगर, शिवकाची, विष्णुकाची, श्रीरंगम्, मैसूर, महाराष्ट्र, हरिद्वार, कश्मीर, सिन्ध, ब्रज, मिथिला, नेपाल त्र्यादि सभी स्थानों का नाम इस सबघ में दे दिया गया है। बीच-बीच मे स्रानेक चमत्कार-पूर्ण घटनास्रो का भी समावेश कर दिया गया है। कश्मीर-यात्रा के सबध में कहा गया है कि स्वामी जी ने वहाँ श्रपने 'त्रानन्दभाष्य' पर श्रनेक प्रवचन दिए । लेखक के श्रनुसार स्वय व्यास जी ने इस ग्रन्थ पर अपनी सम्मति दी श्रीर देश के विद्वानों ने स्वामी जी को

जगद्गुर की उपाधि दी। बीच-बीच मे लेखक ने साम्प्रदायिक मतवाद का विस्तृत विवेचन किया है, जिसमे स्वामी जी के ग्रन्थ 'श्री वैध्याव मताब्ज-भास्कर' का सहारा लेने के साथ-साथ उसने स्वतन्न मतों का भी समावेश कर दिया है, जो स्वामी जी की तत्सबधी मान्यताश्रों के समभते मे विशेष सहायक नहीं होते। ग्रन्थकार के श्रनुसार 'श्रीवैष्ण्वमताब्जभास्कर' की रचना स्वामी जी ने श्राबू में की थी।

इस ग्रन्थ में एक बात श्रवश्य ही उल्लेखनीय है, वह यह कि लेखक के श्रमुसार स्वामी जी का साकेत गमन वि० स० १५२६ वैशाख सुदी ३ को हुश्रा था। इस प्रकार स्वामी जी की श्रायु १७० वर्ष ठहरती है। किसी विशेष प्रमाण के श्रभाव में इतनी लम्बी श्रायु मान लेना उचित एवं तर्कसगत नहीं प्रतीत होता। एक दूसरी साम्प्रदायिक धारणा के श्रमुसार स्वामी जी का देहा-वसान स० १४६७ वि० में हुश्रा था, जो श्रिविक तर्क-संगत एव प्रामाणिक प्रतीत होता है। नाभा जी के कथन 'बहुत कालि वपु धारिकै प्रण्तजनन को पार दियो।' को बहुत दूर तक नहीं खींचना चाहिए।

समग्रतः इस ग्रंथ से स्वामी जी के सम्बन्ध में हमें कोई नवीन प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती।

भगवान् रामानन्दाचार्य—इस प्रन्थ के सम्पादक हैं श्री हरिचरणुलाल वर्मा शास्त्री। रामानन्द स्वामी का जीवन, उनकी धारणा, उनके प्रंथ, उनके सम्प्रदाय श्रादि के सम्बन्ध में विभिन्न रामानन्दी-विद्वानों द्वारा लिखित निवधों का श्रन्छा सप्रह इस प्रन्थ में किया गया है। सम्प्रदाय के श्राधुनिक प्रमुख विद्वानों की श्रपने सप्रदाय के उत्पत्ति-विकास श्रादि के सम्बन्ध में जो धारणाएँ हैं वे प्रामाणिक रूप से इस प्रन्थ में प्राप्त होती हैं, श्रत इसका महत्त्व पर्यास बद्ध जाता है। इस प्रन्थ से हमे निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं:—

जहाँ तक स्वामी जी की जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, माता-पिता, गुरु ऋादि का प्रश्न है, लगभग सभी विद्वान् (श्री रामपटार्थ देव जी 'इन्दु' श्री वैष्ण्व, श्री रामाचरण, श्री शरण जी शास्त्रो, श्री बाबू लाल मार्गव बी० ए० ) 'श्रगस्य संहिता' के मत से सहमत हैं। रवामी रामपदार्थ देव जी के ऋनुसार रामानन्द स्वामी ने 'श्री वैष्ण्व मताब्ज-भास्कर', 'श्रानन्दभाष्य', 'गीताभाष्य' 'रामार्चन पद्धति' श्रादि ग्रन्थो की रचना की। प० श्रवधिकशोर दास श्रौर श्री रामाचरण शास्त्री ने केवल प्रथम तीन का ही उल्लेख किया है। श्री श्रव्युतानन्द दत्त ने 'श्रारती कीजै हनुमानलला की' पद को स्वामी जी कृत माना है। स्वामी जी के

मत को रामानन्दी विद्वानों ( रामपदार्थदास वेदान्ती, रामपदार्थ देव, देव्दास ) ने विशिष्टाद्वैत ही माना है। श्री बाबूलाल भागव बी० ए० के अनुसार हामि जी के शिष्यों में कबीर, अनन्तानन्द, मुखानन्द, नरहर्यानन्द, मुरसुरानन्द, पोधा भावानन्द, धना, रैदास, सेन, पद्मावती, गालवानन्द, योगानन्द, यादवानन्द स्त्रादि प्रमुख थे। इनके सबध मे प्रायः वही सूचनाएँ दी गई हैं, जो भक्तमाल श्रीर उसकी प्रियादास तथा रीवानरेश रघुराज सिंह की टीकास्रो में मिलती हैं। केवल एक बात सेन के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, वह यह कि वे दान्तिगात्य थे। श्री श्रन्युतानन्द दत्त के श्रनुसार स्वामी जी के एक शिष्य निरन्जन थे, जो पहले मुसलमान थे श्रौर जिनका नाम उस समय नूरूद्दीन था। श्री रामाचरख शरण के अनुसार स्वामी जी ने भूमडल पर दिग्विजय कर अपनी भक्ति-पद्धति का प्रचार किया । रामानन्द ने श्रपने उदार दृष्टिकोगा के कारगा स्वामी राघवानन्द की त्राज्ञा से एक नए सम्प्रदाय की स्थापना की ( श्री त्राच्युतानन्द दत्त ), किन्तु अन्य रामानन्दी विद्वान् ऐसा नहीं मानते। पडित अवधिकशोरदास के श्रनुसार वास्तव में रामानन्द सम्प्रदाय ही श्री सम्प्रदाय है। इसकी परमाचार्य सीता जी हैं। रामानुज-सम्प्रदाय तो लक्मीसम्प्रदाय है। श्री देवदास जी तो रामानुज-सम्प्रदाय को सम्प्रदाय ही नहीं मानते, क्योंकि उसका प्रचार कलियुग में हुआ है । उन्होंने श्री-सम्प्रदाय से रामानन्द-सम्प्रदाय का ही तात्पर्य लेने के लिये एक दूसरा तर्क भी दिया है। उनके अनुसार अब से तीन सौ वर्ष पूर्व जब वैष्णवो ने 'चतु. सम्प्रदाय' की स्थापना की तब 'रामानुज-सम्प्रदाय' उससे श्रलग ही रहा श्रीर रामानन्द-सम्प्रदाय को ही 'श्री सम्प्रदाय' के नाम से श्रिभिहित किया गया । इस रामानन्द-सम्प्रदाय की परम्परा यो है :-- सीता, इनुमान, ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर, व्यास, शुकदेव, पुरुषोत्तमाचार्य, बोधायन ग्रादि । श्री बाबूलाल भार्गव ने धर्मसूरी, विजयसूरी, सत्यविजय, आदि जैनों तथा सिकन्दर लोदी को श्रीर उनके कर्तन्य के सम्बन्ध मे श्री भगवान्दास जी खाकी ने श्रच्छा विवरण उपस्थित किया है। श्री भगवदाचार्य ने श्री वैष्णावो के पच सस्कार पर प्रकाश डाला है। स्वामी रामानन्द की मृत्यु के सब्ध में केवल श्री रामपदार्थ देव जी ने ही सकेत किया है। उनके अनुसार स्वामी जी स० १४६७ वि० मे १११ वर्ष की स्रायु में साकेतधाम चले गए।

सच्चेप मे इस प्रथ की यही देन है।

#### ग--आधुनिक प्रन्थ

हिन्दी साहित्य के प्रमुख इतिहास तथा कुछ प्रमुख धार्मिक इतिहास—

१--विल्सन-एसेज स्रान् दि रेलिजस सेक्ट्स स्रव् हिन्दूज

२—गासां द तासी—इस्त्वार द ला लितरात्यूर ऐन्दुई ऐ ऐन्दुस्तानी— श्रनुवादक डॉ॰ लच्नी सागर वार्ष्णीय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट॰

३-शिवसिंह सेगर-शिवसिंह सरोज।

४—श्रियर्सन, एब्राहम जार्ज-१-माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर स्त्रव् हिन्दोस्तान।

२—जर्नल श्रव् रायल एशियाटिक सोसायटी श्रव् बंगाल (१९२० ई०)

४—इिएडयन ऐएटीक्वेरी वाल्यूम ३२-नोट्स त्रान तुलसीदास। ५—नागरी प्रचारिस्सी पत्रिका।

५—मिश्रबन्धु—मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग ।

६ — एडविन ग्रीब्ज — ए स्केच ऋव् हिन्दी लिटरेचर।

७--- एफ॰ ई॰ के॰--ए हिस्ट्री अव् हिन्दी लिटरेचर।

६--डा० श्यामसुन्दरदास-हिन्दी साहित्य।

१०— हरिश्रौध—हिन्दी भाषा श्रौर उसके साहित्य का विकास ।

११—डा॰ रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य का श्रालो चनात्मक इतिहास।

१२—डा॰ पीताम्बरदत्त वर्थ्वाल—हिन्दी कान्य मे निर्मुख-सम्प्रदाय—न्न्रनु॰ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

१३—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी—हिन्दी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिन्दी साहित्य का इतिहास।

१४-परशुराम चतुर्वेदी-उत्तरी भारत की सन्त परम्परा।

१५--श्री बलदेव उपाध्याय--भागवत-सम्प्रदाय ।

२६--कुछ अन्य ग्रन्थ ।

ए स्केच अव् दि रिलीजस सेक्ट्स अव् दि हिन्दूज-होरेस हेमन वल्सन-विल्सन महोदय ने अपने इस ग्रन्थ में स्वामी जी के जीवन चरित

के सम्बन्ध मे कोई महत्त्वपूर्ण उल्लेख नहीं किया है। उन्होने एक परम्परा का उद्धरण दिया है, जिसके अनुसार रामानन्द रामानुजाचार्य की पाँचवी पीढी-रामानुज-देवानन्द-हरीनन्द-राघवानन्द-रामानन्द-मे थे, किन्तु इसको स्वीकार कर लेने पर रामानन्द का समय १३ वी शताब्दी होगा । श्रव: विल्सन महोदय इस परम्परा को श्रास्वीकार करते हुए रामानन्द का समय १४ वीं शताब्दी के ब्रन्त ब्रीर १५ वी० शताब्दी के प्रारम्भ में मानते हैं। इस सम्बन्ध में भक्त-माल' की जिस परम्परा का उद्धरण विल्सन महोदय ने किया है, उसमें हर्यानन्द का नाम नही है। श्राज भक्तमाल की सभी प्रचलित प्रतियों मे रामानुज-देवाचार्य-हर्यानन्द-राघवानन्द-रामानन्द का ही क्रम मिलता है, कदाचित् विल्सन ने हर्यानन्द को ही हरीनन्द लिखा हो श्रीर देवाचार्य को देवानन्द । रामानुज-सम्प्रदाय से रामानन्द के ब्रालग होने एव नये सम्प्रदाय की स्थापना करने के सम्बन्ध में विल्सन महोदय ने एक जनश्रुति भी उद्भुत की है, जिसके अनुसार समस्त भारत का भ्रमण कर रामानन्द जब अपने मठ को लौटे तब उनके सहधर्मियो ने उनकी इस यात्रा मे खाँनपान सम्बन्धी नियम के न पालन करने पर श्रापत्ति की श्रीर राघवानन्द ने भी इस श्रापत्ति को उचित समभा। फलतः रामानन्द को शेष शिष्यों से दूर भोजन करने का ब्रादेश मिला। इस कठोर श्राज्ञा को श्ररवीकार कर रामानन्द ने एक नए सम्प्रदाय को जन्म दिया श्रीर काशी में पचगगा घाट पर आकर अपना मठ स्थापित किया। विल्सन के समय में यह मठ ध्वस्त हो चुका था, किन्तु पास में ही एक पत्थर था जिस पर स्वामी जी के चरण श्रकित कहे जाते थे। विल्सन ने स्वामी जी के प्रथो के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है।

१—डा० वथ् वाल का यह कहना कि प्रोफेसर विरुसन ने वेद पर उनके एक सस्कृत भाष्य की बात लिखी है (हिंदी कान्य में निर्मुण सम्प्रदाय, श्रनु० परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ट ३८), पता नहीं विरुसन के किस लेख के आधार पर है, यहाँ तो विरुसन ने स्पष्ट ही लिखा है .—

Shankar and Ramanuja writing to and for the Brahmanical order alone, composed chiefly, if not solely, Sanskrit Commentaries on the text of the Vedas or Sanskrit expositions of their popular doctrines and the teachers of these opinions, whether monastic or secular are indispensably of the Brahmanical castetit does not appear that any works exist which are attributed to Ramanand himself but those of his followers are written in the provincial dialects etc.—'Religious sects of Hindus' To ye

विल्सन के अनुसार रामानन्द के अनुयायी 'अवधूत' कहे जाते हैं । उन्होंने रामानन्द के शिष्यों के नाम ब्राशानन्द, कबीर, रैदास, पीपा, सुरसुरानद, सुखानन्द, भावानन्द, धना, सेन, महानन्द, परमानन्द, श्रियानन्द स्त्रादि दिये हैं, जो भक्तमाल की सूची से कुछ भिन्न हैं। विल्सन ने भक्तमाल की भी सूची उद्भुत की है। प्रतीत होता है उन्होंने भक्तमाल की भाषा को ठीक नही समभ्ता, अन्यथा रघुनाथ, सुखासुर, जीव आदि नाम तो न गिनाये गये होते। रघुनाथ शब्द भक्तमाल मे रामानन्द के विशेषण की भाँति स्राया है। सुखानन्द श्रीर सुरसरानन्द 'सुखासुर' समभ लिये गये हैं श्रीर जीव नाम किसी भी प्रचलित प्रति में नहीं मिलता । विल्सन ने किस प्रचलित प्रति के श्राधार पर यह उल्लेख किया है, स्पष्ट नही है। इन भक्तो के सन्बन्ध मे शेष सूचनाएँ भक्तमाल श्रीर उस पर प्रियादास की टीका के ऋाधार पर दी गई हैं। विल्सन ने रामानन्दी मठों के सगठन पर भी प्रकाश डाला है। विल्सन के ऋनुसार रघुनाथ या श्राशानन्द रामानन्द की गद्दी के उत्तराधिकारी हुए । जब कि समस्त वैरागी-परम्परा के श्रनुसार श्रनन्तानन्द ही रामानन्द की गद्दी पर बैठे थे। इस प्रकार श्रनेक भ्रान्तियाँ विल्सन महोदय को हो गई हैं। स्वामी श्रग्रदास के गुरु कृष्णदास पयोहारी को वल्लभ-सम्प्रदाय के क्रष्णदास श्रिधकारी समभ कर उन्होंने नाभादास को रामानन्द-सम्प्रदाय से विलग मान लिया है। नाभादास श्रीर नारायरादास को भी एक न मान कर उन्होंने दो व्यक्ति माना है। इन सब भ्रान्तियों के होते हुए भी यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि विल्सन महोदय ने प्राचीन जनश्रुतियों का श्रन्छा उपयोग किया है श्रीर एक प्रकार से तस्कालीन प्रचलित सम्प्रदायों एव पथों के वैज्ञानिक ऋध्ययन की नीव भी उन्होंने ही डाली। उनके पश्चात के लगभग सभी लेखको ने उनको श्राघार मान कर रामानन्द के सबंध में मनमाने अनुमान लगाये हैं।

इस्त्वार दला लितरात्यूर ऐन्दुई ऐ ऐन्दुस्तानी—गार्सा द तासी के अनुसार "रामानन्द बनारस के फकीर या वैरागी, प्रिसेद्ध हिन्दू मुधारक, रामानुद्ध के शिष्य, श्रीर कबीर के गुरु, वैष्ण्वों के समस्त श्राधुनिक सम्प्रदायों के (मध्यवर्ती ) सुधारक हैं। इनकी हिन्दी मे लिखित कुछ धार्मिक कविताएँ हैं, जो श्रादि प्रन्थ में सम्मिलित हैं। १४०० के लगभग यही व्यक्ति थे, जिन्होंने ईरवर के समस्त ब्राह्मण, स्त्रिय, वैरय या श्रूद्ध सब की समानता सर्वप्रथम घोषित की। श्रीर जिन्होंने सब को बराबर श्रुपने शिष्यों के रूप में प्रहण् किया: जिन्होंने यह घोषित किया कि सच्ची भक्ति वाह्य रूपों तक ही सीमित नहीं, किन्दु इन रूपों से ऊपर है। उन्होंने श्रुपने प्रधान शिष्य कबीर के बारे में कहा है कि मले

ही वे जुलाहे हो ब्रह्मज्ञान के कारण वे ब्राह्मण हो गए हैं (दिवस्तान, शो श्रीर ट्रायर का श्रमुन्वाद, जिल्द २, पृष्ठ १८८०)"। तासी ने कबीर का काल १४५० ई० किनंघम के साद्य पर माना है। घना के सम्बन्ध में उन्होंने भक्तमाल की ही कथा ली है। पीपा के विषय में लिखा है कि ये हिन्दू सत योगी थे। श्रादि प्रन्थ में भी इनकी किवता भिलती है तथा ये बारहवीं शताब्दी के राजा श्रासेन के समय में जीवित थे। शेष कथा भक्तमाल के ही श्राधार पर दी गई है। इन्हें रामानन्द का शिष्य नहीं घोषित किया गया। रैदास के विषय में भक्तमाल की ही कथा तासी ने दी है। इन्हें स्वामी जी का शिष्य माना गया है। सेन के विषय में कहा गया है कि व्यवसाय की दृष्टि से ये नाई थे, ये वैष्णव थे। गुरु प्रन्थ साहब में इनकी रचनाएँ मिलती हैं।

समी ज्ञा—१—तासी द्वारा दी गई स्चनाएँ ऋधिकतर भक्तमाल के साज्य पर है, िकन्तु उनमे कुछ भ्रान्तिपूर्ण भी है। जैसे रामानन्द रामानुज के शिष्य नहीं थे यह ऋनेक पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध है, िकन्तु तासी उन्हें रामानुज का शिष्य मानते हैं। २—रामानन्द ने पीपा को भी ऋपना शिष्य बनाया था, यह भक्तमाल से सिद्ध है। ऋत तासी द्वारा दी गई पीपा जी की जीवन-तिथि नितान्त ही ऋपा-माणिक एव भ्रामक है। ३—तासी ने रामानन्द के शिष्यों के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सूचना देने का प्रयास नहीं किया है।

शिवसिंह सरोज (शिवसिंह सेंगर) श्रीर मार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर श्रव हिन्दोस्तान (ग्रियसन इत )—शिवसिंह सेगर ने स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है, केवल एक स्थल पर मेन के प्रस्ता में 'सेननापित बाधवगढ़ के मं० १५६० में उ०—हजारे में इनके किवत हैं। यह किव स्वामी रामानन्द जी के शिष्य थे।' स्वामी रामानन्द का नाम लिया है। पिंडत रूपनारायण पाडेय ने 'सरोज' के पिरिशिष्टाश में बतलाया है कि 'इन रींवा वाले सेन का जन्मकाल स० १४५७ के लगभग है, स० १५६० वाला सेन दूसरा है।' वस्तुत: सेगर का उद्देश्य हिंदी साहित्य का इतिहास उपस्थित करना नहीं था। श्रव उन्होंने किवयों के विषय में विशेष छान-बीन नहीं की थी। रामानन्द सम्प्रदाय के कुछ भक्तों की पिक्तयों को उद्धृत करते हुए शिवसिंह सेगर ने एक श्रव्यन्त महत्वपूर्ण सूचना स्वामी श्रग्रदास के सबध में दी है। उनके श्रमुसार श्रग्रदास गलता गादी पर स० १५६५ में उपस्थित थे। श्रग्रदास स्वामी रामानन्द के शिष्य श्रन-तानन्द के शिष्य श्रव्यास पयोहारों के शिष्य थे। इनके शिष्य नाभा जी तुलसोदास के समकालीन थे। श्रवः इससे यह श्रमुमान कर लेना

अप्रनुचित न होगा कि रामानन्द जी विक्रम की पद्रहवीं शताब्दी मे अप्रवश्य ही वर्तमान रहे होगे। कहा जाता है कि अप्रयदास गलता की गादी पर बैठने के समय तक पूर्ण प्रख्यात हो चुके थे।

'सरोज' के श्राधार पर, किन्तु श्रधिक वैज्ञानिक ढग से लिखे ग्रियर्सन महोदय के इतिहास में हमें रामानन्द के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थित सामग्री प्राप्त होती है। उनके श्रनुसार रामानन्द का श्राविर्भाव काल ईसा की चौदहवी शताब्दी था। ग्रियर्सन साहब ने रामानन्द जी के कुछ जनभाषा में लिखे गीतों के पा जाने की भी सूचना दी है, किन्तु खेद है उन्हें श्रपने ग्रन्थ में उन्होंने उद्धृत नहीं किया। विल्सन को श्राधार मानने के कारण ग्रियर्सन महोदय ने भी कृष्णादास पयहारी (रामानन्दी) को कृष्णादास श्रिषकारी मान लिया है। 'भक्त-माल' में श्राये हुए श्रन्य रामानन्दी भक्तों की तिथियों को निर्धारित करने का भी प्रयास इस ग्रन्थ में लेखक ने किया है।

किन्तु, रामानन्द के सम्बन्ध में श्रियर्सन महोदय की देन यही तक सीमित नहीं रह जाती। तुलसीदास पर 'इिएडयन ऐन्टीक्वेरी' में अपनी टिप्पिश्या देते समय उन्होंने बाबा मोहनदास द्वारा प्राप्त रामानन्द की गुरु परम्परा दी है। इसमें उनका सम्बन्ध रामानुज-सम्बदाय से जोड़ा गया है। साथ ही उन आचार्यों के नाम (देवानन्द, श्रुतानन्द, नित्यानन्द आदि) भी इस परम्परा में आ गये हैं जो आधुनिक रामानन्दीयों द्वारा मान्य निजगुरु परम्परा में आते हैं। इस परम्परा को मानने के लिए कोई प्रमास नहीं मिलता। परम्परा-सम्बन्धी प्रश्न पर आगे विचार किया जायगा।

प्रियर्सन महोदय ने रामानन्द सम्बन्धी श्रपने श्रध्ययन को श्रीर श्रागे बढ़ाया है। 'इन्साइक्लोपीडिया श्रव् रेलीजन ऐएड एथिक्स' तथा 'रायल एशियाटिक सोसायटी के जनल' में उन्होंने रामानन्द के विस्तृत जीवन पर प्रकाश डाला है। 'श्रगस्त्य सहिता' से प्राप्त जीवन-वृत्त को प्रमाणिक मानते हुए उन्होंने फर्कृहर के इस मत का प्रत्याख्यान भी किया है कि रामानन्द दित्त्या से श्राये थे। रामानन्द के सम्बन्ध में उनके समय का निर्धारण भी प्रियर्सन महोदय ने किया है। 'श्रगस्त्य सहिता' की तिथि (सं० १३५६ वि० में स्वामी जी का जन्म) उन्हें मान्य है। भएडारकर जी ने भी इसे मान लिया है। प्रियर्सन महोदय ने इस प्रचलित मत का भी खरडन किया कि रामानन्द जी राधवानन्द स्वामी के शिष्य होने के पूर्व किसी श्रवेती गुरु के शिष्य थे। इस सम्बन्ध में भी उन्होंने 'श्रगस्त्य सहिता' श्रीर 'भक्तमाल' का साइय स्वीकार किया है। श्रागे चल कर

फर्कुहर ने उनके इस तर्क को स्वीकार भी किया। ग्रियर्सन महोदय ने रामानन्द का एक हिन्दी पद ( श्रारित कीजै हनुमानलला की ) भी नागरी प्रचारिग्णी सभा की पत्रिका में छपवाया था। हिन्दी के इतिहासकारों ने इस पद को स्वामी जी कृत ही माना है।

मिश्रबन्धु-विनोद—मिश्रबन्धुश्रो ने विनोद के प्रथम भाग मे रामानन्द के सम्बन्ध मे कुछ सूचनाएँ दी है। उनका श्राधार विल्सन महोदय का उपर्युक्त प्रथ है। खामी जी का समय इन्होंने स० १४५६ वि० माना है। राधाकुष्ण्यदास का श्रमुकरण्य करते हुए 'रामरच्चा स्तोत्र' तथा 'रामानन्दीय वेदान्त' को स्वामी जी कृत मानने मे उन्होंने सन्देह प्रगट किया है। इनको नागरी प्रचारिण्यो सभा की खोज मे 'रामरच्चा स्तोत्र' श्रौर 'ज्ञानतिलक' नामक दो प्रथो का पता भी चला था।

ए स्केच श्रव् हिन्दी लिटरेचर—ग्रीब्ज महोदय ने रामानन्द के सम्बन्ध में कोई नई स्चना हमें नहीं दी है। उन्होंने रामानन्द को केवल एक वैष्णुव श्राचार्य एव सुधारक के रूप में ही स्वीकार किया है, ग्रथकार या श्राचार्य के रूप में नहीं। इनके श्रनुसार रामानन्द के कुछ पद हिन्दी में प्रचलित थे, किन्तु खेंद है कि ग्रीब्ज महोदय ने श्रपने इतिहास में उन्हें नहीं उद्धृत किया।

ए हिस्ट्री अब् हिन्दी लिटरेचर—'के' महोदय न रामानन्द का समय सन् १४०० से सन् १४७० तक माना है। पीपा का समय १४२५ ई० श्रीर घन्ना का १४१५ ई० मानते हुए ही कदाचित् स्वामी जी का समय उन्होंने निश्चित् किया है, किन्तु स्वय पीपा श्रीर घन्ना का समय भी श्रनुमानाश्रित ही प्रतीत होता है। श्रपने मत के समर्थन में उन्होंने कोई प्रमास नहीं प्रस्तुत किया है। रामानन्द को उन्होंने ग्रन्थकार नहीं माना है, किन्तु 'श्रादि ग्रन्थ' में उपलब्ध स्वामी जी के पद का उन्होंने उल्लेख किया है, श्रीर यह भी कहा है कि उन्होंने हिन्दी में श्रमेक पदों की रचना की थी। लेखक ने उन्हें उद्धृत नहीं किया है। स्वामी जी के शिष्यों में भी उन्होंने श्रनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, सुखानन्द, श्रादि का कोई उल्लेख नहीं किया। जो भी सूचनाएँ लेखक ने दी हैं, उनका कोई प्रामासिक श्राधार उसने नहीं दिया।

हिन्दी साहित्य का इतिहास—ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने स्वामी रामानन्द जो के जीवन-चिरत पर तो कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय का उन्होंने विस्तृत ग्राध्ययन उपस्थित किया है। शुक्ल जी के ग्रानुसार रामानन्द जी का समय विक्रम की पद्रहवीं शती के चतुर्थ ग्रीर

सोलहबी शती के ततीय चरण के भीतर माना जा सकता है। विद्वान् शुक्ल जी ने इस सम्बन्ध में ग्रापने तर्क भी उपस्थित किये हैं। शक्ल जी के त्रानुसार रामानन्द रामानुज की परम्परा से सम्बद्ध थे। रामभक्ति शठकोप स्त्रादि स्त्राचार्यों को भी मान्य थी। शुक्ल जी के अनुसार रामानन्द जी के नाम पर आनन्दभाष्य, श्री वैष्णावमताब्जभास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, रामरत्त्वा स्तोत्र, योगचिन्तामणि भगवदगीता भाष्य स्रादि स्रनेक प्रन्थ प्रचलित हो गये हैं, पर इनमे 'श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर' श्रौर 'रामार्चन पद्धति' को ही शुक्ल जी ने स्वामी जी कृत माना है. उनके ग्रनसार 'भाष्य' का प्रचार इसलिये किया गया, क्योंकि कुछ रामानन्दी ' विद्वान रामानन्द को रामानुज-सम्प्रदाय से स्वतन्त्र विद्वान सिद्ध करना चाहते हैं। इसी प्रकार 'श्री रामरत्वा स्तोत्र' श्रीर 'योगचिन्तामणि' को भी शक्ल जी ने रामानन्द-सम्प्रदाय की 'तपसी-शाखा' द्वारा स्वामी जी के नाम पर चलाये हुए ग्रन्थ माना है। शक्ल जी ने रामानन्द के सम्बन्ध में इस मत को कि 'वे श्रद्धै-तियो के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे, श्रीर उन्होंने १२ वर्ष तक गिरिनार या श्राब पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थीं केवल जनश्रति मात्र माना है। प्रमाणाभाव में वे इस कथन को महत्त्व नही देते । रामानन्द-सम्प्रदाय में योग के प्रवेश का कारण शक्ल जी ने श्री कृष्णदास पयहारी द्वारा श्रामेर के योगियो को परास्त करना श्रीर श्रपनी सत्ता बनाये रखने के लिये रामानन्दीयों द्वारा योग का श्रपना लेना कहा है। शुक्ल जी रामानन्द को विशिष्टाद्वेती ही मानते थे। श्रतः 'श्रारित कोजै इनुमानललाकी' पद को वे स्वामी जी कृत ही मानते हैं, किन्तु 'श्रादि प्रन्थ' में श्राए पद को वे किसी श्रन्य रामानन्द कृत मानते हैं. स्वामी रामानन्द जी कत नही।

शुक्ल जी ने रामानन्द-सम्प्रदाय में सखी-भाव की भक्ति के प्रवेश का भी उल्लेख किया है, श्रीर इसको रामभक्ति पर कृष्णा भक्ति का प्रभाव माना है। शुक्ल जी रामभक्ति में सखी भाव का प्रवेश उचित नहीं समभते। इस भावना के पोषक रिक-सम्प्रदाय का सिक्त इतिहास भी शुक्ल जी ने दिया है। 'भक्त-माल' से प्राप्त सामग्री का शुक्ल जी ने पूरा उपयोग किया। इस प्रकार समग्रतः शुक्ल जी ने रामानन्द सम्बन्धी श्राध्ययन को बहुत ही ठोस एव वैज्ञानिक रीति से श्रागे बढाया। श्रागे के लेखको ने ग्रियर्सन श्रीर शुक्ल जी के श्राधार पर श्रापने मत निर्धारित किये हैं।

हिंदी साहित्य—स्वामी जी के जीवन एव रचनात्रों के सम्बन्ध में डाक्टर श्याम सुन्दरदास ने कोई सूचना नहीं दी है। रामानन्द को श्री रामानुज-सम्प्रदाय से सम्बद्ध मानते हुए उन्होने इस जनश्रुति का प्रत्याख्यान किया हे कि रामानन्द् राघवानन्द के यहाँ स्त्राने के पूर्व किसो स्रद्धेती गुरु के शिष्य थे। डाक्टर दास के स्रनुसार रामानन्द का दृष्टिकोण भक्ति के च्लेत्र में बहुत उदार था। शूढ़ों तक को उन्होंने स्रपना लिया था। डा॰ दास का समस्त मत विल्सन, ग्रियर्धन तथा फर्कुहर के स्त्राधार पर बना प्रतीत होता है। इस दृष्टि से रामानन्द सम्बन्धी स्रध्ययन को वे स्त्रागे न बढ़ा सके।

हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास—प० श्रयोध्या िह उपाध्याय 'हरिश्रीध' जी ने श्रपने इस ग्रन्थ मे रामानन्द जी के सबंध मे कोई नई बात नहीं कहीं है। उनके ग्रन्थ का महत्व केवल इस बात में हैं कि उन्होंने धना के दो पद, सेन का एक पद श्रीर एक पद पीपा का श्रपने ग्रन्थ में उद्भृत कर दिया है, जिससे हम इन भक्तों के मतों के सबध में श्रपनी कुछ धारणाएँ बना सकते हैं।

हिन्दी साहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास-डा॰ रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी एच० डी०। इस इतिहास मे डा० वर्मा ने रामानन्द-सबधी समस्त खोजों का पूर्ण उपयोग किया है। डा॰ वर्मा ने प्रियर्सन, फर्कहर, सर भडारकर तथा भक्तमाल के टीकाकार भगवान प्रसाद रूपकला के मतो की पूर्ण समीचा की है। वे रामानन्द को रामानुज-सम्प्रदाय से ही सम्बद्ध मानते है। रामानन्द के जीवन-वृत्त के संबंध में उन्होंने डा० ग्रियर्सन, भडारकर, तथा रूपकला जी के मत का समर्थन करते हुए 'श्रगस्य सहिता' का ही साद्य स्वीकार किया है। स्वामी जी की जन्मतिथि भी उन्होंने स० १३५६ वि० ही मानी है। 'भक्तमाल' के आधार पर उन्होंने स्वामी जी के द्वादश शिष्यों का भी उल्लेख किया है। साथ ही उनका जीवन-वृत्त भी ( श्रनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसुर।नन्द को छोड़ कर ) उन्हाने भक्तमाल और प्रियादास का टीका के आधार पर उपस्थित किया-है। घना, पीपा, रैदास का समय भी उन्होंने ऋन्य विद्वानों के साद्य पर क्रमशः स० १४७२, स० १४८२, सं० १४४५ वि० निर्धारित किया है। स्वामी जी के श्रवसान काल के सबध में निश्चित न हो सकने के कारण वर्मा जी इन सम्वती की प्रामाणिकता की पूरी परीचा नहीं कर सके है। नाभादास के 'बहुत काल वपुधारि के प्रशात जनन को पार दियों को ही वर्मा जी ने पर्याप्त मान कर उपर्यंक्त तिथियो को लगभग प्रामाणिक सा मान लिया है। किन्तु, इस प्रकार रामानन्द की स्त्रायु कम-से-कम १४० वर्ष की माननी होगी, क्योंकि पीपा के जन्म सेने के समय तक तो वे १२६ वर्ष के हो चुके होगे। कबीर को भी डा॰ वैसी

ने रामानन्द का शिष्य माना है। उनका जन्म वर्मा जी के अनुसार सवत् १४५५ वि० मे हुआ था, अतः कबीर को अपना शिष्य बना कर उन्हे अपनी दिग्विजय मे साथ-साथ लिवा जाने के लिये स्वामी जी को कम-से-कम १३० वर्ष की आयु मिलनी चाहिये थी, क्योंकि कबीर को पक्का भक्त होने मे ३० वर्ष तो लगे ही होगे। इन्ही सब उलभनो के कारण सन्त साहित्य के आधुनिक विद्वान् श्री परशुराम चतुर्वेदी को रामानन्द की तिथियो (स० १३५६ वि०-स० १४६७ वि०) को स्वीकार करके ही उनके शिष्यो की तिथियो को निश्चित् करने की आवश्यकता अनुभूत हुई है।

रामानन्द के ग्रन्थों में 'श्री वैल्णुवमतान्तर (१) मास्कर' श्रीर 'श्री रामार्चन पद्धित' को डा॰ वर्मा ने स्वामी जी कृत माना है। 'रामरच्चा स्तोत्र' या 'सजीवन मंत्र' को वे श्रग्रीढ़ शैली में लिखे जाने के कारण स्वामी जी कृत नहीं मानते। भड़ारकर का उद्धरण देते हुए उन्होंने स्वामी जी के द्वारा लिखे गये एक 'वेदान्त भाष्य' का उल्लेख तो किया है, किन्तु उसकी प्रामाणिकता के विषय में वे कोई मत न दे सके। फर्कृहर के मत से सहमत होते हुए लेखक का यह भी विश्वास है कि 'श्रध्यात्म रामायण' रामानन्द-सम्प्रदाय को श्रवश्य ही प्रभावित करता रहा है। तुलसी पर उनकी स्वतन्त्र प्रतिभा के कारण 'श्रध्यात्म रामायण' का प्रभाव तो मान्य हो सकता है, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय में इस ग्रन्थ को कोई मान्यता नहीं मिलती ज्ञात हुई है। डा॰ वर्मा का विश्वास है कि श्रपने उदार इष्टिकोण के कारण ही रामानन्द सन्त मत के प्रचार में सहायक हो सके।

हिन्दी काञ्य में निर्गुण सम्प्रदाय—ले॰ डा॰ पीताम्बर दत्त वर्ण्वाल, श्रनु॰ श्री परशुराम चतुर्वेदी। सन्त-साहित्य का श्रध्ययन प्रस्तुत करते समय डा॰ वर्ण्वाल ने रामानन्द स्वामी के सम्बन्ध मे एक श्रन्छा श्रध्ययन प्रस्तुत किया था। यह श्रध्ययन बहुत ही प्रीढ एव व्यवस्थित है। विद्वान् लेखक प्रचलित सभी मतों एवं धारणाश्रों की पूर्ण समीचा करके स्वामी जी के सम्बन्ध मे श्रपना निश्चित् मत व्यक्त करता है। स्वामी जी के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे वर्ण्वाल जी को 'श्रगस्य सहिता' का साद्य पूर्णत्या मान्य है। जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी तिथियाँ भी प्राय: वही मान्य हैं (स॰ १३५६ वि०—१४६७ वि०) राधवानन्द के शिष्य होने के नाते रामानन्द, डा॰ वर्ण्वाल के श्रनुसार, रामानुज परम्परा से सम्बद्ध तो थे, किन्तु पहले वे किसी श्रद्धैती गुरु के शिष्य थे। वर्ण्वाल के श्रनुसार स्वामी जी के प्रन्थ दो प्रकार के मिलते हैं—'वैष्णवमताब्जमास्कर,' 'रामार्चन-पद्धित' श्रीर 'श्रानन्द भाष्य' रामानन्द के वैष्णाव मत की व्याख्या करते

हैं, श्रीर 'सिद्धान्त पटल', 'योगचिन्तामिंग' तथा 'रामरचा स्तोत्र' उन्हें योगमत से भी प्रभावित सिद्ध करते हैं । किन्तु, इन प्रन्थों में 'श्री वैष्णवमताब्ज-भास्कर' तथा 'श्री रामार्चनपद्धति' को ही डा॰ वर्य्वाल ने स्वामी जी कृत माना है, उन्होंने स्वामी जी कृत कुछ हिन्दी पदो का (सर्वागी तथा 'श्रादि प्रन्थ' में प्राप्त) उल्लेख किया है। 'भविष्य पुराण' के साच्य पर डा॰ वर्य्वाल ने स्वामी जी को एक बहुत बड़ा समाज-सुधारक भी कहा है। उनके श्रनुसार स्वामी जी ने भक्ति, योग, श्रीर श्रद्धै त वेदान्त की श्रनुपम सस्टिष्ट की थी।

डा० बर्थ्वाल ने रामानन्द जी के निर्णुणी शिष्यों का समय भी निर्धारित किया है । जनरल किनंघम के मत का समर्थन करते हुए उन्होंने धीपा का समय स० १४१० से १४६० तक माना है । इसी प्रकार कबीर का समय उन्होंने स० १४२७ से सं० १५०५ वि० तक माना है । इसकी सर्गात स्वामी रामानन्द की मृत्यु तिथि स० १४६७ वि० से पूरी रोति से ठीक बैटती है । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने भी स्वामी जी सम्बन्धी उपर्युक्त तिथियों को स्वीकार कर कबीर की तिथियों को उसी के अनुरूप निश्चित् करने का प्रयास किया है । जब तक कोई अधिक प्रामाणिक सामग्री कबीर के रामानन्द का शिष्य होने के विरुद्ध नहीं मिलती अथवा सम्प्रदाय की रामानन्द के सम्बन्ध मे मान्य तिथियों को जब तक कोई अधिक प्रामाणिक सामग्री अमान्य सिद्ध नहीं कर देती तब तक कबीर आदि की तिथियों को स्वामी जी की तिथियों के मेल मे मानने के अतिरिक्त और कोई तर्क संगत उपाय है ही नही। सारी परम्पराएँ कबीर, पीपा, धना, रैदास को स्वामी रामानन्द के शिष्य ही मानती आई हैं । इस दृष्टि से डा० वर्थ्वाल की खोजो एवं उनके अनुमानों का मूल्य बहुत ही अधिक बढ़ जाता है ।

# हिन्दी साहित्य की भूमिका—डा॰ इजारी प्रसाद द्विवेदी।

डा॰ द्विवेदी ने अपने इतिहास तथा कबीर नामक पुस्तक मे स्वामी रामानन्द के जीवन वृत्त के सम्बन्ध में कोई नवीन सामग्री नहीं उपस्थित की है। राघवानन्द के नाते वे रामानन्द को रामानुजन्परम्परा से सम्बन्ध तो बतलाते हैं, पर उन्हें तात्विक हिंद से रामानुज का अनुयायी नहीं मानते। इस सम्बन्ध मे वे फर्कुहर के मत से अधिक प्रमावित प्रतीत होते है। फर्कुहर ने पहले तो रामानन्द को दाव्विणात्य माना था, और इसके लिये उन्होंने दिव्या मे रामावत-सम्प्रदाय की भी कल्पना की थी और रामानन्द को इस सम्प्रदाय से सम्बद्ध कहा था। किन्तु डा॰ ग्रियर्सन ने जब उनके लेखों का प्रतिवाद करते हुए 'अगस्त्य सहिता' का सौद्ध सामने रक्खा, तब फर्कुहर ने अपने मत मे कुछ परिवर्तन कर दिया, फिर वे

राघवानन्द को ही दािल्ल्यात्य मानने लगे। फर्कुहर ने यह भी कहा कि रामानन्द-सम्प्रदाय मे 'अगस्य सहिता' श्रौर श्रध्यात्म-रामायण' का पर्याप्त मान रहा है। श्रुत रामानन्द श्रद्धित से श्रवश्य ही प्रभावित रहे होगे। डा॰ द्विवेदी इस मत से सहमत से प्रतीत होते हैं। वे रामानन्द को सस्कृत के पण्डित तथा उच्चकुलोत्पन्न (ब्राह्मण) तो मानते है, पर उन्होंने कितने ग्रन्थों की रचना की, उनमे कितने प्रामाणिक हे श्रीर कितने श्रप्रामाणिक, इस सम्बन्ध में वे केवल शुक्ल जी द्वारा उद्धृत स्वामी जी कृत ग्रन्थों के नामों का उल्लेख कर उनसे श्रपना श्रपरिचय ही प्रकट करते हैं। द्विवेदी जी के मत इस प्रकार केवल श्रनुमानाश्रित हैं, किसी पुष्ट श्राधार पर श्रवलम्बित नहीं।

स्वामी जी के शिष्यों के भी नाम कदाचित् विल्सन के ही श्राधार पर दे दिये गये। श्राशानन्द, परमानन्द, श्री श्रानन्द, महानन्द श्रादि रामानन्द के शिष्य थे, पता नहीं द्विवेदी जी ने किस प्रमाण पर इसे मान लिया? भक्तमाल की प्रकाशित प्रतियों मे ये नाम नहीं मिलते। इस सम्बन्ध मे विल्सन की भी श्रम हो गया था। वैरागी-परम्परा श्रथवा 'श्रगस्य सहिता' मे भी ये नाम नहीं मिलते।

राधवानन्द से रामानन्द के विलग होने का कारण द्विवेदी जी ने वही दिया है, जिसे विल्सन ने अपने प्रनथ में प्रतिपादित किया है। द्विवेदी जी ने एक बात बहुत महत्त्वपूर्ण कही है, वह यह कि रामानन्द जी के मत में भिक्त ही सबसे बड़ी बात थी, तत्ववाद नहीं। 'आनन्दभाष्य' के सम्बन्ध में वैष्ण्वदास त्रिवेदी के मत का उल्लेख करते हुए भी द्विवेदी जी उसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अपने विचार निश्चित् रूप से प्रगट नहीं कर सके हैं। वे इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं, क्योंकि इसे अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिये अब तक प्रवल तर्क नहीं दिये गये हैं। द्विवेदी जी ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास (हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास ) में रामानन्द सम्प्रदायान्तर्गत रिसक-सम्प्रदाय की मूल धारणाओं की अच्छी व्याख्या की है। उसकी स्वसुखी तथा तत्सुखी शाखा पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है, साथ ही कुछ प्रसिद्ध कवियो एवं उनकी कृतियों का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इस ग्रन्थ में द्विवेदी जी ने अपने रामानन्दी-सम्प्रदाय सम्बन्धी अध्ययन को बहुत ही व्यवस्थित एवं व्यापक बनाने का प्रयास किया है। नवीनतम शोधों का उन्होंने पूर्ण उपयोग किया है।

ं उत्तरी भारत की सन्त परम्परा—श्री परशुराम चतुर्वेदी, एम० ए०, एल-एल बी०। 'उत्तरी भारत की सत परमपरा' में लेखक का दृष्टिकीण रामानन्द

के सम्बन्ध मे कोई नवीन मौलिक सामग्री प्रस्तुत करने का नहीं प्रतीत होता। उसने तो अपने समय तक की की गई खोजों को व्यवस्थित एवं सगठित करने का ही प्रयास किया है श्रीर यथासम्भव विभिन्न विरोधी मतों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा भी की है। उस पर स्पष्ट ही डा॰ फ्रक्टूंहर, डा॰ प्रियर्सन, सर भएड।रकर, विल्सन तथा ऋन्य सन्त साहित्य के विद्वानों की छाप है। इस प्रकार इस अन्य का महत्त्व केवल इस बात पर है कि रामानन्द के सम्बन्ध मे विभिन्न रेसमस्यात्रों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोगा का ऋनुसरगा कर एक तर्क सगत ऋध्ययन प्रस्तुत किया है श्रीर उसके द्वारा प्रस्तुत रूप रेखा बहुत कुछ सत्य के निकट जान पड़ती है। रामानन्द के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में डा॰ ग्रियर्सन तथा भगडारकर का अनुसरण करते हुए लेखक ने 'अगस्त्य सहिता' के ही साद्य को स्वीकार किया है। जनम-मृत्यु सम्बन्धी तिथिया भी प्रायः वही हैं, जो इस सम्प्रदाय मे मान्य हैं ( स० १३५६ वि०-१४६७ वि० ) । इसे दृष्टि में रख कर उसने रामानन्द के विभिन्न शिष्यों की तिथियों की जाच की है। इसी प्रकार का दृष्टिकोगा डा० वर्थ्वाल ने भी श्रपनाया था। चतुर्वेदी जी ने कबीर का काल सं० १४२५ वि० से सं० १५०५ वि० तक माना है, श्रीर इस प्रकार उनका रामानन्द का बहुत समय तक समकालीन होना वे सिद्ध करते हैं, यद्यपि यह मत किसी दृढता के साथ उन्होंने नही प्रगट किया है। सेन, रैदास, पीपा, तथा धना त्रादि का रामानन्द जी का मन्त्र-प्राप्त शिष्य होने मे उन्हे सदेह है। इन सन्तों के सम्बन्ध में जो तिथिया उन्होंने दी हैं वे स्वामी जी के जीवन काल के मेल मे नहीं त्राती। उनके त्रानुमान से सेन, विक्रम की चौदहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध एव पन्द्रहवी के पूबाई में वर्तमान थे, पीपा का जन्मकाल वि० १४६५-१४७५ वि॰ के मध्य था, रैदास का समय वि॰ की १६ वी शताब्दी के प्रायः श्रन्त तक चला जाता है। इसी प्रकार घना भगत विक्रम की १६ वीं शताब्दी के प्रायः प्रथम या द्वितीय चरण तक रहे । ये सभी मत अनुमानाश्रित ही हैं, किसी दृढ़ प्रमाण पर श्राधारित नहीं । चतुर्वेदी जी का यह भी कहना है कि ये सभी सन्त समकालीन भी नही ज्ञात होते, उनमे से किसी के रामानन्द के शिष्य होने का कोई प्रत्यच्च प्रमाण नहीं मिलता। श्रागे चल कर इम इस मत की समीचा करने का श्रवसर पाएँगे, श्रतः यहाँ इस विवाद को छोड़ दिया जाता है। जो हो, चतुर्वेदी जी का अध्ययन बहुत ही पूर्ण है श्रीर इस दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है। समस्त उपलब्ध सामग्री की पूर्ण समीद्धा करके इस प्रनथ की रचना की गई है, स्त्रीर स्त्रव तक इस विषय पर लिखे गये प्रन्थों मे इसका श्रद्धितीय स्थान है।

भागवत सम्प्रदाय-श्रीवलदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य 🏿 ग्रपने ग्रन्थ 'भागवत-सम्प्रदाय' मे प० बलदेव उपाध्याय जी ने 'रामावत सम्प्रदाय' पर विशेष प्रकाश डाला है। विद्वान लेखक ने रामानन्द स्वामी की समकालीन धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियो पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये स्वामी जी के महत्त्व की बढ़ी ही सन्दर प्रतिष्ठा की है। उनके अनुसार रामानन्द जी राघवानन्द जी के शिष्य थे. जिन्होंने उत्तर भारत में दिवाण भारत से विष्णाभिक्त को लाकर प्रचारित किया था। लेखक ने 'सिद्धान्त तन्मात्रा' को राधवानन्द जी की कृति के रूप मे स्वीकार किया है। उन्होंने रामार्चन पद्धति तथा श्राचार्य शुक्ल द्वारा दिये गए तकों के सादय पर स्वामी जी का ऋाचार्य-काल पद्रहवे शतक (१४५० ई०) के मध्यभाग के पीछे ही स्थिर किया है। लेखक ने स्वामी जी के जीवन-वृत्त को भी उपस्थित करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध मे उन्होंने प्रसग-पारिजात तथा मौलाना रशीटद्दीन कृत 'तजकीर तुक फ़ुकरा' का भी उल्लेख किया है. किन्तु खेद है विद्वान् लेखक ने उनकी प्रामाणिकता की परीचा करने का कोई प्रयास नहीं किया है। लेखक ने 'श्री वैष्णावमताब्जभास्कर' के श्राधार पर स्वामी जी के मत एव सिद्धान्तो का भी विवेचन किया है। स्वामी जी कत हिंदी पदो एवं ग्रन्थो की चर्चा पर्याप्त ग्रन्वेषण के उपरान्त ही इस ग्रन्थ मे की गई है। रामानन्द स्वामी के प्रमुख शिष्यों ( सेन, पीपा, रैदास, कबीर ) तथा रामा-नन्द सम्प्रदाय के प्रमुख व्यक्तियो ( अनन्तानन्द, कृष्णुदास पयहारी, कील्ड ) के सम्बन्ध में भी विद्वान् लेखक ने नया प्रकाश डाला है। वाल्मीकि रामायरा, श्रध्यातम रामायण एवं रामचरित मानस का एक तुलनात्मक श्रध्ययन भी विद्वान् लेखक ने प्रस्तुत किया है । इस प्रकार कुल मिलाकर यह ग्रन्थ श्रावश्यक उपलब्ध समस्त सूचनात्रों का सप्रह सा उपस्थित करता है। इस दृष्टि से यह प्रयास कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

कुछ अन्य अन्य—रामानन्द-सम्बन्धी अध्ययन को ठोस ढंग से सर्वप्रथम भग्डारकर महोदय ने (वैष्ण्विज्म, शैविज्म आदि अन्थ मे ) आगे बढ़ाया था। उन्होंने 'अगस्य संहिता' को प्रामाणिक मानते हुए रामानन्द का जीवन वृत्त उपस्थित किया है। उनके निष्कर्षों को और भी अधिक प्रामाणिक ढग से सर जार्ज अियर्सन ने उपस्थित किया। ये दोनो ही विद्वान् रामानन्द को उत्तर भारत (प्रयाग) मे ही उत्पन्न मानते हैं। रामानन्द का समय इन दोनों ही के अनुसार विक्रम स० १३५६-१४६७ वि० तक है। जी० ए० नटेसन ने 'फ्राम रामानन्द इ रामतीर्थ' नामक अन्थ मे अियर्सन के ही आधार पर रामानन्द का जीवन-वृत्त

उपस्थित किया है। कुछ दूसरे विद्वान् रामानन्द को दावि शास्य मानते हैं। सर्वप्रथम विल्सन ने अस्पष्ट शब्दों में दावि शास्य राघवानन्द के साथ रामानन्द का सम्बन्ध जोड़ कर इस प्रकार का सकेत किया था। मैकालिफ ने रामानन्द को मेलकोटा (मेस्र) में उत्पन्न कहा है श्रीर इसी श्राधार पर फर्कुहर ने 'ऐन श्राउटलाइन श्राव् दि रिलीजस लिटरेचर श्रव् इंडिया' तथा 'जर्नल श्रव् दि रायल एशियाटिक सोमायटी' में पहले तो रामानन्द को दिव्या के किसी रामावत-मम्प्रदाय से सम्बद्ध तथा 'श्रथातम रामायगा', 'श्रगस्य सहिता' 'वालमीकि रामायगा' से प्रभावित कहा, पर बाद में उन्होंने रामानन्द के गुरु राघवानन्द को ही दावि ग्रात्य माना। फिर भी उनके पास इस मत को पुष्ट करने के लिये कोई प्रमाण नहीं था, इसे उन्होंने स्वय ही स्वीकार किया है। बाद में चल कर फर्कुहर के मत को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से स्वीकृत या श्रस्वीकृत किया। श्रागे हम उनके मतो की विवेचना करेंगे, श्रतः यहाँ इतना ही श्रलम् होगा। डा० फर्कुहर के इस सकेत को श्रीर श्रागे बढ़ाते हुए प० रघुबर मिट्ठू लाल शास्त्री ने तो 'श्रध्यात्म रामायगा' को स्वामी रामानन्द की कृति ही मान लिया। श्रागे हमने इस मत की भी समीव्या की है।

### घ-स्थानों की सामग्री

(१) काशी—काशो मे पचगगा घाट पर स्वामी रामानन्द जी रहा करते थे। यह मठ अब जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। यह अद्यापि रामानन्दी वैष्ण्वो के हाथ मे ही है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ के महन्थ पिडत रामलखनदास थे। सन् १६५२ ई० मे उनका देहावसान हो गया। पचगंगा घाट पर इस समय स्वामी जी का एक चित्र है जो रामानन्दीयो मे मान्य चित्र का बृहत्रूप है। इस चित्र मे 'यति सार्वभीम भगवान् भाष्यकार जगद्गुरु श्री १०० रामानन्दाचार्य' लिखा है। नीचे 'रामानन्दः स्वय राम प्रादुर्भूतो महीतले' लिखा गया है। स्वामी जी का चित्र द्वादश तिलक से युक्त है। चित्र मे प्रामाणिकता कुछ भी नही है। पचगंगा घाट पर दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है स्वामी जी की चरण्पादुका। कहा जाता है कि स्वामी जी की मृत्यु के उपरान्त वह पादुका पत्थर की हो गई। एक वेदी पर उसकी स्थापना कर दी गई है। वह सगमरमर की बनी है। दीवाल पर कुछ मृर्तियाँ भी रक्खी गई हैं। उत्तर से दिक्त्ण उनका कम यो है:—कबीरदास, अनन्तानन्द, हनुमान् जी, नरसिंह जी। इस सामग्री के अतिरिक्त वहाँ और कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती। स्थान की गुरु-परम्परा भी नहीं मिलती, हस्तलिखित ग्रन्थों की बात तो दूर ही है।

- (२) श्रयोध्या—श्रयोध्या मे जानकी घाट पर एक 'श्री रामानन्द मिद्दर' है। स्वामी रामानन्द की मूर्ति मे दाढी श्रीर मूंछ भी है। सिर खखवाट् है। रग गौर है, मस्तक मे ऊर्ध्वपुण्डू लगाया जाता है। पुजारी जी से पूछने पर जात हुश्रा कि यह मूर्ति जयपुर से ३०-३२ वर्ष पूर्व मॅगाई गई थी। पता नहीं यह किस श्राघार पर बनाई गई है। प० रामटहलदास ने श्रपने 'श्री वैष्ण्व मताब्जमास्कर' प्रन्थ मे स्वामी रामानन्द का जो चित्र दिया है उसमे भी स्वामी जी दाढी-मूंछ युक्त है। रामानन्दी वैष्ण्वों का एक वर्ग स्वामी जी को योगी मानता श्रा रहा है। यह वर्ग राजपूताना मे विशेषकर पाया जाता है। सम्भवतः श्रयोध्या की मूर्ति इसी भावना से प्रभावित हो।
- (३) आबू और जूनागढ़—कहा जाता है कि आबू और जूनागढ़ की पहाड़िया पर खामी जी के चरण चिह्न की स्थापना की गई है। जूनागढ में तो उनकी एक गुफा भी मिलती है। भगवदाचार्य के अनुसार आबू में स्वामी जी ने 'श्री रघुनाथ जी का एक मिद्र' बनवा कर मूर्ति स्थापना की थी। यह मिद्र आज भी वर्तमान है।
- ( ड ) जनश्रुतियाँ—रामानन्द के सम्बन्ध में जो भो जनश्रुतियाँ प्रचितित है, उनमें ऋषिकाश का उत्तेख प्रथम किया जा चुका है। यहाँ सन्नेप में उन्हें फिर से कमबद्ध रूप में उपस्थित किया जा रहा है।
- (१) रामानन्द की दिच्च से उत्तर श्राना—रामानन्द के सम्बन्ध में सबसे अचित जनश्रुति यही है कि वे दािच्चि एत्य थे। इसका श्राधार कदािच्च कबीर दास की यह उक्ति 'मक्ती द्राविड़ ऊपजी ले श्राये रामानन्द' ही है, किन्तु कबीर दास की प्रामाणिक प्रतियों में यह उक्ति नहीं पाई जाती। लगता है यह 'मागवत' के भक्ति-माहात्म्य श्रंश की 'उत्पन्नाद्राविड़े साहम बृद्धिं कर्णाटके गता' उक्ति से प्रभावित है। जो हो, विद्वानों ने इस श्राधार मान कर रामानन्द को दािच्छात्य सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तु प्रमाणाभाव में इस जनश्रुति का कोई महस्व नहीं रहता।
- (२) पहली जनश्रुति से ही सम्बद्ध दूसरी जनश्रुति यह है कि रामानन्द पहले किसी ब्राह्मैती गुरु के शिष्य थे। राघवानन्द द्वारा ब्रपने समीपस्थ मृत्यु-समय की स्चना पाकर वे अपने गुरु के साथ ब्राकर राघवानन्द जी के शिष्य हो गये। राघवानन्द ने उन्हें वैष्ण्वी दीचा दी ब्रीर योगस्थ करके मृत्यु से उनकी रच्चा की ! इस जनश्रुति को प्रमाण् मान कर ब्रानेक विद्वानों ने रामानन्द को ब्राह्मैत तथा विशिष्टाह्मैत मे समन्वय स्थापित करने वाला भी कहा है। इसी जनश्रुति

को सकेत मान कर श्री रघुवर मिट्ठूलाल शास्त्री ने 'म्रध्यात्म-रामायण' को स्वामी जी कृत माना है। खेद है कि इस सर्वप्रचलित जनश्रुति का भी कोई प्रामाणिक म्राधार नहीं मिलता। 'भक्तमाल' म्रादि ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

- (३) तीसरी जनश्रुति रामानन्द के राघवानन्द से अलग होने एव रामानन्द-सम्प्रदाय के स्थापित करने के सम्बन्ध मे है। कहा जाता है रामानन्द कभी सम्पूर्ण देश का भ्रमण कर जब अपने गुरु-मठ लौटे तब उनके साथियों ने रामानन्द की खान-पान सम्बन्धी उदारता को देख कर राघवानन्द से उन्हें 'श्री सम्प्रदाय' से विहिष्कृत कर देने को कहा। कहा जाता है राघवानन्द ने रामानन्द की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें एक स्वतन्त्र नवीन-सम्प्रदाय स्थापित करने की अनुमित दी। इस जनश्रुति का भी कोई आधार विशेष नहीं मिलता।
- (४) एक अन्य जनश्रुति के अनुसार रामानन्द ने बारह वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग-साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानन्द-सम्प्रदाय में योग से प्रभावित भक्तों के (तपसी शाखा) बीच इस जनश्रुति का विशेष प्रचार है। यह जनश्रुति भी किसी विशेष प्रमाण से पुष्ट नहीं होती। कुछ लोग तो उन्हें अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी भी मानते हैं।
- (५) एक और जनश्रुति के आधार पर रामानन्द को वर्गाश्रम के बन्धनो को ढीला करने वाला भी कहा गया है। इस सम्बन्ध में निम्निलिखित पद उद्धृत किया जाता है:—'जाति पॉति पूछै निह कोई। हिर को भजे सो हिर को होई।।' वस्तुतः रामानन्द ने केवल भिक्त के चेत्र में इसी प्रकार के बन्धनो को अस्वीकृत किया था, सामाजिक व्यवस्था में वे इनके विरोधी नहीं थे।
- (च) सम्प्रदाय के मान्य मन्थ-१-श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर, २-श्री रामार्चन-पद्धति, ३-श्रानन्द भाष्य, ४-जानकी भाष्य, ५-श्रगस्य संहिता, ६-राम तापन्युपनिषद्, ७-रहस्यत्रय-श्रग्रदास कृत द-रामस्तव राज-भाष्य, जानकीस्तवराज-भाष्य, रहस्यत्रय, रामतापन्युपनिषद्-भाष्य-स्वामी हरिदास कृत । ६-रामपटल, १०-विरत्नी-भगवदाचार्य कृत ।

इनके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक छोटे-नोटे ग्रन्थ हैं, जिनका रामानन्द-सम्प्रदाय की उपशासाओं—तपसी शाखा मे श्री रामरद्धा-स्तोत्र, सिद्धान्त पटल, योग चिन्तामिण्; श्रारी शाखा मे श्रष्टयामीय पूजा-पद्धित पर श्रग्रदास, नाभादास, रामचरणदास श्रादि के प्रनथ तथा श्रन्य सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थ—मे बहुत श्रिषक मान है । तुलसीकृत 'रामचिरत मानस' का प्रचार रामानन्द-सम्प्रदाय मे बहुत श्रिषक है । विद्वानो ने श्रपने मत के प्रचार मे 'मानस' की सहायता भी बहुत ली है । श्राज भी उस पर रामानन्दी विद्वानों द्वारा सुन्दर से सुन्दर टीकाऍ लिखी जा रही हैं । 'मानसपीयूष' नामक ससार का सबसे बड़ा मानस-तिलक रामानन्दीय महात्मा श्रन्जनीनन्दन शरण जी की ही देन है ।

# द्वितीय अध्याय

# रामानन्द स्वामी का जीवन-वृत्त

रामानन्द स्वामी की जन्म-तिथि—रामानन्द स्वामी के जीवन-काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, श्रौर उनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में तो मतभेद का होना स्वाभाविक ही है। उनके जीवन-वृत्त से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि बिना उनका पूर्ण समाधान किये स्वामी जी के जीवन-काल के सन्बन्ध में कुछ भी निश्चित् मत नहीं दिया जा सकता। इन भिन्न-भिन्न समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते हुए विभिन्न विद्वानों ने स्वामी जी का जीवन-काल विक्रम की १४ वी शताब्दी के श्रन्त से प्रारम्भ करके विक्रम की १६ वी शताब्दी के तृतीय चरण तक माना है। नीचे हम कुछ प्रमुख मतो की श्रालोचना करके एक संभाव्य निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करेंगे:—

१—स्वामी जो की सबसे प्राचीन जन्म-तिथि सन् १२६६ ई० ( सं॰ १३५६ वि॰, किल के ४४०० वर्ष बीतने पर ), माघ कृष्ण सप्तमी, चित्रा नच्त्र, सिद्धियोग, कुम्भ लग्न, दिन के सात दण्ड चढ़ने पर, गुरुवार को मानी जाती है। 'श्रगस्य सहिता' के 'भविष्योत्तर खण्ड' मे इस मत की प्रतिष्ठा की गई है। प्रमुख विद्वानों में मानियर विलियम्स', जे॰ सी॰ केम्पवेल श्रोमन , सर भण्डार कर है, परशुराम चढ़वेंदी है, डॉ॰ पीताम्बर दत्त वर्ष्वाल , डॉ॰ रामकुमार

१—मानियर विलियम्स-ब्राह्मनिज्म ऐराड हिन्दूइजम, पृ० १४१, पृ० १४७, (सन् १८६० ई०)।

२---मिस्टिक्स, ऐसेटिक्स ऐराड सेन्ट्स् अव् इशिडया, पृ० १२०।

३—वैष्यविष्म शैविष्म आदि तथा दि नाइन्थ इएटरनेशनल कॉम्रेस अव् श्रोरियन्ट-लिस्ट्स, वाल्यूम १, ५० ४२३।

४- उत्तरी भारत की सत-परम्परा, पृ० २२२।

५- इन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, ए० ४१।

वर्मा १, रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वान् श्री भगवटा चार्य २ तथा सीताराम शरख भगवान् प्रसाद रूपकला र स्त्रादि इस मत से पूर्णतया सहमत हैं। श्रपने मत के समर्थन मे उन्होंने 'भक्तमाल' मे नाभादास द्वारा दी गई रामानन्द की गुरु-परम्परा भी उद्धत की है। 'भक्तमाल' के अनुसार रामानुज के उपरान्त देवाचार्य-हर्यानन्द-राधवानन्द-स्रौर रामानन्द क्रमशः स्त्राचार्य हुए । रामानुज की मृत्यु सन् ११३७ ई० मे मानी जाती है। अतः प्रत्येक पीढ़ी के लिये ३०-३० वर्ष का समय मानकर सन् १२६६ ई० को डॉ० वर्थ वाल जैसे विद्वान् रामानन्द की जन्मतिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। डॉ॰ वर्थ वाल तथा चतुर्वेदी जी ने तो कबीर का समय स० १४२५ वि० से म० १५०५ वि० तक स्थिर करने का प्रयास भी किया है। किन घम के साच्य पर डॉ० वर्थ वाल ने पीपा का समय स० १४१० वि० से स० १४६० वि० तक माना है। इन तकों के ऋतिरिक्त डॉ॰ भएडारकर ने एक अन्य तर्क भी अपने मत के समर्थन मे दिया है। उनके त्रपुतार रामानन्द भाष्य मे (१-४-११) त्रप्रमलानन्द (सन् १२४७ ई०-६० ई०) के 'वेदान्त-कल्पतर' का उल्लेख हुआ है। इस दृष्टि से भी सन् १२६६ ई० को रामानन्द की जन्म तिथि मान लेना अनुचित नही कहा जा सकता। ( खेद है मुफ्ते 'त्रानन्द भाष्य' मे इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिला । ) रामानन्द-सम्प्रदाय के लगभग सभी विद्वान 'ग्रगस्य सहिता' के इस मत से सहमत हैं।

२—दितीय मत डॉ॰ जे॰ एन॰ फ़र्कुहर का है। इसके अनुसार रामानन्द का समय १४०० ई॰ से १४७० ई॰ तक था। एच॰ एच॰ विल्सन, एफ़॰ ई॰ के, मेकालिफ और डॉ॰ ताराचन्द आदि विद्वान् इस मत से सहमत हैं। डॉ॰ फर्कुहर ने नामदेव (१४०० ई॰-६० ई॰) को रामानन्द का पूर्ववर्ती मान कर, पीपा का समय सन् १४२५ ई॰, कबीर का १४४० ई॰, और रैदास का १४७० ई॰ मे निश्चित् कर स्वामी जी का उपर्युक्त समय निर्धारित किया

१-हिन्दी साहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास, पृ० ३००-१।

२ - रामानन्द दिग्विजय, भूमिका, पृ० ११।

३ — भक्तमाल, पृ० २८८।

४- जे० श्रार० ए० एम०, सन् १६२०, पृ० १८२-६३।

५-एसेज म्रान दि रिलीजन म्रव् हिन्दूज, वाल्यूम १, ए० ४७।

६-ए हिस्ट्री अव् हिन्दी लिटरेचर, पृ० २०।

७-दि सिख रिलीजन, बाल्यूम ६, पृ० १००-१।

इन्फ्लूर्येस अव् इस्लाम आन इंडियन कल्चर, ए० १४ ।

है। डॉ॰ ताराचन्द ने रूपकला जी के साच्य पर रामानन्द को रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा में इक्कीसवा आचार्य मानकर उपर्युक्त मत के समर्थन में अपना मतदान किया है। उन्होंने कबीर आदि का समय परम्परागत मत को मान कर ही निर्धारित किया है। अगस्त्य-सिंहता का मत डॉ॰ ताराचन्द को मान्य नहीं है।

३—तृतीय मत के प्रवर्तक एकमात्र श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल है। शुक्ल जी के श्रनुसार रामानन्द का समय विक्रम की १५वी शती के चतुर्थ श्रीर १६वी शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। शुक्ल जी के मत से तकी श्रीर सिकन्दर लोदी (स० १५४६-७४ वि०) स्वामी रामानन्द के समकालीन थे। सेन का समय रीवा नग्श रघुराज सिंह के साच्य पर शुक्ल जी ने स० १५७५-८० वि० (राजाराम का भी समय) के लगभग माना है। फिर 'रामार्चन पद्धति' के श्राधार पर वे रामानन्द को रामानुजाचार्य की परम्परा मे चौदहवॉ श्राचार्य मानते हैं, श्रीर इन चौदह पीढियों के लिये ३०० वर्ष का समय दे कर वे रामानन्द का उपर्यक्त समय निर्धारित करते हैं।

उपयुक्त मतों की समीचा—उपयुक्त मतो मे द्वितीय मत के पीछे कोई सुद्द ब्राघार नहीं है। पीपा श्रीर कबीर का श्राविर्माव-काल केवल जनश्रुतियों के श्राधार पर निश्चित् रूप से कमशः सन् १४२५ ई० श्रीर सन् १४४० ई० में मान लेना श्रिष्ठक तर्क संगत नहीं प्रतीत होता। इसी प्रकार रामानन्द को रामानुजाचार्य की परम्परा मे २१ वा श्राचार्य मान लेने का कोई प्रामाणिक श्राधार नहीं मिलता। 'भक्तमाल' में रूपकला जी ने 'राममन्त्रराज' की परम्परा दी है, रामानन्द की गुरु-परम्परा नहीं। श्रतः डॉ० ताराचन्द का श्राधार भी प्रामाणिक नहीं है। जहाँ तक तृतीय मत का प्रश्न है, यह भी केवल मात्र जनश्रुतियों पर ही श्राधारित प्रतीत होता है। जब तक कोई प्रामाणिक एव निश्चित् श्राधार न भिल जाय, तब तक रामानन्द को तकी श्रीर सिकन्दर लोदी का समकालीन मान लेना भी सिटम्ध प्रश्न बना रहेगा। केवल मात्र कुछ इतिहास लेखकों के श्रनुमानों को सब कुछ न समक्त लेना होगा। डा० रामप्रसाद त्रिपाठी जैसे बिद्धानों ने तो कबीर श्रीर सिकन्दर लोदों के भी समकालीन होने में सन्देह प्रकट किया है। डा० त्रिपाठी के श्रनुसार 'कबीर का समय चौदहवीं शताब्दी का उत्तर काल श्रीर सम्भवतः पन्द्रहवीं शताब्दी का पूर्वकाल मानना श्रिषक युक्तिसंगत है। रीवा नरेश

१--हिन्दी साहित्य का इतिहास, ५० ११७।

२--हिन्दुस्तानी, १६३२ ई०, ५० २१५ ( जनवरी श्रंक )।

का साच्य मान कर सेन का समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक ले जाना श्रीर इस श्राधार पर रामानन्द का समय सोलहवीं शताब्दी के तृतीय चरण तक निर्धारित कर देना अधिक तर्कसगत नहीं प्रतीत होता । जैसा पूर्व कहा जा चुका है, रीवा नरेश के लिये कबीर महाराज विश्वनाथ सिंह को भी संशरीर श्राकर उपदेश दे सकते हैं। यों ही यश के लोभ से रीवा नरेश ने सेन भक्त को राजा-राम का समकालीन मान लिया होगा । राजाराम के समय के सेन कदाचित् प्रसिद्ध सेन नाई से भिन्न व्यक्ति रहे हो। इस सेन का परिचय देते समय 'शिवसिंह सरोज' में लिखा है-'सेन कवि नापित बॉघवगढ के सवत् १५६० में उपस्थित। हजारे में इनके कवित्त है। यह कवि स्वामी रामानन्द जी के शिष्य थे।' किन्तु, इस उक्ति पर टिप्पणी देते हुए पहित रूपनारायण पराडेय ने परिशिष्ट मे लिखा है, र 'इन रीवा वाले सेन का जन्म-काल स० १५४७ के लगभग है। स० १५६० वाला सेन दूसरा है।' इस प्रकार रीवा नरेश के उल्लेख को निस्सदिग्ध प्रमाशा नहीं माना जा सकता । 'रामार्चन-पद्धति' का साद्य चाहे सही मान लिया जाय, किन्तु यह निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता कि रामानन्द रामानुज की परम्परा मे १४ वे स्राचार्य थे । वस्तुत: जब तक प्राचीन हस्ति खित प्रतियाँ न प्राप्त हों, तब तक रामानन्द-सम्प्रदाय के किसी भी प्रकाशित प्रन्थ का पाठ नितान्त शुद्ध नही माना जा सकता। जब से परम्परा-सम्बन्धी भगड़े उठ खंडे हुए हैं, रामानन्द स्वामी के ग्रन्थों में श्रानेक पाठान्तर किये गये हैं।

जहाँ तक प्रथम मत का प्रश्न है, बहुमत इसी के पत्त में जान पड़ता है। इसका मुख्याधार 'अगस्त्य संहिता' है। सम्प्रदाय के उपासक एवं विद्वान् भी इसी मत का अवलम्बन करते हैं। यद्यपि 'अगस्त्य-सहिता' को 'भक्तमाल' से प्राचीन रचना निस्सिदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी जिस सीधी-सादी शैली का इसमें अनुसरण किया गया है उससे किसी पत्त्वपात की अगशका कम ही होती है। फिर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने पर भी सं० १३५६ वि० में रामानन्द स्वामी का जन्म मान लेना अनुचित नहीं प्रतीत होता। कम-से-कम मध्य-युग की सबसे अधिक प्रामाणिक रचना 'भक्तमाल' के साद्य पर तो इस मत का समर्थन किया ही जा सकता है। 'भक्तमाल' के अनुसार रामानन्द रामानुजाचार्य की परम्परा में पाचवें प्रमुख आचार्य थे। रामानुज की मृत्यु-तिथि स० ११६४ वि० में मानी जाती है। यदि यह मान लिया जाय कि नाभादास

**१**—शिवसिंह सरोज, ए० ५०१।

२-- 'शिवसिंह सरोज', परिशिष्ट, पृष्ठ ६.।

श्चनसार रामानन्द की मत्य स० १४६७ वि० में मानी जाती है। स्रत: रामानन्द श्रीर नाभा के समय में लगभग १५० वर्ष का श्रन्तर हस्रा । उन दिनों जब गही स्थापन की प्रवृत्ति इस सम्प्रदाय में बहुत व्यापक रूप से नहीं ऋा सकी थी, पाँच पीदियों के लिये यह समय श्रिधिक नहीं प्रतीत होता। स॰ १६७७ में रेवासा १ स्थान की जो गुरु-परम्परा प्रकाशित हुई थी, उसमे रामानन्द स्वामी की शिष्य-परम्परा में सन्नह महत्यों के नाम दिए गए हैं। तत्कालीन महत्य जगन्नाथाचार्य थे। गलता गादी की उसी सम्बत् मे प्रकाशित गुरु-परम्परा के श्चनसार गलता मे रामानन्द की शिष्य-परम्परा मे सोलह महन्य हुए । कुबा जी की द्वारा गादी मे उपर्यक्त सम्वत् तक चौदह महन्थ हुए। इसी सम्वत् तक टीला जी की द्वारा गाँदी में (खेलना, भोलास) सत्रह महन्य, डाकोर की गुरु-परम्परा मे भी १७ महन्य श्रौर वालानन्द की द्वारा गादी मे १८ महन्य हुए । इन उपर्युक्त गुरु-परम्पराश्चो की तुलना करने से यह स्पष्ट है कि सामान्यतया रामानन्द की शिष्य-परम्परा में सम्बत् १६७७ तक विभिन्न मठो में लगभग १६ महन्थ हो चुके थे। इनमे से प्रत्येक स्थान की परम्परा मे कुछ-न-कुछ महन्थां के नाम छूट भी गये होगे, क्योंकि सभी महथों क कार्यकाल को मठो की किसी पौथी विशेष में लिखने की प्रथा वर्तमानकाल के पूर्व प्रायः नहीं पाई जाती । जब से परम्परा सम्बन्धी भगड़ा उठा है, तभी से इस प्रकार की छानबीन विशेष रूप से होने लगी है श्रीर बहुत से स्थानों की गुरु-परम्पराएँ स्मृति श्रादि के ही स्राधार पर निर्मित कर ली गई हैं। स्रतः यह मान लेना स्रनुचित नहीं कि उपर्यक्त प्रत्येक स्थान पर रामानन्द के उपरान्त सं० १९७७ तक लगभग २० महन्य हो चुके होंगे। यदि इनमें से प्रत्येक का कार्यकाल २५ वर्ष भी माना जाय तो २० महन्थों के लिये ५०० वर्ष का समय निकाल देने पर रामानन्द का समय विक्रम की १५ वी शताब्दी के उत्तराई तक मानना श्रसगत न होगा । फिर भी इन परंपरास्रो के स्राधार पर किसी निश्चित् निष्कर्ष पर नही पहुँचा जा सकता, इनके माध्यम से कुछ सकेत मात्र प्रहण किए जा सकते हैं। रामानन्द सम्प्रदाय में स० १३५६ वि० ही स्वामी रामानन्द की जन्मतिथि मानी जाती है। प० राम-टहलदास ने 'रामार्चन पद्धति' मे दी हुई गुरु-परम्परा के श्राधार पर स्वामी जी का समय वही माना है जो शक्ल जी द्वारा मान्य है। जब तक 'रामार्चन पद्धति' की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ न मिल जाय या साम्प्रदायिक मत को श्राप्रामाश्यक सिद्ध करने के लिये कुछ निश्चित् सामग्री न प्राप्त हो जाय, तब तक स्वामी जी

१ -- 'श्री वैष्णुत-मताब्ज-भास्कर', स० प० रामटहलदास, पृ० १०२ और उसके आगे।

के जन्म-काल के रूप में साम्प्रदायिक मत को ही स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुत इन सन्तो एव ब्राचार्यों की निश्चित् तिथियों के सम्बन्ध में कुछ भी कहना नितान्त ही विवाद-शून्य नहीं हो सकता। भारतवर्ष में जीवन-चिरत लिखने की प्रथा बहुत ही कम रही है। जो जीवनचरित मिलते भी हैं, उनमें तिथियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस कारण किसी निश्चित् तिथि के ब्रामाव में केवल मात्र इस बात को भी जान लेना पर्याप्त होगा कि किसी ब्राचार्य विशेष या व्यक्ति विशेष का शताब्दियों में क्या समय था, जिससे उसके महत्त्व को ठीक रूप में समक्तने में सरलता हो। मेरी हिंद से रामानन्द के सम्बन्ध में भी केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि वे त्रिलोचन, नामदेव ब्रादि के पश्चात्वर्ती तथा कबीर, रैदास, धना, सेन, पीपा, ब्रादि के पूर्ववर्ती थे। समस्त वैष्णुव-ब्रान्तिन में जो सुधार-भावना पाई जाती है, उसका बहुत कुछ श्रेय रामानन्द को ही है।

रामानन्द-सम्प्रदाय मे माघ कृष्ण सप्तमी को प्रतिवर्ष रामानन्दीय मठों एव अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट श्रादि साम्प्रदायिक केन्द्रो मे स्वामी रामानन्द की जयंतियाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। हमे भक्तो की इस भावुक श्राधारशिला को मान्यता देनी ही चाहिये। जब तक कोई निश्चित् एव प्रामाणिक सामग्री सामने न श्रा जाय, तब तक रामानन्द की जन्म-तिथि स॰ १३५६ वि० (सन् १२६६ ई०) माघ कृष्ण सप्तमी को मान लेने मे विशेष श्रापत्ति नहीं होनी चाहिये। फिर भी मै इस निष्कर्ष को नितान्त श्रतिम नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध मे प्रामाणिक सामग्री की खोज करनी ही होगी श्रीर सम्भव है भविष्य मे किसी निश्चित् निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। तब तक प्रस्तुत पर्गिस्थितियों मे मुक्ते साम्प्रदायिक मत के स्वीकार कर लेने के श्रतिरिक्त श्रन्थ कोई तर्कसंगत मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता।

१ — श्रगस्त्य सहिता — खनभोवेदवेदप्रमिते वर्षे गने कलौ । कालिन्दी जान्हवीसगशोभिते देवपृजिते ॥

नीर्थराजे महापुरये प्रयागे तार्थ उत्तमे ।।

माधकृष्णसप्तम्या शुमधर्मप्रवर्तके । सप्तदग्रङगते सूर्ये सिद्धियोगयुजि प्रभुर ॥ नच्चत्रे त्वष्ट्रदैवत्ये कुम्मलग्ने शुमग्रहे ॥

श्राविर्भूतो महायोगी द्वितीय इवभारकर । रामानन्द इतिख्यातो लोकोद्धरणकारण ।
--स० प० रामनारायखदास, प० १३-१४

जन्म-स्थान मैकालिफ के अनुसार रामानन्द गौड़ ब्राह्मण् थे, उनका जन्म मैसर राज्य में मेलकोटा नामक स्थान में हुआ था। पहले डा॰ फर्कुहर<sup>२</sup> की भी धारणा थी कि रामानन्द दावि णात्य थे। उनके अनुसार रामानन्द का सम्बन्ध दिवाण के किसी राम-सम्प्रदाय से था, जिसके धर्म-प्रनथ वाल्मीकि-रामायण. श्रध्यातम रामायसा श्रीर रामतापन्युपनिषद् थे। 'त्रागस्त्य सहिता' मे इस पथ के मतो का विवेचन किया गया है। 'स्रध्यात्मरामायरा' स्रोर 'स्रगस्य-सहिता' को लेकर रामानन्द उत्तर भारत श्राए श्रीर काशी को उन्होने श्रपना केन्द्र-मठ बनाया । दार्शनिक स्राधार के लिए वे रामानुज के 'श्री भाष्य' का भी स्राश्रय लेते रहे । इसी कारण किसी रामानन्द-भाष्य की रचना न हो सकी । किन्तु, श्रागे चलकर फर्कहर<sup>६</sup> को प्रमागाभाव मे श्रपने इस मत का परित्याग करना पड़ा । फिर वे राघवानन्द को ही दाव्यिणात्य मानने लगे । रामानन्दी विद्वान् गोपालदास ने 'वैष्णव धर्म रत्नाकर'<sup>8</sup> नामक प्रन्थ मे रामानन्द को दािच्छात्य ही माना है। डा॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी<sup>४</sup> जैसे हिन्दी के धुरन्धर विद्वान् ने भी इस मत का समर्थन किया है। किन्तु, इन विद्वानों ने ऋपने मत के समर्थन में किसी प्रमाण का आश्रय न लेकर केवल जनश्रुति मात्र का आधार लिया है। इस जनश्रति के भी प्राचीन होने के प्रमारा नहीं मिलते। इसका स्राधार कबीर के नाम पर प्रचलित 'भक्ती द्राविड़ ऊपजी ले स्त्राये रामानन्द' उक्ति प्रतीत होती है। किन्त इसे निर्विवाद रूप से कवीरदास कत मान लेने में भी

> वैश्वानर सिंहता—रसेषुत्र्यवनीसख्येवषे वैक्रमराजके । माधस्यासितसप्तम्था रामा-नन्दोह्यभूदभुवि ॥ श्रथवा प० रामनारायख दास द्वारा उद्धृत-

रामानन्दमहासुनिरसमभवद्रागेषुरामावनीयुक्ते (स० १३५६ वि०) वैक्रमवत्सरेघटतनौ माघासितेत्वाष्ट्रमे ।

सप्तम्या गुरुवासरे युजितथासिद्धौ प्रयागाश्रमाच्छ्रीमद्दभूसुरराजपुरयसदनाद्रामा-वतार कृती ॥ वही, पृष्ठ ४७ ।

१-दि सिख रिलीजन, वा० ६, पृ० १००-१।

२ — 'दि हिस्टारिकल पोजीशन श्रव् रामानन्द', जे० प्रन० फर्कुहर, जे० श्रार० ए० प्रस, १६२०, ए० १८५-६२।

३—'दि हिस्टारिकल पोजीशन अव् रामानन्द', जे० एन० फर्कुहर, जे० आर० ए० प्रस०, १६२२।

४ - वैष्णव धर्म रलाकर-वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई।

५-हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ४७।

श्रापित हो सकती है। फिर भी यदि इसे कबीर कृत मान भी लिया जाय तो इससे यह श्रर्थ निकालना कि द्राविड़ देश में उत्पन्न भक्ति को लाने वाले रामानन्द जी भी द्राविड़ देश के थे, युक्ति-सगत नहीं प्रतीत होता। भागवत-माहात्म्य में भक्ति ने स्वयं कहा है—'उत्पन्ना द्राविड़े साह वृद्धिं कर्णांटके गता। क्विचत्क्विचन्महाराष्ट्रेगुर्जरेजीर्ण्ताम् गता'। इसी 'उत्पन्ना द्राविड़े साह' का 'भक्ती द्राविड़ ऊपजी' श्रमुवाद प्रतीत होता है। रामानन्द इसी द्राविड भक्ति के एक प्रमुख प्रवर्तक श्राचार्य थे, न कि द्राविड़ देश में वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। उत्तर भारत में भक्ति के सभी प्रवर्तक श्राचार्य निश्चित् रूप से द्राविड़ नहीं ही थे, श्रतः इसका यह श्रर्थ लगाना श्रिषक युक्तिसगत प्रतीत होता है कि रामानन्द जी ने द्राविड़ देश में उत्पन्न भक्ति का उत्तर भारत में विशेष प्रचार किया, श्रीर यह कथन ठीक भी है। डा॰ ग्रियर्सन के श्रमुसार उपर्युक्त मत केवल योरोपीय विद्रानो में ही प्रचलित है।

'श्रगस्त्य सहिता' के श्रनुसार रामानन्द का जन्म प्रयाग मे हुश्रा था। 'भविष्य-पुराण' रामानन्द स्वामी का जन्म काशी में मानता है। प्राय: सभी प्रमाणों से यह सिद्ध ही है कि स्वामी रामानन्द जी का केन्द्रमठ काशी पचगगा घाट पर ही था, श्रतः यह कहा जा सकता है कि 'भविष्य पुराण' का सकेत रामानन्द के काशी निवास की ही श्रोर हो। रामानन्द-सम्प्रदाय के सभी विद्वान् तथा रामानन्द के जीवन पर प्रकाश डालने वाले सभी साम्प्रदायिक ग्रन्थ स्वामी रामानद का जन्म प्रयाग मे ही मानते हैं। श्राधुनिक विद्वानों मे डा० वर्थ वाल, रूपकलाजी, डा० ग्रियस्न, परशुराम चतुर्वेदी श्रादि प्राय: सभी प्रमुख विद्वान् 'श्रगस्त्य सहिता' के मत ने सहमत हैं। वैष्णव-धर्म के विशेषज्ञ सर मग्रडारकर ने भी इस मत का समर्थन किया है, फिर भी यह निश्चित् रूप से नहीं कहा गया है कि प्रयाग में वह कीन सा स्थल है जहाँ स्वामी जी का जन्म हुश्रा था श्रीर न उनकी स्मृति में कोई चिन्ह ही वहाँ उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने कुछ निश्चित् स्थान ढूंढ़ने के लिये प्रयाग के रामानन्दी साधुश्रो से पूछ-ताछ की, किन्तु वे कोई उत्तर न दे सके।

ऐसी परिस्थिति में साम्प्रदायिक मत ऋषिक दृढ प्रतीत होता है। रामानद का जन्म प्रयाग में हुऋगे था, किन्तु किस स्थल पर यह कहना पुष्कल प्रमाण की ऋपेद्धा रखता है। जब तक रामानन्द को दाद्धिणात्य मानने वाले विद्वान् ऋपके

१- 'होम अव् रामानन्द'-जी ० ए० त्रियर्सन, जे० आर० ए० एस०, १६२०, ए० ५६१।

मत के समर्थन मे अनुमान के स्थान पर कोई प्रामाणिक सामग्री अथवा तर्क उपस्थित नहीं करते तब तक 'अगस्त्य सहिता' के मत में सन्देह करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता। रामानन्द-सम्प्रदाय की सम्पूर्ण आस्था इस मत के साथ है। एक विशाल सम्प्रदाय की धारणाओं के विरुद्ध मत प्रतिपादित करने के लिये जिस प्रकार के दृढ तकों एव सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, अनेक प्रयास करने पर भी सुभे उस प्रकार की सामग्री सकेत रूप में भी उपलब्ध न हो सकी। दिव्या के नगरों के डिस्ट्क्ट गजेटियरों से भी कोई सहायता इस सम्बन्ध में न मिल सकी। अतः साम्प्रदायिक मत के स्वीकार कर लेने में सुभे कोई अप्रतिन नहीं दिखलाई पड़ती।

माता-पिता — अगस्य सहिता' के अनुसार रामानन्द के पिता का नाम पुरायसदन और माता का नाम सुशीला देवी था। 'भविष्य पुराया' में उनके पिता का नाम देवल लिखा गया है। रामानन्द-सम्प्रदाय में 'अगस्त्य सहिता' का ही मत मान्य है। 'भक्तमाल' के प्रसिद्ध टीकाकार श्री रूपकला है ने 'अगस्त्य सहिता' के ही मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार अर्थ-विचार से देवल तथा पुर्यसदन (भूरिशमां) की एकता माननी चाहिये। हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ॰ पीताम्बरदत्त वर्थ वाल तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी 'अगस्त्य सहिता' के मत के पोपक हैं। सम्प्रदाय में अचलित इस मत के विरोध में अभी कोई प्रामाश्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। रामानन्द को दाचित्यात्य मानने वाले विद्वान् इस सम्बन्ध में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसी परिस्थिति में जब तक प्रामाश्यिक रीति से कोई सामग्री इस मत के विरोध में न मिल जाय, तब तक इसे स्वीकार कर लेने में कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए। 'प्रसग-पारिजात' में रामानन्द की मा का नाम मुरवी देवी लिखा है, किन्तु यह मत सम्प्रदाय में मान्य नहीं हैं।

जाति—मैकालिफ ने रामानन्द को गौड़ ब्राह्मण माना है, किन्तु अपने पत्त के समर्थन मे उन्होंने कोई प्रामाणिक सामग्री नही उपस्थित की । 'अगस्य-सिंहता' के श्रनुसार रामानन्द के पिता पुर्यसदन कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । सीता-राम शरण भगवान् प्रसाद रूपकला ने इस मत को ही स्वीकार किया है । साम्प्रदा-रिक ग्रन्थों मे भी इस मत को स्वीकार किया गया है । हिन्दी के आधुनिक

१ - रूपकला-मक्तमाल की टीका, पृष्ठ २६६।

२—दि सिख रिलीजन, वा ६, ५० १००।

विद्वानों मे डॉ॰ वर्थ्वाल तथा परशुराम चतुर्वेदी जी 'श्रगस्य सहिता' के इस मत से सहमत हैं। डॉ॰ ग्रियर्सन का मत है कि किसी मत के प्रवर्तक के सम्बन्ध मे चाहे श्रनेक श्रसम्भव दन्तकथाएँ प्रचलित हो जॉय, किन्तु उसकी जाति-उपजाति के सम्बन्ध मे दन्तकथाश्रो का प्रचलित हो जाना प्रायः श्रसम्भव है। श्रत उन्होंने 'श्रगस्य-सहिता' के साद्य को प्राय प्रामाण्यिक ही माना है। 'प्रसग-पारिजात' मे पुर्यसदन को वाजपेयी कहा गया है, किन्तु बहुमत रामानन्द को कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही मानता है, मिश्र या वाजपेयी नहीं। ऐसी पिरिस्थिति मे रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रचलित तथा 'श्रगस्य-सहिता' द्वारा प्रचारित मत को स्वीकार ही कर लेना युक्ति सगत प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध मे किसी श्रन्य प्रामाणिक सामग्री का नितान्त श्रभाव है। 'मविष्य पुराण' भी इस मत का समर्थन करता है।

गोत्र—विरक्त वैष्ण्व होने के नाते कुछ, विद्वानों ने रामानन्द को अञ्चुत गोत्र का कहा है। भगवदाचार्य के अनुसार, "स्वामी जी त्रिद्यडी सन्यासी थे, चतुर्य उनका आश्रम था, गोत्र उनका वही था जो उनके पिता का था। पच-माश्रम और अञ्चुत गोत्र ये दोनो शब्द विरक्तता को चरमसीमा के सूचक हं, न कि वस्तुतः तद्य प्रतिपादक। जब आश्रम का परित्याग करना है, तब पचमाश्रम नामक एक अन्य आश्रम की कल्पना का प्रयोजन क्या है?। हस सम्बन्ध में कोई निश्चित् सामग्री नही उपलब्ध है।

पूर्वनाम—रामदत्त-भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार श्री रूपकला है जो के श्रमुसार रामानन्द का पूर्वनाम रामदत्त था, किन्तु यह मत सम्भवतः 'रिसिक प्रकाश भक्तमाल' के टीकाकार के श्राधार पर दिया गया प्रतीत होता है। पता नहीं, टीकाकार ने किस श्राधार पर यह मत व्यक्त किया था। केवल किंवदन्ती के श्राधार पर ही कदाचित् उन्होंने यह मत दिया था।

१— ध्रियर्त्तन-दि होम आव् रामानन्द, ते० आर० ए० एस०, १६२०, ए० ५६१। Impossible or marvellous legends may grow up regarding the founder of a sect, but one thing about which we may expect a tradition to be accurate is the name of the Brahman sect to which he belonged.

२ - भविष्य पुराया-देवलस्य च विप्रस्य कान्यकुब्जस्य वैसुत.।

३--रामानन्द (दिन्वजय-मगवदाचार्य (प्रथम संस्करण की भूमिका)।

४-- भक्तमाल की टीका-रूपकला- ५० २८१।

रामभारती—'वैष्ण्व धर्म रत्नाकर'' के अनुसार रामानन्द का पूर्वनाम रामभारती था। राघवानन्द से दिव्यण देश में जब रामभारती की भेंट हुई, तब उन्होंने शैव रामभारती को अपने योग बल से आसक मृत्यु से बचा कर अपने सम्प्रदाय में दीव्यित किया। इसके पश्चात् उनका नाम रामानन्द पड़ा। नाम संस्कार वैष्ण्वों के पचसस्कार में एक प्रमुख सस्कार है। गुजराती ग्रन्थ 'रामानन्द धर्म-प्रकाश' के अनुसार अपनी माता को साधुज्ञान दे उसे अपने मित्र मोतीशकर के पास रख कर स्वामी जी काशी के एक शिवमागी गिरिजाशकर के पास गए और उनसे पच सस्कार लेकर 'रामभारती' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

किन्तु, उपर्युक्त मत का भी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। 'रामानन्द-धर्म प्रकाश' एक आधुनिक कृति है। उसमे भी किसी प्रमाण (साद्य) का उल्लेख नहीं किया गया है और 'वैष्ण्व धर्म रत्नाकर' भी इस सम्बन्ध में मौन है। सम्प्रदाय में इस मत को कोई मान्यता नहीं मिली है, फिर पंच संस्कार लेने पर 'आनन्दान्त' नाम रखने की किसी प्रथा का भी उल्लेख कही नहीं मिलता।

इसके विपरीत 'श्रगस्त्य सहिता', 'भविष्य पुराखा', तथा 'प्रसंग-पारिजात' श्रथवा रामानन्द-सम्प्रदाय के श्रन्य प्रन्थों में रामानन्द स्वामी का पूर्वनाम 'रामानन्द' ही मिलता है। सम्प्रदाय के विद्वानों का मत है कि नाम संस्कार होने पर भी भगवत् सूचक नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसी कारण रामानन्द के नाम में वैष्ण्वी दीन् पाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

गुरु राघवानन्द्—'अगस्य सहिता,'<sup>3</sup> नामादास कृत 'भक्तमाल'<sup>8</sup>

१-वैष्णव-धर्म-रत्नाकर-गोपालदास, पृ० =४ ।

२--रामानन्द दिग्विजय-भगवदाचार्य, भूमिका, पृ० २३।

३—आचार्यलच्चणैर्युक्त वेदवेदान्तपारगम् । श्री सम्प्रदायश्रेष्ठ च जनोद्धारपर सदा ।। १५ ॥ विश्वायराधवानन्द लब्ध्वातस्मात्षडचरम् । रहस्यत्रयवाक्यार्थं तात्पर्यार्थं च सन्मत्म् आचार्यलच्चणैर्वच्चौर्वाचतो वै भविष्यति ॥१६॥ 'अगस्त्यसिंहता', स० पं० रामनारायखदास, पृष्ठ १७ ।

४---देवाचारजद्वितिय महामिहमा हरियानंद । तस्य राधवानन्द भये भक्तन को मानद॥ पत्रावलम्ब पृथिवीकरी व दृद काशी स्थाई । चारिवरन आश्रम सबहोको भक्तिदृढाई ॥ तिनके रामानन्द प्रगट विश्वमगलजिनिवपुधर्यो । श्री रामानुजपद्धतिप्रतापस्रविन अमृत है अनुसर्यो-भक्तमाल',-हपकला, पृष्ठ २०१-२।

'भविष्य पुराण्' श्रादि सभी ग्रन्थों के श्रनुसार रामानन्द के गुरु राघवानन्द नाम के कोई वैष्ण्व-श्राचार्य थे। 'श्री रामार्चन पद्धति' में स्वय रामानन्द ने राघवानन्द स्वामी को श्रपना गुरु कहा है। प्रायः सभी पाश्चात्य एव पूर्वी विद्धानों ने राघवानन्द को ही रामानन्द का दीन्ना-गुरु माना है। रामानन्दी विद्धानों के श्रनुसार उपनयन सस्कार हो जाने के उपरान्त ही रामानन्द को उनके पिता पुरायसदन शर्मा ने काशों के वैष्ण्वाचार्य राघवानन्द के समीप भेज दिया। 'भविष्य पुराण्' के श्रनुसार माता-पिता से परित्यक्त होकर रामानन्द 'राघव' की शरण् गए थे। गुरु को कृपा से चतुर्दश कला वाले भगवान् ने इनके हृदय में प्रकाश की किरणे भर दी। दें 'श्रगस्य सहिता' के श्रनुसार भी द्वादश वर्ष की श्रायु प्राप्त करने पर रामानन्द राघवानन्द के समीप जाकर विद्याध्ययन करने लगे। फिर उन्हीं से रामघडन्त्रर-मंत्र पाकर वे वैष्णवाचार्यों में प्रमुख स्थान के श्रिधिकारी हुए। रामानन्द-सम्प्रदाय में 'श्रगस्य-सहिता' का ही मत मान्य है।

द्गडी गुरु—एक किवदन्ती के अनुसार रामानन्द पहले किसी सन्यासी के शिष्य होकर स्मार्त्त रीति से अपने धर्म-कर्म मे प्रवृत्त हुए थे, किन्तु एक दिन राघवानन्द से उनकी मेट हो गई। राघवानन्द ने उनकी आसन्न-मृत्यु की उन्हें स्चना दी और फिर अपनी शरण मे लेकर उस मृत्यु से बचा भी दिया। कहा जाता है कि स्वय दण्डी सन्यासी गुरु ने रामानन्द को राघवानन्द को समर्पित कर दिया था। रूपकला तथा 'वैष्ण्यव-धर्म-रत्नाकर' के लेखक गोपालदास ने इस मत का प्रवर्तन किया हे। मेकालिफ, डा० वर्थ बाल, श्री परशुराम चतुर्वेदी आदि विद्वानो ने इस मत को स्वीकार भी किया है। किन्तु इस किवदन्ती मे कितना अश सत्य का है, यह नहीं कहा जा सकता। कम-से-कम इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता। 'रिसक प्रकाश भक्तमाल' के टीकाकार जानकी रिसकशरण ने भी इस किवदन्ती का उल्लेख किया है, फिर भी इस पर विश्वास

१—नाल्यात्प्रभृति स ज्ञानी रामनामपरायण । पित्रामात्रायदात्यक्तो रार्घवरारणगत । तदातु भगवान् साज्ञात् चतुर्दशकलोहरि । सीता पतिस्तद्धृदये निवासकृतवानमुदा ॥—भविष्य पुराण, सप्तम् श्रभ्याय चतुर्थखण्ड, श्लोक ५६-५७।

२—रामानन्दबुधो द्याजलनिधि श्रीराधवानन्दनम्.. द्वेष श्री पृतनापतिजनकर्जा रामं सदासश्रये ॥ श्रीरामार्चन पद्धति — प० रामन्हलदास, पृष्ठ ३५ ।

३-वर्हा, देखिए न० १।

४-मक्तमाल, रूपकला, पृष्ठ २८६।

५-वैष्णवधर्मरलाकर, पृष्ठ ६७ ।

करने के लिये श्रौर भी प्राचीन एव सबलतर प्रमाणो की श्रावश्यकता है। प्रामाणिक सूत्रो से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रामानन्द ने राघवानन्द से ही दीचा ली थी। वेद-वेदाग एवं शास्त्रो का श्रध्ययन करके उन्हीं से षडच्चर-मन्न भी प्राप्त किया था। श्राधुनिक रामानन्द- सम्प्रदाय मे यही मत मान्य है।

राघवानन्द श्रौर रामानुज-संप्रदाय—भक्तमाल (नाभादामकृत) के स्रमुसार राघवानन्द स्वामी हर्यानन्द के शिष्य थे। हर्यानन्द के गुरु देवाचार्य को रामानुजाचार्य के बाद ही कहा गया है। कदाचित् वे रामानुज के शिष्य ही थे। इस प्रकार राघवानन्द रामानुज-परम्परा मे, भक्तमाल के ऋनुसार, चौथे श्राचार्य ठहरते है । किन्तु 'रामार्चन-पद्धति' के भ्रतुसार उन्हे रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा मे १४ वा ब्राचार्य माना गया है। नाभाजी ने १० ब्राचार्यों के नाम छोड दिया होगा, यह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता । रामानन्द-सम्प्रदाय के छोटे से भी छोटे सन्त को उन्होंने भक्तमाल मे समेट लिया है, फिर रामानुज-सम्प्रदाय के दिगाज महन्थों के भी नाम वहाँ गिनाये गये हैं। स्रातः यह स्राधिक सम्भव है कि रामानुज-सम्प्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण त्र्याचार्यों के ही चरित का इन्होने गान किया हो और शेष को छोड़ दिया हो। जो हो, समस्त प्राचीन प्रमाणों के श्राघार पर इतना तो सिद्ध होता ही है कि राधवानन्द विशिष्टाद्वैत मत के अनुयायी थे । आधुनिक रामानन्दी विद्वान् उन्हे रामानुज सम्प्रदाय के विशिष्टा-द्वैत का अनुयायी न मान कर किसी प्राचीन काल से चले आते हुए रामावत-सम्प्रदाय का ऋनुयायी मानते है। इस रामावत-सम्प्रदाय की सत्ता निर्विवाद नही है, इसे कुछ विद्वान् (जिनमें रामानन्दी विद्वान् पं॰ रामटहलदास भी थे ) आधुनिक एव मनगढ़न्त भी मानते हैं। इस सम्बन्ध मे अपना मत मुक्ते अन्यत्र व्यक्त करना है, ऋत. यह प्रसंग यही समाप्त किया जाता हे ।

राघवानन्द स्वामी के प्रनथ—राघवानन्द स्वामी ने कितने ग्रन्थ लिखे, इस सम्बन्ध में हमें कोई ज्ञान नहीं है। इधर कुछ वर्ष पूर्व डॉ॰ बर्थ् वाल ने 'सिद्धान्त-पचमात्रा' नामक एक ग्रन्थ की खोज की थी, जिसे स्वामी राधवानन्द कृत कहा गया था। एक तो यह ग्रन्थ श्रध्र्रा है, दूसरे इसकी भाषा-शैली से यह स्पष्ट है कि इसकी रचना किसी सामान्य श्रेणी के लेखक ने की है। 'रामरचा स्तोत्र' श्रथवा 'सिद्धान्त-पटल' की जो शैली है, वहीं शैली 'सिद्धान्त-पचनात्रा' की भी है। श्रातः जब तक इस ग्रन्थ की प्राचीन इस्तलिखित प्रतियाँ

१-हिन्दी काव्य में योग प्रवाह, ५० ८।

न मिल जाय श्रीर जब तक इनकी पूरी परीद्या न हो ले, तब तक इसे खामी राधवानन्द कृत मान कर उससे कोई निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं है।

राघवानन्द और रामानन्द का मतभेद—कुछ विद्वानों के श्रनुसार रामानन्द-सप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानन्द थे तो विशिष्टाद्वैती स्वामी राघवानन्द के शिष्य ही, किन्तु उनका हिष्टकोण श्रपने गुरु की श्रपेचा श्रधिक उदार या। जाति-पाति का बन्धन भक्ति के चेत्र मे उनके लिये श्रमान्य था। रामानुजनसम्प्रदाय मे छुश्राछूत, जाति-पाति श्रादि का मेद-भाव श्रिधिक किया जाता है। राघवानन्द इम मेद-भाव को कुछ-न-कुछ श्रवश्य ही मानते थे। किंवदन्ती है कि रामानन्द के इस अधिक उदार हिष्टकोण को देखकर राघवानन्द ने उन्हे श्रपना नया सम्प्रदाय चलाने की स्वीकृति दे दी। रामानन्द ने श्रपने वैरागी सम्प्रदाय मे नाई, जाट, चित्रय, जुलाहा, चमार, ब्राह्मण तथा स्त्री श्रादि सभी का समावेश कर लिया, श्रीर इस प्रकार मध्ययुग मे एक सबल सम्प्रदाय की स्थापना की। फिर भी, राघवानन्द स्वामी के विशिष्टाद्वैत का उन पर बहुत ही श्रधिक प्रभाव पड़ा श्रीर श्राज भी उनका सम्प्रदाय श्रन्य सभी धार्मिक सम्प्रदायों के प्रभाव पड़ा श्रीर श्राज भी उनका सम्प्रदाय श्रन्य सभी धार्मिक सम्प्रदायों के प्रभावों को समेट कर भी विशिष्टाद्वैत दर्शन को छोड़ नहीं पाया है। खेद है, इस श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण किवदन्ती का भी कोई प्रामाणिक श्राधार श्रव तक उपलब्ध नही हो सका है।

शिचा-दीचा—'श्रगस्त्यसहिता' तथा 'भविष्य पुराण' के साद्य पर हम देख चुके हैं कि रामानन्द को गुरु राघवानन्द की कुपा से सत्य का साचात्कार हुश्रा था। गुरु ने विशिष्ट।द्वैत की शिद्धा देने के साय ही उन्हें सर्वशास्त्र-सपन्न भी करा दिया था। तत्वज्ञान उन्हें गुरु से ही मिला था।

फिर भी, रामानन्द पर युग-धर्म का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। मेकालिफ़ का कहना है कि रामानन्द निश्चय ही काशी के विद्वान् मुसलमानों के सम्पर्क में श्राये होगे। उनसे उन्होंने प्रभाव भी ग्रहण किया होगा। तभी श्रपने हिट-कोण में वे इतने उदार हो सके।

रामानन्द को योग से सम्बद्ध मानने वाले 'तपसीशाखा' के भक्तों का यह कथन हे कि रामानन्द ने गिरनार या आबू पर्वत पर योग-साधना करके सिद्धि-प्राप्त की थी। <sup>इ</sup>

१ - भक्तमाल, रूपकला।

२ — दि सिख रिलीजन, वा० ६, ५० ६३ तथा उसके आगे।

३ - रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० ११०।

किन्त इस मत के लिये कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ विद्वानों के मत से रामानन्द ने ऋद्वैतियों के ज्योतिर्मठ में ब्रह्मचारी रह कर वेदान्त का ऋध्ययन भी किया था<sup>१</sup>। किन्तु साम्प्रदायिक घारणा<sup>२</sup> के अनुसार रामानन्द ने स्राठ वर्ष की श्रवस्था से विद्यारम्भ किया श्रीर चार वर्ष मे ही इतने परिडत हो गये कि 'प्रयाग निवासी परिडत लोग श्रव श्रापको श्रधिक नही पढा सकते थे। तब १२ वर्ष की अवस्था मे वे काशी श्राये।' यहाँ श्राकर-कुछ विद्वानो का मत है-रामानन्द किनी सन्यासी के शिष्य होकर स्मार्च रीति से धर्म-कर्म मे प्रवृत्त हुए श्रीर बाद मे उन्हें गुरु राघवानन्द ने वैष्णावी दीच्चा देकर विशिष्टाद्वेत मत का महान स्त्राचार्य बना दिया । रामानन्द के जीवन चरित लिखने वाले स्त्राध-निक विद्वानो ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि रामानन्द ने शास्त्रार्थ मे मुसलमानों, सिद्धों, योगियो, जैनियो, एव ब्राह्मैतवादियों को ब्रानेक बार परास्त किया था। यद्यपि इस मत के पीछे भावुकता पूर्ण मूल्याकन श्राधिक है, फिर भी इतना तो सत्य है ही कि रामानन्द एक महान सधारक एव प्रतिभाशील व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके युग के सभी महान मेघावी भक्त अथवा सुधारक उनके या तो शिष्य हो गये थे अथवा उनका गुरुवत सम्मान करते थे । कबीर, रैदास, पोपा, सेन, धना ऋादि ऐसे ही प्रतिभा-शील व्यक्ति थे। श्राज उत्तर भारत में रामानन्द-सम्प्रदाय जितना श्रिधिक ससंग-ठित एव शक्ति-पूर्ण है. उतना अन्य कोई सम्प्रदाय नहीं।

तीर्थाटन — कहा जाता है कि दिग्विजय की इच्छा से तो रामानन्द स्वामी ने समस्त भारतवर्ष का ही पर्यटन किया था, है किन्तु विशुद्ध तीर्थाटन की हिष्ट संभी उन्होंने सुदूर पूर्व और उत्तर की यात्राये की थी। है स्पकला जी के मत से स्वामी जी ने बहुत तीर्थाटन किया था। उन्होंने गगासागर जाकर किपलदेव का उद्धार किया था। रामानन्द का सुख्य निवास-स्थल तो पचगंगा घाट काशी ही था, किन्तु कहा जाता है कि उन्होंने बद्दिकाश्रम , रामेश्वर , द्वारका, मिथिला आदि प्रमुख तोर्थों की यात्राये भी की थी। इस प्रकार उन्होंने युग की

१-वहा, पृ० ११०।

३ - रामानन्द-दिन्विजय, भगवदाचार्य ।

४ — मक्तमाल-रूपकला, पृ० २६०।

५ — दि सिख रिलाजन, मैकालिफ, पृ० १००, वा० ६।

६--रामानन्द-दिनि जय-भगवदाचार्य।

की परिस्थितियों का पूरा श्रध्ययन किया, श्रीर श्रपने दृष्टिकी एको बहुत कुछ उदार बना लिया। कहा जाता है कि जब श्रपनी इस तीर्थयात्रा के उपरान्त रामानन्द गुक्मठ पहुँचे तब उनके साथियों ने उनके साथ मोजन करने में श्रापित प्रकट की। राधवानन्द स्वामी को इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा, किन्तु रामानन्द की मेघा से प्रसन्न होकर उन्होंने एक नया सम्प्रदाय चलाने को उन्हें श्रनुमित दे दी। यह भी श्रभी कहा जा चुका है कि इस किवदन्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई प्रामाणिक एव प्राचीन सामग्री न मिलने से इस सम्बन्ध में कोई मत निश्चित् कर लेना उचित न होगा। केवल इतना कहा जा सकता है कि रामानन्द ने तीर्थों का भ्रमण करके ही श्रपने दृष्टिकोण को युग-धर्म के श्रमुकुल बना लिया था।

नये सम्प्रदाय का निर्माण —वैष्ण्वी भक्ति के श्राचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य खामी, किन्तु रामभक्ति के श्राचार्य रामानन्द ही माने गये हैं। उनके पूर्व रामानुज-सम्प्रदाय में 'लच्मीनारायण' को ही इष्टदेव के रूप में खीकार किया गया था श्रीर राम, कृष्ण, नृतिह श्रादि उनके विशेष श्रवतारों की उपासना भक्त लोग श्रपनी-श्रपनी श्रद्धा के श्रनुसार किया करते थे। कृष्ण-भक्ति को तो श्राचार्यों का पर्याप्त बल मिल चुका था श्रीर देश के कोने-कोने में उसका प्रचार भी हो चुका था, किन्तु श्रनादि काल से चली श्राती हुई राम-भक्ति परम्परा को कोई भी श्राचार्य रामानन्द खामी के पूर्व नहीं मिला था। श्रतः यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामानन्द खामी ने किस प्रेरणा से श्राने रामावत-सम्प्रदाय की स्थापना कर उत्तर भारत में वैरागियों का विशाल दल खड़ा कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया गया है। एक मत के प्रवर्तक हैं श्री एच०-एच० विल्सन तथा रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भक्त रूपकला जी, तथा उनका श्रनुसरण करने वाले विद्वान् मैकालिफ़, डा० वर्ष् वाल तथा परशुराम चतुर्वेदी जी। दूसरे मत के प्रवर्तक हैं डा० फर्कुहर तथा रामानन्द-सम्प्रदाय के कुछ श्राधुनिक विद्वान्।

विल्सन के ऋनुसार भारतवर्ष का भ्रमण कर रामानन्द जब ऋपने गुरु-मठ ऋाये तब उनके साथियों ने उन्हें ऋपने साथ बिठा कर खिलाने में ऋपित्त की, क्योंकि उन्हें ऋाशका थी कि रामानन्द ने ऋपने भ्रमण में खान-पान ऋदि

१-दि सिख रिलीजन, बा० ६, मैकालिफ, एष्ठ १०२-३।

<sup>.</sup>२ — रिलीजन श्रव् हिन्दूज, वा० २, एच० एच० विस्तत, पृष्ठ ४८।

में किसी नियम का पालन नहीं किया होगा। प्राघवानन्द ने भी इस श्रापित की सत्यता को स्वीकार किया। इस श्रपमान को सहन न कर सकने के कारण रामान्द ने एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय की स्थापना की। रूपकला जी का मत है कि रामान्द के उदार-दृष्टिकोण को देख कर राघवानन्द ने स्वय ही उन्हें एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय चलाने की श्रनुमित दे दी। किन्तु इस किवदन्ती का श्रमी तक कोई पुष्ट श्राधार नहीं मिला है, यदापि यह सत्य है कि रामानन्द-सम्प्रदाय में खानपान, छुश्राछृत श्रादि का कोई मेद-भाव नहीं होता रहा है। श्राधुनिक-काल में श्रवश्य ही मन्त्रोपदेष्टा प्रायः ब्राह्मण ही होने लगे हैं।

द्वितीय मत के प्रवर्तक डा॰ फ़र्कुहर हैं । उनके श्रनुसार दाव्विगात्य रामावत सम्प्रदाय के वैरागी राघवानन्द ने उत्तर भारत मे श्राकर रामानन्द को श्चपना शिष्य बना लिया था । जिस राम।वत-सम्प्रदाय के सदस्य राघवानन्द स्वामी थे उसमे 'श्रध्यात्म रामायण' ही घर्म-ग्रन्थ के रूप मे खीकत था ग्रीर 'वाल्मीकि रामायरा का पठन-पाठन विधिवत् होता था। क्रमशः उत्तर भारत मे उनका सम्पर्क रामानुज-सम्प्रदाय से हुन्ना ऋौर यह सम्पर्क इतना ऋधिक बढ गया कि नाभाजी के समय तक रामावत-सम्प्रदाय तथा रामानूज-सम्प्रदाय मे कोई ग्रन्तर नहीं रह गया । इस प्रकार रामानन्द ने स्वय किसी सम्प्रदाय का निर्माण नही किया, राम-भक्ति उन्हे राघवानन्द स्वामी से मिली श्रीर उत्तर भारत के रामानुजीयों से विशिष्टाद्वैत मतवाद । श्रतः डा० फर्कुहर के मत से रामानन्द परम्परा से चले त्राते हुए रामावत-सम्प्रदाय के ही एक प्रमुख त्राचार्य थे । डा० फ्रक्ट्र के इस मत से त्राज के रामानन्दो विद्वान् मूलरूप से सहमत है। केवल दोनों मे अन्तर इतना ही है कि आज के विद्वान 'अध्यातम रामायण' को अपना साम्प्रदायिक प्रनथ नहीं मानते, विशिष्टाद्वेत को ही वे अपना तात्विक मत मानते हैं और उनका विश्वास है कि स्नादि काल मे केवल एक 'श्री सम्प्रदाय' था । कालान्तर मे उसकी दो शाखायें हो गई-एक शाखा में 'लच्मीनारायण' की उपासना होती थी श्रीर उस शाखा के उपासक थे श्रालवार भक्त तथा रामानुज श्रादि प्रमुख श्राचार्य श्रीर दूसरी शाखा में 'सीताराम' की उपासना होती थी, श्रीर इस शाखा के प्रसिद्ध श्राचार्य हुए वोधायन, देवाचार्य, हर्यानन्द, राघवानन्द

१—जर्नल अव् दि रायल पशियाटिक सोसायटी अव् ग्रेट ब्रिटेन ऐएड आयरलैएड, १६-२२ई०, दि इस्टारिकल पोजीशन अव् रामानन्द, पृ०१=५-६२-जे०एन० फक्तंहर ने १६२०के जे०आर०ए०एस० में जो लेख निकाला था, उस मत में उन्होंने १६२२में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया है। यहा उनका दूसरा मत ही दिया आ रहा है।

आदि । रामानन्द इसी दूसरे सम्प्रदाय के एक महान् आचार्य थे । इस मत के प्रवर्त्तक हैं पिएडत रघुवरदास वेदान्ती तथा श्री भगवदाचार्य ।

विद्वानो का अधिकाश वर्ग प्रथम मत का ही प्रत्यत्त्-स्रप्रत्यत्त् रूप से समर्थन करता है। दूसरा मत केवल मात्र तर्काश्रित है। यह तर्क भी साम्प्रदायिक संकीर्णाताओं से बोभिल है। इसकी पूरी समीत्ता इम अगले अध्यायों में करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस मत को न मानने के अनेक कारण है। फिर इस प्रश्न के सम्बन्ध में हम कोई निश्चित् उत्तर भी नहीं दे सकेंगे। वस्तुतः यह प्रश्न अधिक ठोस प्रमाणों की अपेत्ता रखता है। उपलब्ध सामग्री में सबसे अधिक प्रामाणिक 'अगस्य-सहिता' इस सम्बन्ध में कोई सकेत नहीं करती। यदि केवल अनुमान की बात कही जाय तो निश्चय ही प्रथम मत अधिक सबल एवं तर्क-सगत है। राधवानन्द से अलग होने के कारण रामानन्द को गुरु-द्रोही भी नहीं कहा जा सकता। प्रतिभा अपना मार्ग ढूँढ लेती है, गुरु-मत में सशोधन करना ही गुरु की परम्परा को आगे बढाना था। रामानन्द ऐसे ही मेधावी शिष्य थे। आज उन्हीं के कारण राधवानन्द का भी नाम आदर से लिया जाता है।

रामानन्द स्वामी का फेन्द्र-मठ—रामानन्द स्वामी का केन्द्र-मठ पचगगा घाट काशी मे था। श्रांक भी यह मठ श्रंपने श्रवशिष्ट रूप में वर्तमान है। सन् १६५१ में यहाँ के महन्य पिड़त रामलखन दास जी थे। इस समय यहाँ रामानन्द स्वामी की तथाकथित चरण्-पीठिका वर्तमान है। दीवाल पर कबीर, सुरसुरानन्द, श्रानन्तानन्द, तथा हनुमान् जी श्रादि की मूर्तियाँ हे। मुसलमानी काल में इस मठ को ध्वस्त कर दिया गया था। इस कारण् यहाँ न तो साम्प्रदा-ियक हस्तिलिखित प्रनथ ही मिलते हैं, श्रीर न कुछ पुराने स्मृतिचिह्न ही। फिर भी वातावरण रामानन्द की स्मृति से श्रोत-प्रोत है। यही रह कर उस मनस्वी ने श्रपने मतवाट का हद्ता से प्रचार किया था, यही से उस धर्म की अ्योति फूटी थी जिसकी एक किरण् तुलसी के रूप में युग-युग के श्रन्धकार में प्रकाश भर गई।

रामानन्द स्वामी के शिष्य—रामानन्द-सम्प्रदाय का सबसे श्रिषक प्रामाणिक इतिवृत्त उपस्थित करने वाला प्रन्थ नाभादास कृत 'भक्तमाल' है, यह हम पिछले श्रध्याय में देख चुके हैं। 'भक्तमाल' के श्रनुसार श्रनन्तानन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पद्मावती, नरहर्यानन्द, पीपा, भावानन्द, रैदास, घना, सेन,

सुरसुरी, स्त्रादि द्वादश शिष्य रामानन्द के प्रमुख शिष्यों मे थे। १ 'स्त्रगस्य सहिता' के श्रनुसार भी र श्रनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, सुखानन्द, नरहर्यानन्द, योगानन्द, पीपा, कबीर, भावानन्द, सेन, धना, गालवानन्द, रमादास, तथा पद्मावती श्रादि रामानन्द के शिष्य क्रमशः ब्रह्मा, नारद, सनत्कुमार, कपिलदेव, मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, बलि, शुकदेव, यमराज श्रीर लद्दमी के अवतार कहे गये हैं। श्रग्रस्वामी की रहस्यत्रय की टीका के श्रनुसार भी श्रानन्तानन्द, सरसरा-नन्द. सुखानन्द, नरहर्यानन्द, पीपा, कबीर, पद्मावती, भावानन्द, सेन, धना, रैदास, सरसरी श्रौर गालवानन्द श्रादि शिष्यों को द्वादश श्रादित्य के समान कहा गया है। र प्रथम सात को 'नन्दना:' श्रीर श्रीन्तम ६ को 'जितेन्द्रियाः' कहा गया है। इस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रन्थो में ग्रानन्तानन्द, सरसरा-नन्द, कबीर, मुखानन्द, नरहर्यानन्द, पीपा, सेन, धना, रैदास (रमादास ). पद्मावती श्रादि सामान्य रूप से रामानन्द स्वामी के शिष्य माने गये हैं। 'भक्तमाल' की सरसरी का उल्लेख अग्रदास की रहस्यत्रय टीका में तो है. किन्तु 'त्र्रगस्त्य संहिता' मे नहीं, 'त्र्रगस्त्य संहिता' के योगानन्द को 'भक्तमाल' मे त्र्रनन्तानन्द का शिष्य कहा गया है। रूपकला जी ने भी उसका समर्थन किया है। 8 गालवानन्द को 'श्रगस्त्यसंहिता' तथा 'रहस्यत्रय की टीका' मे रामानन्द का शिष्य कहा गया है, किन्तु 'भक्तमाल' मे उनका कोई उल्लेख नहीं है। लगभग सभी विद्वानों ने 'मक्तमाल' के साद्य को स्वीकार किया है । केवल कछ अप्रेज विद्वानों को 'भक्तमाल' के अर्थ समभने में आन्ति हो गयी है, जिसका

१—श्रनन्तानन्द कवीर सुवा सुरसुरी पद्मावित नरहरि।
पीपा भावानन्द रैदास धना सेन सुरसुर की घरहिरि॥
श्रीरी शिष्य प्रशिष्य एक से पक उजागर।
विश्व मगल श्राधार सर्वानन्द दशधां के आगर॥
बहुत काल वपु धारि कै प्रयत जनन को पार दियो।
श्री रामानन्द रहानाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो॥

३ — राधवानन्द पतस्य रामानन्दस्तताऽभवत् । साधद्वादशाश्रष्या स्यु श्रारामानन्दसत् गुराः ॥
द्वादशादित्यसकाशास्ससारतिमिरापद्वा । श्रामदनन्तानन्दस्तु सुरसुरानन्दस्तथा ।।
नरहरियानन्दस्तु योगानन्दस्तथैव च । सुखाभावागालव च सप्तैने नाम नन्दना. ॥
कवारश्च रमादासः सेना पोपा धनास्तथा । पद्मावतातदद्व चे षडेतेच जितेन्द्रिया. ॥
येषा शिष्यप्रशिष्यैश्च व्याप्ताभारत-भारती । भन्तमाल, ऋषकला, मृ० २८४-८४ ॥

४—वही, पृ० २८६।

श्रनुकरण हिन्दी के मान्य विद्वानों ने भी किया है। इस सम्बन्ध में विल्सन महोदय ने श्रिधिक भूले की है। उन्होंने 'रघुनाथ' को रामानन्द का शिष्य लिखा है। सुखा-सुरसुर को एक व्यक्ति मान कर उसका नाम 'सुखासुर' रक्खा है, श्रीर जीव नाम का एक श्रीर शिष्य जोड दिया है। इसी प्रकार नरहर्यानन्द को नरहरि या हर्यानन्द लिख दिया है। उन्होंने रघुनाथ का दूसरा नाम 'श्राशानन्द' दिया है, जो कदाचित् श्रानन्तानन्द के लिये भूल से प्रयुक्त हुश्रा है।

जो हो, रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रायः सभी विद्वानो को 'भक्तमाल' मे दी हुई रामानन्द की शिष्य-परम्परा ही मान्य है। हिन्दी के विद्वानो मे लगभग सभी ने प्रत्यच्न-श्रप्रत्यच् रीति से इस परम्परा को ही माना है। डा॰ बर्थ वाल जैसे विद्वानों ने तो इसी ब्राधार पर कबीर ऋौर पीपा की जन्मतिथियों को भी फिर से निर्धारित करने का प्रयास किया है। रामानन्द के शिष्यों में कबीर, सेन, पीपा, धना त्र्यौर रैदास को लेकर ही विवाद खड़ा किया गया है। श्री परश्राम चतुर्वेदी का इस सम्बन्ध मे नवीनतम प्रयास है। र उन्होंने इन भक्तो की प्रामाणिक बानियो का श्रध्ययन करके यह निष्कर्प निकाला है:-- "उन पाँच व्यक्तियों (सेन, कबीर, पीपा, रमादास या रैदास, धना ) मे से कदाचित किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में रामानन्द को ऋपना गुरु स्वीकार नहीं किया है श्रौर उनमें से सभी ने उनका नाम तक नहीं लिया है। कम-से-कम पीपा जी ने अपने को कबीर साहब द्वारा तथा धन्ना ने नामदेव, कबीर साहब, रैदास तथा सेन नाई की कथात्रों द्वारा प्रभावित होना स्वीकार किया है। सम्भव है कि उक्त सभी सन्त एक ही समय और एक ही साथ ऐसी स्थिति में वर्तमान भी न रहे होगे जिससे उनका स्वामी रामानन्द का शिष्य और आपस मे गुरु-भाई होना किमी प्रकार सिद्ध किया जा सके । 3,7 किन्तु चतुर्वेदी जी ने अपने मत के समर्थन में जो भी तर्क दिये है, वे इतने सबल एव प्रौढ नहीं है जिनके बल पर सैकड़ो वपों से चली त्राती परम्परा का निराकरण किया जा सके। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब तक उपर्युक्त सन्तो की बानियो का प्रामाणिक संकलन उपलब्ध नहीं हो जाता श्रथवा उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाली प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक इस सम्बन्ध में ऋन्तिम निर्णय देना सम्भव नही होगा । यह श्रवश्य ही कहा जा सकता है कि रामानन्द

१-रिलाजस मेक्ट्स अब दि हिन्दूज, बा० २, ५० ५%।

२ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ २२४-२६।

३-वही, पृ० २२४।

के उपदेशों की जो आत्मा (स्पिरिट) है वह इन सन्तो की बानियों में पूर्ण रीति से वर्तमान है। जिस उदार दृष्टिकोण से रामानन्द ने जीवन के सत्यों की परीचा की है श्रीर जिस भक्ति का उपदेश इन्होंने श्रपने शिष्यों को दिया था, वह पूरी को पूरी मात्रा में इन भक्तों की बानियों में पायी जाती है।

उपर्युक्त सन्तो के सम्बन्ध में हम आगों और कुछ कहेंगे। यहाँ इतना और कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन भक्तों में सभी जाति का प्रतिनिधित्व हो गया था। कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, धना जाट था, सेन नाई और पीपा राजपूत चत्रिय थे। प्रियादास ने 'भक्तमाल' की टीका में इनके सम्बन्ध में अनेक आश्चर्यजनक कथाओं का सकलन किया है।

रामानन्द स्वामी की दिग्विजय—रामानन्द स्वामी की दिग्विजय के सम्बन्ध में 'भक्तमाल' में कोई उल्लेख नहीं है। 'श्रगस्यसहिता' में केवल इतना ही संकेत है कि रामानन्द श्रपने द्वादश शिष्यों से परिवृत होकर द्वारकादि तीथों को जायंगे श्रीर विशिष्टाद्वैत के विशेषी व्यक्तियों को परास्त कर वे 'रामषडचर-मन्त्र राज' का प्रचार करते हुए श्रासमुद्र श्री राम के प्रति जनसमाज में श्रनुराग को बढ़ाएँगे। उनके प्रताप से नास्तिक नष्ट होगे श्रीर मनुष्यों का श्रज्ञान दूर हो जायगा। 'इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि रामानन्द स्वामी ने श्रपने मत का प्रचार करने के लिये मारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में स्थित तीथों की यात्रा की थी श्रीर प्रतिपद्धियों को परान्त कर विशिष्टाद्वैत मत की प्रतिष्ठा की। प्रियादास ने 'मक्तमाल' की टीका में पीपा के सम्बन्ध में लिखते समय बतलाया है कि पीपा के निमन्त्रण पर स्वामी जी कबीर, रैदास श्रादि शिष्यों के साथ गागरीनगढ़ गए। वहाँ से सारी जमात द्वारका पहुँची। वहाँ कुछ दिन रह कर जमात काशी लौट श्राई, किन्तु पीपा वही रक गए श्रीर उन्होंने श्री कुष्ण के दर्शन किए। 'इन दोनो सूत्रों के श्रातिरिक्त 'भविष्य पुराण' में भी कुछ इस प्रकार के सकेत पाये जाते हैं, जिनसे यह सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है

१—श्रगस्त्यसिहता, स० प० रामनारायग्रदास, पृ० ३५-३६।

रिष्यैद्वांदराभि श्रीमानथैनैरकंसिन्नभै'। सूर्येद्वांदराभिनित्त्यं यथा विष्णु प्रतापवान् ॥
विराजमानस्सतत पर्यटन्नवनामिमाम् । द्वारकादिषु तीर्थेषु तत्र तत्र जगहगुरुः॥
विद्वा जित्वरोवादै श्रृतिस्मृतिसमु'त्थते । विपरीतान्वर्शाकुर्वन् शिष्याश्चनानथ ॥
षडचर मन्त्रराजन्तेभ्यश्चोपदिशन्मुनि । मन्त्रार्थश्रावयन्नित्य मत्रज्ञै स्तैरुपासित ॥
श्रासमुद्र चतुदिन्तु विचरन् धमतत्त्पर । कत्त्रविवहुषा लोक रामाभिरतमुत्तमम् ॥
२ — भक्तमाल, टीका प्रियादास स० रूपकला जी ।

कि रामानन्द जी ने ऋयोध्या मे जाकर मुसलमान हो गये हिन्दुऋों को फिर से वैष्णुव बना दिया। ऐसे वैष्णुव 'सयोगी' कहे गये। र

इन उपर्युक्त साद्यों में इतना स्पष्ट हैं कि रामानन्द ने जहाँ एक श्रोर सद्धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया था, वही विधर्मियों का उत्तर उन्हों की भाषा में दिया था। उन्होंने कम-से-कम उत्तर भारत के प्रमुख धर्म-केन्द्रों की यात्राएँ की थीं, विधर्मियों को पराजित किया था श्रीर एक श्रग्रचेता की भाँति धर्म भ्रष्ट हिन्दुश्रों को फिर से वैष्णाव बना दिया था। रामनाम के सबसे बड़े प्रचारक रामानन्द स्वामी ही माने गये हैं। यह उनकी ही साधना का फल था कि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक रामषडत्त्वर मन्त्र का इतनी दृढता से प्रचार हो सका। कदाचित् इसी श्राधार पर श्राधुनिक काल के वैरागी विद्वान् रामानन्द-दिग्वजय का वर्णन करते हुए प्रायः सभी प्रमुख तीथों का नाम लेते हैं। 'श्रभ्ययन की सामग्री श्रोर उसकी परीद्यां' नामक श्रभ्याय में हम देख चुके हैं कि रामानन्द के जीवन-वृत्त से सम्बन्धित श्रधिकाश सामग्री प्रायः श्रप्रामाणिक है। किसी प्राचीन परम्परा के श्राधार पर भी यह लिखी गई नहीं प्रतीत होती।

श्रतः रामानन्द-दिग्विजय के सम्बन्ध में 'श्रगस्य सहिता', 'भविष्यपुगण्' तथा 'भक्तमाल' की प्रियादास कृत टीका के श्रितिरिक्त श्रन्य वर्णनो को प्रमाण्-कोटि में नहीं लिया जा सकता।

रामानन्द स्वामी ऋौर हिन्दी भाषा—हिन्दी साहित्य के प्राय: सभी इतिहासकारों ने हिन्दी भाषा के विकास का प्रमुख श्रेय रामानन्द स्वामी को दिया है। रवय स्वामी जी ने कोई ग्रन्थ हिन्दी म लिखा हो, इसका प्रमाण नहीं

१——भविष्यपुराया—वे० प्रेम, १५६६ ई०, ऋध्याय २१, पृ० ३६२-३
ये मनेच्छ प्रम्त्रवलतोयवनावभ् वृहिं म्यून् विधाय मकलानिपतान् मुनीरा ।
शुद्धा मित हरिपदे हृदि मन्दृढय्यकाशी स्वशिष्यमिहत. पुनरागतोऽसौ ॥
मलेच्छास्ते वैष्णवाश्चामन् रामानन्दप्रभावत ।
सयोगिनश्च ते क्षेया श्रयोध्यायां वभूविरे ॥
क्षयठे च तुलसी माला जिह्ना राममयोकृता ।
भाले त्रिश्रलचिह्न च श्वेतरक्ततदा मनत् ॥

२--- "रामानन्द ने सस्कृत के स्थान पर जनसमाज की बोला ही मैं वैध्यवधर्म का प्रचार किया।," हि॰ सा॰ आ॰ इ॰, पृ० ४७८। हिन्दा साहित्य-पृ० ६३ 'अब तक धार्मिक आदोलन केवल सस्कृत भाषा का ही आश्रय लेकर होता था। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य और

के उपदेशों की जो आतमा (स्पिरिट) है वह इन सन्तो की बानियो में पूर्ण रीति से वर्तमान है। जिस उदार दृष्टिकोण से रामानन्द ने जीवन के सत्यों की परीच्वा की है और जिस मिक्त का उपदेश इन्होंने अपने शिष्यों को दिया था, वह पूरी की पूरी मात्रा में इन भक्तों की बानियों में पायी जाती है।

उपर्युक्त सन्तों के सम्बन्ध में हम श्रागे श्रीर कुछ कहेगे। यहाँ इतना श्रीर कह देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि इन मक्तों में सभी जाति का प्रति-निधित्व हो गया था। कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, धना जाट था, सेन नाई श्रीर पीपा राजपूत च्रत्रिय थे। प्रियादास ने 'भक्तमाल' की टीका में इनके सम्बन्ध में श्रानेक श्राश्चर्यंजनक कथाश्रो का सकलन किया है।

रामानन्द स्वामी की दिग्विजय—रामानन्द स्वामी की दिग्विजय के सम्बन्ध में 'भक्तमाल' में कोई उल्लेख नहीं है। 'श्रगस्यसहिता' में केवल इतना ही संकेत है कि रामानन्द श्रपने द्वादश शिष्यों से परिवृत होकर द्वारकादि तीथों को जायं गे श्रीर विशिष्टाद्वैत के विगेधी व्यक्तियों को परास्त कर वे 'रामधडन्त्ररमन्त्र राज' का प्रचार करते हुए श्रासमुद्र श्री राम के प्रति जनसमाज में श्रनुराग को बढाएँ गे। उनके प्रताप से नास्तिक नष्ट होगे श्रीर मनुष्यों का श्रज्ञान दूर हो जायगा। 'इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि रामानन्द स्वामी ने श्रपने मत का प्रचार करने के लिये भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों मे स्थित तीथों की यात्रा की थी श्रीर प्रतिपित्त्यों को परास्त कर विशिष्टाद्वैत मत की प्रतिष्टा की। प्रियादास ने 'भक्तमाल' की टीका में पीपा के सम्बन्ध में लिखते समय बतलाया है कि पीपा के निमन्त्रण पर स्वामी जी कबीर, रैदास श्रादि शिष्यों के साथ गागरीनगढ़ गए। वहाँ से सारी जमात द्वारका पहुँची। वहाँ कुछ दिन रह कर जमात काशी लौट श्राई, किन्तु पीपा वही कक गए श्रीर उन्होंने श्री कुष्ण के दर्शन किए। इन दोनो स्त्रों के श्रतिरिक्त 'भविष्य पुराग्य' में भी कुछ इस प्रकार के सकेत पाये जाते हैं, जिनसे यह सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है

१—श्रगस्त्यसहिता, स० प० रामनारायण्दास, पृ० ३५-३६।

रिष्थिद्वीदशिम श्रीमानथैनैरर्कसित्तमै । स्रेंद्वीदशिमिनित्यं यथा विष्णु प्रतापवान् ॥
विराजमानस्सतत पर्यटन्नवनामिमाम् । द्वारकादिषु तीर्थेषु तत्र तत्र जगदगुरः ॥
विद्विषा जित्वरोवादै श्रितस्तृतिसमुत्थितै । विपरीतान्वशाकुर्वन् शिष्यांश्चनानथ ॥
षडचर मन्त्रराजन्तेभ्यश्चोपिदशन्मानः । मन्त्रार्थश्रावयन्तित्य मन्त्रकैनतैरुपासितः ॥
श्रासमुद्र चतुदिच्च विचरन् थमतत्त्वर । कत्त्रीवैबद्धधा लोक रामाभिरतमुत्तमम् ॥
२—भक्तमालः टीका प्रियादास स० रूपकला जी ।

कि रामानन्द जी ने अप्रयोध्या में जाकर मुसलमान हो गये हिन्दुओं को फिर से वैब्ख्व बना दिया। ऐसे वैब्ख्व 'सयोगी' कहे गये। १

इन उपर्युक्त साद्यों से इतना स्पष्ट है कि रामानन्द ने जहाँ एक स्रोर सद्धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया था, वही विधर्मियों का उत्तर उन्हों की भाषा में दिया था। उन्होंने कम-से-कम उत्तर भारत के प्रमुख धर्म-केन्द्रों की यात्राएँ की थी, विधर्मियों को पराजित किया था स्त्रीर एक स्त्रप्रचेता की भाँति धर्म भ्रष्ट हिन्दुस्रों को फिर से वैष्ण्य बना दिया था। रामनाम के सबसे बड़े प्रचारक रामानन्द स्वामी ही माने गये हैं। यह उनकी ही साधना का फल था कि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक रामषडन्तर मन्त्र का इतनी दृढता से प्रचार हो सका। कदाचित् इसी स्त्राधार पर स्त्राधुनिक काल के वैरागी विद्वान् रामानन्द-दिग्वजय का वर्णन करते हुए प्रायः सभी प्रमुख तीथों का नाम लेते हैं। 'स्रभ्ययन की सामग्री स्त्रीर उसकी परीद्या' नामक स्त्रभ्याय में हम देख चुके हैं कि रामानन्द के जीवन-वृत्त से सम्बन्धित स्त्रिधकाश सामग्री प्रायः स्त्रप्रामाणिक है। किसी प्राचीन परम्परा के स्त्राधार पर भी यह लिखी गई नहीं प्रतीत होती।

श्रतः रामानन्द-दिग्विजय के सम्बन्ध में 'श्रगस्त्य सहिता', 'भिविष्यपुगण्' तथा 'भक्तमाल' की पियादास कृत टीका के श्रतिरिक्त श्रम्य वर्णनो को प्रमाण्-कोटि में नहीं लिया जा सकता।

रामानन्द स्वामी और हिन्दी भाषा—हिन्दी साहित्य के प्राय: सभी इतिहासकारों ने हिन्दी भाषा के विकास का प्रमुख श्रेय रामानन्द स्वामी को दिया है। रवय स्वामी जी ने कोई ग्रन्थ हिन्दी में लिखा हो, इसका प्रमाण नहीं

१—भिवष्यपुराख्य-वे० प्रेम, १८६६ ई०, श्रध्याय २१, ए० ३६२-३
ये म्लेच्छ्यस्त्रवलतोयवनावभ्रुहिंन्दून् विधाय सकलानिपतान्मुनीरा ।
शुद्धा मित हरिपदे हृदि सन्दृढस्यकार्शी स्वशिष्यसिंहत पुनरागतोऽसौ ॥
म्लेच्छास्ते वैष्ण्वाश्चासन् रामानन्दप्रभावत ।
सयोगिनश्च ते क्रेया श्रयोध्याया वभूविरे ॥
कराठे च तुलसी माला जिह्ना राममयीकृता ।
भाले त्रिश्क्लिच्छ च स्वेतरस्ततदा मवत ॥

२--- "रामानन्द ने सस्कृत के स्थान पर जनसमाज की बोली ही में वैध्यावधर्म का प्रनार किया।," हि० सा० आ० इ०, ए० ४७८। हिन्दी साहित्य-ए० ६३ 'श्रव तक धार्मिक आदोलन केवल सस्कृत भाषा का ही आश्रय लेकर होता था। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य और

मिलता। कुछ विद्वानों ने उनके द्वारा हिन्दी में लिखे गये गीतो का उल्लेख किया है। इन हिन्दी-गीतों की त्रालोचना हमने 'रामानन्द स्वामी के प्रन्थ क्रौर उनकी प्रामाणिकता' नामक क्रथ्याय में की है। उनमें दो-एक को छोड़ कर शेष रामानन्द कृत नहीं कहें जा सकते। फिर भी इसी के बल पर कहा जा सकता है कि रामानन्द ने अपने इन गीतों में वह त्रोज क्रौर शिक्त भर दी थी जो कबीर, रैदास, पीपा, धना, सेन जैसे हिन्दी भाषा के समर्थ उपासकों को जन्म दे सकी। रामानन्द के हिन्दी भाषा के प्रति इस उदार दृष्टिकोण् ने हिन्दी का बहुत उपकार किया है, 'गांवों की बोली' उनके शिष्यों के त्रोजस्वी कराठों का बल पाकर बलवती हो उठी। तुलसी जैसे समर्थ रामभक्त हिन्दी-भाषा-किव को जन्म देने का श्रेय रामानन्द के पथ को ही है। रामानन्द द्वारा प्रचारित क्रान्दोलन का महत्व इस दृष्टि से बहुत श्रिधिक है। '

रामानन्द स्वामी और समाज-सुधार—रामानन्द का दृष्टिकोण जाति-पॉति के सम्बन्ध में बहुत ही उदार था। मुसलमानों द्वारा भ्रष्ट किये गये हिन्दुम्रों को पुनः वैष्णाव बना लेने में उन्हें स्त्रापत्ति नहीं थी। 'भविष्य पुराण' के स्त्रमुसार रामानन्द ने म्लेच्छ हो गये हिन्दुस्रों को फिर से वैष्णाव बना दिया था। रामानन्द के प्रभाव से उनके शरीर पर वैष्णावों के चिन्ह स्त्रपने स्त्राप बन गये थे। इसी सकेत के स्त्राधार पर मैकालिफ, व्रियर्सन, विष्णा हिन्दी माहित्य के इतिहासकारों ने रामानन्द को बहुत बड़ा समाज-सुधारक मान लिया है। इसमें सदेह नहीं कि रामानन्द के शिष्यों में जुलाहें स्त्रीर चमार को भी स्थान मिल गया था स्त्रीर स्वय उन्होंने स्त्रपने प्रन्थों में भी यह मत प्रतिपादित किया है कि भक्ति के चेत्र में सब किसी को स्त्रधिकार हे, किन्तु स्वामी जी ने जाति-प्रथा के मिटाने के लिये कोई प्रयास किया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

रामानन्द ने जो कुछ लिखा, सस्कृत में ही लिखा था, इसके अनन्तर प्रवृत्ति बदला और देश भाषाओं का अधिकाधिक श्रयोग होने लगा।" डा॰ श्यामसुन्दरदास।

१-ए हिस्ट्रा अव् हिन्दी लिटरेचर, एफ० ई० के, पृ० २१।

२--भविष्य पुरास, ३ ४अ. श्लोक २१, ५३।

३-मैकालिफ-दि सिख रिलीजन, वा० ६, पृ० १०३।

४-श्रियर्सन-इन्साइक्लोपीडिया त्राव् रिलाजन ऐराड एथिक्स, पृ० ४६०।

५--श्रावैष्यवमता क्रमाष्करः -प्राप्तुपरा सिद्धिमिक चनो दिजातिरिच्छ व्छर सम् द्धिर त्रजेत्। पर दयालु स्वगुयानपेचितिक याकलापादिक जातिवन्यनम् ॥

रामानन्द-सम्प्रदाय के मान्य विद्वान् भगवदाचार्य जी का मत इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं:---

'शास्त्रानुसार श्री स्वामी जी ने ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, श्रौर शूद्र तथा स्त्रियों को भी नाममात्र के परिवर्तन के साथ एक ही राममत्र से दीवित किया। भगवच्छरणागति स्वीकार करने में किसी जाति या कुल का बन्धन नही है। वह वर्णाश्रम के ठीक-ठीक शास्त्रीय रीति से पालन करते हुए भी एक ऐसे तत्व का सम्मेलन जानते थे कि जिसमे इस जाति का नामावशेष मात्र न रह जावे । वे इस बात की श्रावश्यकता समभ्तते थे कि जो हिन्दु बलात्कार से घर्मान्तर स्वीकार करते हों उनमे यदि पीछे ले श्राने की शक्ति हो तो ले श्रा सकते हैं। श्रतएव उन्होने ऋयोध्या मे विलोम-मत्र-द्वारा मुसलमान बनाये गये हिन्दस्रो को पुनः हिन्दु जाति मे प्रविष्ट किया।' श्रागे स्वामी भगवदाचार्य पुनः लिखते है र :--"कुछ लोगो के अनुसार खामी जी ने वर्ण-व्यवस्था म शिथिलता उत्पन्न की । पर बात ग्रसल मे यह है कि म्वामी जी पूर्णरूप से वर्ण ग्रीर ग्राश्रम के ग्राग्रही थे। हा भक्ति को वे किसी जाति विशेष की वस्तु नहीं मानते थे . .... वे मानते थे कि विरक्त भगवद्भक्त प्रत्येक जाति के लोग हो सकते हैं। परन्तु मन देने का श्रिधिकार ब्राह्मण् को ही है।" भगवदाचार्य के इस मत का ब्राधार क्या है यह कहना सम्भव नहीं है । रामानन्द-सम्प्रदाय बहुत दिनो तक रामानुज सम्प्रदाय मे बुल-मिल सा गया था। त्रातः यदि उसकी रूढियो का प्रभाव इम पर भी पड़ा हो तो ब्रसम्भव नही । रामानन्द के शिष्यो म ब्रानेक ने ब्रापन पन्थ चलाये, स्वय रामानन्द-सम्प्रदाय मे सभी मत्रोपदेष्टाचार्य ब्राह्मण ही रहे हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। रूपकला जी कायस्थ थे, किन्तु श्रयोध्या में तथा उसके बाहर उनके शिष्यो की सख्या कम नहीं है। जो हो, इतना तो निर्विवाद है कि भक्ति के तेत्र में रामानन्द स्वामी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे। स्वय राघवानन्द स्वामी जी ने भी तो-नाभादास के शब्दों मे- 'चारि वरन श्राश्रम सबही को भक्ति दृढाई' थी, फिर उन्हीं के शिष्य रामानन्द के हाथों तो यह काम श्रीर भी दृढता से होना चाहिये था।

वैरागी सम्प्रदाय की स्थापना—रामानुज सम्प्रदाय की छुन्ना-छूत सम्बन्धी कहरता से श्रमहमत होने के कारण, कहा जाता है, रामानन्द ने ऋपने नवीन वैरागी सम्प्रदाय की स्थापना की थी। गत पृष्ठों मे इस सम्बन्ध मे प्रकाश डाला

१---रामानन्द-दिग्विजय, मूमिका, ५० १४।

२-वही, भूमिका, एष्ठ ५६।

जा चुका है। यहाँ इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कुछ, सामान्य बाते कह देनी हैं। रामानन्द सम्प्रदाय के साधु वैरागी कहें जाते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अवधूत भी कहा है, पर स्वय रामानन्दी साधु अपने को सामान्यत. ऐसा नहीं कहते। अवधूत-मार्ग एक अलग मार्ग ही है। विल्सन के अनुसार इन साधुओं का नाम अवधूत इसलिये पड़ा था, क्योंकि ये मुक्त एव स्वतन्त्र थे। इन वैरागी साधुओं का सगठन बहुत ही मुद्दढ़ एव पक्का है। अयो था, चित्रकूट एव मिथिला इनके प्रमुख केन्द्र है। इनके अपने मठ है, अपने अखाड़ें हैं और अपनी सस्थाएँ है। यह सम्प्रदाय समय के अनुकूल सदैव बदलता रहा, और अपने कार आपित्रकाल में इसने देश की रक्षा एवं सेवाएँ की है। आज उत्तर आपत में इतना दृढ़ एव मुमगठित सम्प्रदाय कोई दूसरा नहीं है।

ं रामानन्द स्वामी का साकेत-गमन—रामानन्द स्वामी की मृत्यु-तिथि भी उतनी ही अनिश्चित् है जितनी उनकी जन्म-तिथि। गत पृष्ठो में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि रामानन्द के जन्म-काल को विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के पश्चात् नही ले जाया जा सकता। इस सम्बन्ध में हमने अपने तर्क भी दे दिये हैं। यहाँ रामानन्द स्वामी की मृत्यु सम्बन्धी तिथियो पर ही विचार कर लेना आवश्यक है। रामानन्द स्वामी की मृत्यु के सम्बन्ध में प० रामनारायग् दास द्वारा सम्पादित 'श्रगस्त्यसहिता' में एक तिथि इस प्रकार दी गई है:—

श्रीमद्विक्रमवत्सरेऽश्वरसवारीशेन्दुसंख्येधराम्-( १४६० वि० )-त्यक्त्वामाधवमासके सुद्दि तृतीयायांतिथावुज्ज्यलम् ॥ धर्मभागवतंविसुक्तिफलकं विन्यस्यजीवेषुवे । रामानन्दसुदेशिकस्समगमत्साकेतलोकं परम् ॥

किन्तु यहाँ यह स्पष्ट नही है कि यह मत किसका है ? 'ग्रगस्यसहिता' का यह कोई ग्रश नही ही है। प्रायः ग्रिविकाश रामानन्दी विद्वान् इस मत से सहमत हैं। रूपकला जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। हिन्दी साहित्य के प्रमुख विद्वान् तथा भाषा-शास्त्रविद् डा० ग्रियर्सन विश्व को रामानन्द की मृत्यु-तिथि के रूप मे स्वीकार कर लिया है।

१-वैष्यव धर्मरलाकर-ते० गोपालदास।

२-- एच० एच० विल्सन-एसेज आन् दि रिलीजन अव् हिन्दूज, पृ० ५५।

३---भक्तमाल, रूपकला, पृ० २१३।

४--- जी० ए० नटेसन-फ्राम रामानन्द टू रामतीर्थ, पृष्ठ १३।

५--- डा० वर्थ वाल-हिंदी काच्य मे निर्मुगा सम्प्रदाय, पृ० ४२ ।

रामानन्द की श्रायु इस तिथि से १११ वर्ष की ठहरती है। किन्तु 'नाभादास' के साद्य पर इसे स्वीकार करने में कोई श्रापित नहीं होनी चाहिये। 'भक्तमाल' में स्पष्ट ही उल्लेख है कि रामानन्द ने बहुत काल तक शरीर धारण कर प्रणातजनों को पार किया था। रीवानरेश रघुराज सिंह ने भी रामानन्द के शतायु होने का उल्लेख किया है। उनके श्रनुसार रामानन्द १०७ वर्ष तक जीवित थे। गुरु राघवानन्द ने श्रपनी श्रपार कृपा से रामानन्द को दीर्घायु कर दिया था। श्रतः यह सहज ही श्रनुमान कर लिया जा सकता है कि रामानन्द की श्रायु श्रसाधारण रूप से लम्बी थी। स० १४६७ वि० मे रामानन्द स्वामी की मृत्यु मान लेने से श्रनेक समस्याश्रो का समाधान भी हो जाता है।

श्रोड्छे के हरिराम व्यास के एक पद से विदित है कि नामदेव श्रीर त्रिलोचन रामानन्द जी से पूर्व ही दिवगत हो चुके थे। त्रिलोचन का जन्म सं॰ १३२४ वि॰ मे माना जाता है। नामदेव उनके समकालीन ही थे। वे कितने ही दिन जीवित क्यों न रहे हों १४६७ वि॰ तक उनका स्वर्गवासी हो जाना श्रसम्भव नहीं जान पड़ता। कबीर, पीपा श्रादि का जो समय डा॰ वर्थ्वाल श्रादि विद्वानों ने स्थिर किया है वह भी इसके विपरीत नहीं पडता। श्रातः सं॰ १४६७ वि॰ वैशाख सुदी, तृतीया को रामानन्द जी की मृत्यु-तिथि मान लेना श्रानुचित नहीं प्रतीत होता।

रामानन्द की मृत्यु-तिथि के सम्बन्ध में दूसरो का मत उद्भूत करते हुए 'भक्तमाल' के प्रसिद्ध टीकाकार श्री रूपकला जी ने लिखा है कि 'कोई-कोई लिखते हैं कि स्वामी श्री रामानन्द जी महाराज इस ससार को त्याग स० १५०५ में श्री साकेत परमधाम को गए। १४८ वर्ष यहाँ विराजे थे।' किन्तु रामानन्द स्वामी को १४८ वर्ष का जीवनकाल मिला होगा, इसमें सन्देह के लिये पूरा स्थान है। कम-से-कम इस मत के पत्त में बड़े सबल प्रमाणों का होना श्रावश्यक है। इसीलिये रूपकला जी की इनमें कोई श्रास्था नहीं प्रतीत होती।

फिर भी रामानन्द के जीवन एव मृत्यु की तिथियो के सम्बन्ध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। लोगों ने इस सम्बन्ध में तर्क एव अनुमान का सहारा

१—वर्ष सप्तरात लौ तनुराख्यो । परमारथ ति श्रीर न भाख्यो ॥ तासु प्रभाव विदित चहुँ पाहीं । भरतखंड जानत को नाही ॥

<sup>---</sup>भक्तमाल रामरसिकावली।

२-भक्तमाल, रूपकला, पृ० २८२।

अधिक लिया है। केवन जन्मितिथि के सम्बन्ध में 'श्रगस्त्यसहिता' में निश्चित् उल्लेख है। विद्वानों ने इस प्रन्थ को प्रामाणिक ही माना है, श्रप्रामाणिक मान लेने का कोई प्रवल कारण नहीं दिखलाई पड़ता। रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वान् इसे श्रपना मान्य प्रन्थ समभते हैं श्रीर इस प्रन्थ की तिथि को स्वीकार कर लेने पर रामानन्द की मृत्यु-तिथि को १४६७ वि० से श्रागे ले जाने में श्रसगति दोष ही श्रायेगा। हिन्दी के कुछ इतिहासकारों ने भी इस तिथि को रामानन्द की मृत्युतिथि के रूप में स्वीकार किया है। श्रदा कुछ इदता के साथ ही रामानन्द स्वामी की मृत्यु-तिथि स० १४६७ वि० वैशाख शुक्ल तृतीया को मानी जा सकती है।

रामानन्द का व्यक्तित्व—'ग्रगस्य सहिता' के श्रनुसार रामानन्द प्रकृति से शीलवान्, दयासागर, महान्, धर्मरत्त्र्**ग**ार्थ श्रवतीर्गा साह्मात् विष्<u>ण</u> के **ही** समान थे। वे भगवद्भक्त, विद्यावान्, निस्पृही, एव स्रात्माराम थे। वे उदार-कीर्ति थे, योगियो मे स्रम्रगएय थे। पाखएड-नाशक थे तथा सौशील्यादि गुर्गो के वर्द्धक थे। उनके दर्शन मात्र से तापत्रय मिट जाते थे। वे वेदो के गुह्यार्थ का भी प्रकाश करते थे श्रीर गुर्स, शील, शास्त्र, श्रीर श्रपने कर्मों से समस्त शत्रुत्रों को पराजित करते थे। रामानन्द कल्यागा मार्ग के कारण, शुभज्ञानप्रद, प्राणियों के ध्येय एव पूज्य थे। 'त्रागस्त्य सहिता' का निश्चित् मत है कि उनके दर्शन, स्मरण, श्रथवा नाम लेने मात्र से पृथ्वी के लोग निस्सशय मुक्त हो जायॅगे । उनके मंत्र-मत्रार्थ भूपित मत का श्रवलम्बन कर पृथ्वी मुनि-वृत्तिवाले पुरुषो से सुशोभित हो जायगी । शरच्चन्द्र की भॉति उनकी उज्ज्वल पावनकीर्ति का स्मर्ग्ण कर लोग पाप मुक्त हो जायँगे । उनकी कीर्ति भक्ति, ज्ञान एव कल्याग्ए-दायिनी होगी । उससे लोगो का मोह दूर हो जायगा । रामानन्द मूर्तिमान धर्म की भॉति होगे, उनसे शत्रु परास्त होगे । अपने द्वादश शिष्यो से थिर कर विष्णु की ही भॉति रामानन्द श्रुति-रमृति स्रादि से उत्पन्न वादो से शत्रुस्रो को पराजित करते हुए उन्हें राममंत्र का उपदेश देकर ख्रासमुद्र चारो दिशाख्रों में विचरण कर नास्तिको को पराजित कर लोकाज्ञान को दूर कर श्रज्ञान का विनाश करेंगे। 'श्रगस्य सहिता' मे उन्हे रामरूप, राममन्त्रार्थवित्, कवि, राममन्त्रप्रद, रम्य, राम मन्त्ररत, प्रभु, योगिवर्य, योगगम्य, योगज्ञ, योगसाधन, योगिसेव्य, योगनिष्ठ, योगात्मा, योगरूपपृक्, सुशान्त, शास्त्रकृत्, शास्ता, शत्रुजित्, शांतिरूपपृक्, समयज, शमी, शुद्ध, शुद्धधी, शुद्धवेषपृक्, महान्, महामति, महामान्य, वदान्य, भीमदर्शन, भयहृत्, भयकृत्, भर्ता, भव्य, भवभयापहः, भगवान्, भूतिद, भोक्ता,

म्तेज्य, भूत-भृत्, विभु, ज्ञातज्ञेय, श्रविगम्भीर, गुरु, ज्ञानप्रद, वशी, श्रमीघ, श्रमोघहक्, दान्त, श्रमोघमिक्त, श्रमोघवाक्, सत्य, सत्यव्रत, सभ्य, सिद्धिय, सत्यव्रत, सिद्धिसं, स

'भक्तमाल' के ऋनुसार रामानन्द ने रामचन्द्र की ही भॉति ससार के प्रासियों को तारने के लिये दूसरा सेतु तैयार कर दिया था। म्रानन्तानन्दादि शिष्यों मे उन्होंने दस प्रकार की (दशघा) भक्ति कूट-कूट कर भर दी थी। वे दीर्घजीवी थे, श्रतः श्रपनी उदारता से उन्होंने श्रनेक प्रग्तजनो को पार कर दिया था इस ससार सागर से। 'भक्तमाल' मे उनके शिष्यों की जो सूची दी गई है उससे यह स्पष्ट हा जाता है कि रामानन्द का दृष्टिकोग् बहुत ही उदार था। उनके विचार से चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र, चाहे जुलाहा, जाट, नाई, च्रत्रिय श्रथवा रैदास हो, रामभक्ति का अधिकारी हो सकता है। 'श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर' मे उन्होने स्पष्ट ही कहा है कि सभी प्रपत्ति के श्रिधिकारी हैं। कुल-बल-शक्ति-धन श्रादि का यहाँ कोई श्रपेचा नही है। केवल चाहिए भगवान् के चरणों मे विशुद्ध म्रात्म-समर्पेण । यही कारण था कि रामानन्द से प्रेरणा पाकर मध्ययुग मे भक्तो का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया, जो पददलित जातियों को समान रूप से भक्ति का ऋधिकारी मानता था। ऐसे भक्तो में कबीर, रैदास, सेन, धन्ना ऋौर पीपा श्रादि प्रमुख हैं। रामानन्द ने स्त्रियों के लिये भी भक्ति का द्वार खोल दिया था। पद्मावती श्रीर सुरसुरी उनकी दो प्रसिद्ध शिष्याऍ थी। कहा जाता है कि खानपान के सम्बन्ध मे भी रामानन्द का दृष्टिकोण बहुत ही उदार था। वे छुन्ना-छूत को नहीं मानते थे। लगता है कि रामानन्द हृदय की विशुद्धता पर अधिक बल देते थे, वाह्याचार पर कम । 'भविष्य-पुराख्' के अनुसार स्रयोध्या मे उन्होने म्लेच्छ हो गये हिन्दुश्रों को पुनः कराठी-माला देकर वैष्णव बना दिया था।

श्रतः यह स्पष्ट है कि रामानन्द का व्यक्तित्व बहुत ही महान् था। उन्होंने युग की परिस्थितियो का भारतवर्ष भर मे भ्रमण कर विस्तृत श्रध्ययन किया था श्रीर श्रपने विचारों को परिस्थितियों के श्रनुरूप ही बनाया था। मुसलमानो की नीति से हिन्दुओं का श्रीर भी श्रधिक श्रहित हुन्ना होता, यदि उस समय रामानन्द जैसे उदार वैष्णवाचार्य न हुए होते ।

रामानन्द ने भाषा के च्रेत्र में भी नवीनता उत्पन्न की । कहा जाता है, उन्होंने स्वय कुछ पद हिन्दी में लिखे श्रीर श्रपने शिष्यों को हिन्दी ही में लिखने के लिये प्रेरणा भी दी थी। कबीर ने कदाचित् उन्हीं से प्रेरणा पाकर कहा था,

## 'संस्कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर'

दुलसीदास ने भी कदाचित् उन्ही से प्रेरणा पाकर ''नाना पुराण निगमागम सम्मत'' मत को भाषाबद्ध किया था 'भाषा बद्ध करव मै सोई'।

रामानन्द ने तत्ववाद पर श्रिधिक बल नही दिया है। भक्ति ही उनके लिये सब कुछ, थी। उनके उपास्य हैं 'राम' श्रीर उनकी साधना है 'राम के प्रति श्रनन्य शरणागिति'। रामानन्द को पाकर रामभक्ति-लता समूचे भारतवर्ष की ऊर्वर भूमि में बहुत ही पल्लिवित हुई।

## तृतीय अध्याय

## रामानन्द स्वामी के यन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता

रामानन्द स्वामी के ग्रन्थों के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों को कोई भी निश्चित् सूचना नहीं मिल सकी थी। विल्सन को रामानन्द स्वामी के किसी भी प्रन्थ का पता नहीं था, मैकालिफ़ का अनुभव था कि रामानन्दीय साधु अपने सम्प्रदाय तथा उसके संस्थापक के सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं देते। उन्हें केवल गुरु प्रन्थ साहब में संकलित रामानन्द का एक ही पद प्राप्त हो सका, प्रियर्सन महोदय को रामानन्द के कुछ हिन्दी पद प्राप्त हो गये थे,<sup>२</sup> पर उनमें से दो-एक को ही प्रकाश मिल सका, फर्कुंहर को रामानन्द जी के ग्रन्थ न मिल सके, त्रात. उन्हे यह त्रानुमान लगाना पड़ा कि रामानन्द 'त्रागस्त्यसंहिता' 'वाल्मीकि रामायग्', 'रामतापिन्युपनिषद्', 'ऋध्यात्म रामायग्' ऋदि से ऋधिक प्रभावित थे, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कभी-कभी 'श्री भाष्य' का श्रध्ययन रामानन्दी विद्वान् करते थे, क्योंकि रामानन्दी-भाष्य तो लिखा ही नही गया था। है किन्तु इस विचार-परम्परा से प्रभावित कुछ विद्वानों को छोड़ कर प्राय: सभी भारतीय विद्वानो ने रामानन्द जी के नाम पर प्रचलित ग्रन्थों का उल्लेख किया है। साम्प्रदायिक विद्वान तो एकाधिक ग्रन्थों के नाम इस सम्बन्ध मे देते हैं। इधर जब से रामानन्द-सम्प्रदाय मे रामानुज-सम्प्रदाय से स्वतत्र होने की भावना प्रवल हुई है, तब से रामानन्द जी द्वारा लिखित कहे जाने वाले श्रनेक ग्रन्थ प्रकाश मे श्राये हैं। श्रतः जहाँ श्रॅग्रेज विद्वानों का श्रनुसरण कर

१—-'दि रामानन्दीज मेक इट ए स्पेशल प्वाइंट दु कीप आल डिटेल्स अव् देयर सेक्ट ऐराड इट्स फ़ाउराडर ए प्रोफाउराड सीकेंट'—िद सिख रिलीजन, वा० ६, ए० १००।

२-दि माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर अव् हिन्दुस्तान, १० ७।

३--- जे० श्रार० ए० एस०-दि हिस्टारिकल पोजीशन श्रव् रामानन्द-जे० एन० फर्क्क्टर,

हम यह नहीं कह सकते कि रामानन्द जी ने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, वहीं यह भी मानने को हम प्रस्तुत नहीं कि रामानन्द जी के नाम से सम्प्रदाय में प्रचलित सभी ग्रन्थ स्वामी जी ही कृत हैं। रामानन्द स्वामी जी द्वारा लिखित कहें जाने वाले निम्नलिखित ग्रन्थों का सुभे श्रव तक पता चला है —

१--श्री वैष्णवमताब्जभास्कर

२--श्री रामार्चन पद्धति

३--गीता भाष्य

४---उपनिषद् भाष्य

५--ग्रानन्द भाष्य

६--सिद्धान्त पटल

७--रामरच्चा स्तोत्र

<---योगचिन्तामणि

६--श्री गुरु रामानन्द-कबीर जी का ज्ञान तिलक

१०--श्री रामाराधनम् ( संस्कृत )

११-वेदान्त विचार (भाषा )

१२---रामानन्दादेश

१३-राममत्र जोग ग्रन्थ

१४--राम ऋष्टक

१५-ग्यान लीला

१६ - कुछ फुटकलपद

१७-- ऋध्यात्म रामायगा

उपर्युक्त अन्थों में कुछ अन्थ ऐसे हैं जिनको प्रत्येक रामानन्दी विद्वान् सम्प्रदाय के प्रामाणिक अन्थ मानता है, कुछ अन्थ ऐसे हैं जो रामानन्द-सम्प्रदाय के अन्तर्गत किसी शाखा विशेष में ही प्रचित्त हैं, कुछ अन्थ ऐसे हैं जो स्वामी जी कृत कहे जाते हैं, किन्तु वास्तव में वे स्वामी जी कृत नहीं हैं, और कुछ अन्थ ऐसे हैं जिन्हे तर्क द्वारा स्वामी जी कृत कहा गया है। नीचे इन अन्थों की प्रामाणिकता पर विचार किया जायगा।

प्रन्थों की प्रामाणिकता—(१) श्री वैद्यावमताञ्जभास्कर—रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रायः सभी विद्वान् एवं सामान्य भक्त तथा हिन्दी साहित्य के प्रमुख भारतीय इतिहासकारों ने इस प्रन्थ को स्वामी रामानन्द कृत ही माना है। यह प्रेस से हुआ था। यह प्रति श्रव श्रप्राप्य है। इस समय इस प्रन्थ की दो प्रमुख प्रतियाँ प्राप्त हैं, एक के सम्पादक हैं पिडत रामटहलदास श्रीर दूसरी के श्री भगवदाचार्य।

इस प्रनथ का परिचय देते हुए पडित रामटहल दास स्वसपादित प्रनथ की भूमिका मे कहते हैं:-- श्राज हम जिस ग्रन्थ रत्न को उद्धृत करने के लिये उत्सुक हैं वह इन्ही श्री परमाचार्य स्वामी जी का श्रीमुख-वचनामृत है कि जिनके संतान भारतवर्ष के कोने-कोने मे श्री रामानन्दीय रूप से प्रख्यात हो रहे हैं। यदि कोई श्री रामानन्दीय होने का दावेदार हो सकता है तो इसी प्रन्थ के प्रमाण से ही होगा। 1,8 स्त्रागे सम्प्रदाय के प्रमुख मठो मे परम्परा द्वारा इस प्रन्थ के उपदिष्ट होने का उल्लेख करता हुन्ना लेखक कहता है:- 'हमारे परमाचार्य स्वामी जी ने बड़ी विद्वत्ता के संयुक्त वैदिक वर्णाश्रम सहित परम वैदिक श्री वैष्ण्व धर्मानुकूल अपने श्री भाष्यकारादि पूर्वाचार्यों की प्राचीन पद्धति के श्रनुगुगा इस 'श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर' प्रन्थ रतन को बना कर श्रपने शिष्य वर्गों को प्रथम उपदेश दिया। गलता, रैवासा, श्री बालानन्द जी का स्थान इन तीन स्थानों में यह प्रन्थ शिष्य-परम्परानुगत उपदिष्ट होता आया है। १२ लेखक ने इसकी प्राचीनता श्रीर प्रामाणिकता का भी उल्लेख किया है, "गत ७० वर्षी के प्रथम जयपुर नरेश श्रीराम सिंह महाराज ने वाममार्गी गुसाइयों के द्वारा ६४ प्रश्न करवाए थे। इन प्रश्नो ने कुछ स्थानो को छोड़ बाकी सबके महत्त्व पर कठोर बज्रघात किया...उस वक्त एक स्रातरिक प्रश्न स्रोर भी हस्रा कि श्रीरामानन्दीय समाज की जड़बुनियाद कहाँ से है ! इस पर गलता गादी के महन्थ श्री सीतारामाचार्य जी तथा श्री बालानन्द जी के स्थान के महन्थ श्री ज्ञानानन्द जी एव रेवासा के महन्थ श्री रामानुजदास जी ये सब मिल कर एक मत हो सभा के मध्यगत सप्रमाण प्रमाणित हुए थे कि हमारी मूल बुनियाद गादी श्री तोताद्रि ही है। एव हमारा मूल ऋनुष्ठेय ग्रन्थ-रत्न यह 'श्री वैष्ण्वमताब्ज-भास्कर' ही है।"<sup>३</sup> लेखक का मत है कि आज से ३०० वर्ष पूर्व ही इसी प्रकार के प्रश्न पर इस प्रन्थ का प्रामाएय दिया गया था। वह कहता है:-- "तीन सौ वर्षों के प्रथम भी ऐसी घटना गिरिनार मे हो चुकी थी। एव एक समय खास मयसूर राज्य मे भी यही छिड़ गया था कि 'श्री रामानन्दीय सम्प्रदाय'

१-- शी वैष्णवमताब्जभास्कर'-पण्डित रामटहल दास, भूमिका, पृष्ठ ३।

२-वही, पृष्ठ १५।

३-वही, पृष्ठ १५-१६।

'श्री सम्प्रदाय' के पूर्ण प्रचारक हैं, उस वक्त भी इस ग्रन्थ-रत्न ने श्री सम्प्रदाय के पूर्ण तत्वों को बता कर हमारी विजय मे श्री प्राप्त कराई थी। १९ इस ग्रन्थ का प्रचार किस प्रकार हुआ, इस पर प्रकाश डालते हुए लेखक लिखता है:-"यह प्रन्थ सबसे प्रथम श्री सुरसुरानन्द जी ने ऋपने शिष्यो को काशी जी मे पंचगंगा घाट पर उपदेश दिया। एव श्री श्रनन्तानन्द जी ने श्री कृष्णदास जी को दिया । उन्होने श्री श्रग्रदास को दिया । यह श्रग्रस्वामी जी की हस्तिलिखित पुस्तक पूर्वीक्त जयपुर के विवाद मे प्रमाण देने के लिये रेवासा से मॅगाई गई थी, किन्तु तब से यह पुस्तक जयपुर राजकीय 'सरस्वती-भवन' मे अद्याविध जब्त है। इस ग्रन्थ की एक प्रति काश्मीर नरेश के पुस्तकालय में भी श्रिति प्राचीन घरी है ।...बड़ी जगह के प्रथमाचार्य श्री रामप्रसाद जी से चार पुश्त प्रथम श्री मस्तराम जी के शिष्य श्री लच्मीरामदास जी बड़े भारी विद्वान् हुए थे। उन्होंने रेवासा से इस प्रन्थ को श्री ख्रवध में लाकर समस्त श्री वैष्णावों के मध्यगत कालच्चेप की कथा सुनाई थी। इसी मिति से इस प्रन्थ का पूर्ण प्रचार भ्रारम्भ हुन्ना। तत्पश्चात् पं० सूर्यवली जी एव पडित श्री रघवरशरण जी उन्होने इस प्रन्थ की संस्कृत टीका बड़ी विलक्षण तथा विद्वतापूर्ण मय विस्तार के बना कर उसे स॰ १६३६ में छपवाया था। मूल-मात्र एक वक्त कलकत्ता में भी छपा था।"र

इस ग्रन्थ की इस्तिलिखित प्रतियों के सम्बन्ध में दूसरी प्रति के सम्पादक श्री भगवदाचार्य का कहना है कि 'इस ग्रन्थ की मुक्ते भिन्न-भिन्न समय की लिखी हुई ५ प्रतियाँ श्रीर दो मुद्रित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। एक काश्मीर से, दूसरी प्रयाग से, तीसरी श्रीर चौथी श्री श्रवध से, पाँचवीं सिन्ध हैदराबाद से, छठवीं बगसरा (काठियावाड़) से श्रीर सातवीं पूना से। इन सातो प्रतियों के श्रातिरिक्त एक प्रति मेरे पुस्तकालय में है जो कि मेरे पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी से प्राप्त हुई है। इस प्रकार इस गुरुदत्त प्रति के सिहत इस ग्रन्थ की श्राठ प्रतियों के श्राधार पर इस ग्रन्थ का सशोधन मैंने किया है। इन प्रतियों का कम से क, ख, ग, ध, च, छ, ज, यह साकेतिक नाम मैंने यत्र-तत्र टिप्पिएयों में व्यवहृत किया है. ...न्यूनाधिक का ग्रहण श्रीर परित्याग मैंने श्रपने श्री गुरुदत्त पुस्तक के श्राधार पर किया है। 'ह जिस श्राधार पर इस प्रति में पाठ सशोधन किया गया

१---वही, पृष्ठ १६।

२-वही, पृष्ठ १७।

३-- 'श्री वैष्णवमताब्जमास्कर'-सं० भगवदाचार्यं, भूमिका, ५० ६।

है उसके सम्बन्ध में भगवदाचार्य का कहना है:—''हमारे संप्रदाय का मूल मंत्र है श्री राम मंत्र । श्रात श्री राम जी ही हमारे यहाँ परमोपास्य देव हैं । श्रीराममत्र के साथ जो श्लोक प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतीत होते हैं उन्हें श्रिधिक श्रीर प्रचिस समक्त कर मैंने छोड़ दिया है श्रीर नीचे टिप्पणी में रख दिया है । पाठ-मेंद तो बहुत ही स्थलों में है । उन्हें भी मैंने श्री गुरुदत्त पुस्तक के श्रानुसार ही रक्खा है ।" प्रन्थ में श्लोकों की सख्या के सम्बन्ध में श्रापने विचार उपस्थित करते हुए भगवदाचार्य जी कहते हैं.—ख, ज, श्रीर गुरुदत्त के श्रातिरिक्त श्रन्य सब प्रतियों में श्लोक सख्या १६१ है । ख पुस्तक में १६२ श्लोक हैं, जिनमें २ श्लोक तो श्रत्यन्त नवीन हैं, श्रन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलते हैं। तथा उनकी श्रावश्यकता भी नहीं थी। वे नवीन श्लोक ये हैं:—

प्रशान्तिचित्तायिजितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाययथोक्तकारिणे।
गुणान्वितायानुगतायसर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुच्चवे ॥ १८६॥
यः पठेच्छृणुयाद्भक्त्या सन्दर्भमिद्मुत्तमम्।
सर्वार्थसिद्धसम्प्राप्य लभेदन्ते परंपदम्॥ १६१॥

......यद्यपि ख, ज, पुस्तक के श्रितिरिक्त श्रन्य पुस्तकों में श्लोक सख्या १६१ लिखी है परन्तु वहाँ गण्ना करने पर १६२ श्लोक होते हैं । उनमें श्लोक-संख्या ११ दो बार भूल से लिखी है। यही भूल सब पुस्तकों में चली श्राई है। ख पुस्तक श्रभी ही मुद्रित हुआ है परन्तु उसमें भी श्राँख मूद् कर मिक्कास्थाने मिक्कापात् किया गया है.......मैने गुरुदत्त पुस्तक की ही सहायता ली है श्रत. इस पुस्तक में भी १८६ श्लोक रक्खें गये हैं। प्रकरण के श्रनुसार श्लोकों की सख्या इस प्रकार है:—प्रश्न १ श्लोक है, प्रश्न २-४५, ३-६, ४-५२, ५-१३, ६-२१, ७-८, ८-१४, ६-६, १०-१३, कुल जोड़ १८६।"

'श्री सम्प्रदाय-दिग्दर्शन' प्रन्थ मे भगवदाचार्य के गुरु श्री राममनोहर-प्रसाद जी ने इस प्रन्थ के प्रचार का उल्लेख करते हुए लिखा है: 'इमारे रामानन्द जी स्वामी कृत 'श्री वैष्ण्व-मताब्जभास्करः' श्रीर 'श्री रामार्चनपद्धतिः' ये दोनो ग्रन्थ श्रन्दाज से ६०० वर्ष पहले के श्राज तक उपलब्ध होते हैं.....ये दोनो ग्रन्थ चालीस वर्ष पहले के हमारे श्री रामानन्दी वैष्ण्वो के छपाये हुए भी

१---वड़ी, पृष्ठ ५-६।

२-वहां, पृष्ठ ६-७।

३—'श्री वैष्यवमताब्जभाष्कर', पृष्ठ ४० में प० रामटहलदास द्वारा उद्धृत।

हैं।" वैष्ण्वभक्त श्री गोपालदास ने श्रपने ग्रन्थ 'वैष्ण्वधर्मरत्नाकर' में इस ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य बतलाते हुए लिखा है—'हे शिष्य, तहाँ काशी में सर्व जीवों के कल्याण के श्रर्थ, रामानन्दीय वैष्ण्व-मताब्ज-भास्कर इस नाम के ग्रन्थ को रचे उस ग्रन्थ में मुमुक्षु वैष्ण्वों को करने योग्य मोच्च के सकल श्रर्थों का निरूपण हुश्रा है।'

इस प्रकार इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता निर्विवाद है। यह अवस्य है कि इसकी कोई भी इस्तलिखित प्रति लेखक को प्राप्त न हो सकी। रामानन्द-सम्प्र-दाय में इस ग्रन्थ का अत्यन्त महत्त्व है।

जहाँ तक प्रतियों के पाठ का सम्बन्ध है, लेखक ने पं॰ रामटहल दास के ही पाठ को प्रामाखिक माना है। भगवदाचार्य ने विभिन्न प्रतियों से जो पाठान्तर उद्धृत किया है, उनसे प॰ रामटहलदास का पाठ मिलता है श्रौर दूसरी बात यह है कि भगवदाचार्य जी ने रामानन्द-सम्प्रदाय को रामानुज-सम्प्रदाय से भिन्न सिद्ध करने के लिये स्वतन्त्र पाठ रखा है, जो श्रान्य प्रतियों के पाठ को देखते हुए मान्य नहीं हो सकता।

'हिन्दी-विश्व-कोष' मे रामानन्द नाम के कई प्रसिद्ध पिण्डतों का उल्लेख किया गया है: "रामानन्द-कई एक प्रसिद्ध पिण्डत-१—वाक्यसुषा की टीका के प्रणेता ब्रह्मानन्द भारती के गुरु । २—व्रतदर्भण के प्रणेता, जानकी मण्डल के पिता श्रीर गोपाल के पुत्र । ३—न्यायामृत व्याख्या व न्यायामृत तरंगिणी के रचियता । ये रामाचार्य नाम से भी परिचित थे । ४—बृहत् रुद्रोपपुराण की टीका श्रीर बृहत् रुद्रयामल की टीका के प्रणेता । ५—रामार्चन पद्धित के प्रणेता । ६—वैष्णवमताब्जभास्कर के रचियता । ७—शिवरामस्तोत्र के प्रणेता । ६—हिरंबंश टीकाकार । १०—काशीखण्ड टीका के प्रणेता । इन्होंने वासुदेव के श्रनुरोध से यह ग्रन्थ सकलन किया ।... ये मुकुन्द-पिथ के पुत्र श्रीर रामेन्द्रचन्द्र के पौत्र थे । पहले श्रपने पितामह फिर चतुर्भुज से शिच्चापाई ।" कोषकार ने इस उद्धरण मे कुछ रामानन्द पण्डितों का परिचय तो दे दिया है श्रीर वे सभी स्वामी रामानन्द से भिन्न हैं भी, किन्तु उन्होंने बृहत् रुद्रोपपुराण् की टीका, बृहत् रुद्रयामल की टीका, रामार्चन-पद्धित, वैष्ण्वमताब्जभास्कर, शिवरामस्तोत्र, श्रुद्रकुलदीपिका, हरिवश-टीका श्रादि के लेखकों का कोई भी परिचय नही दिया । रुद्रोपपुराण् श्रीर रुद्रयामल की टीकाऍ स्वामी

१-वैष्णवधर्मरत्नाकर-गोपालदास, पृ० १००।

२--हिन्दी विश्वकोर, पृ० ४६०।

रामानन्द कृत नहीं हो सकतीं, उनका प्रयोता कोई शिवोपासक परिडत ही हो सकता है। रामानन्द-सम्प्रदाय के कुछ विद्वान (भगवदाचार्य) राम-भिक्त मे शिव का कोई स्थान ही नहीं मानते, किन्तु, दूसरे राम-भक्ति के साथ-ही-साथ शिव-भक्ति ( पूजा ) को स्वीकार करते हैं, स्वतन्त्र रूप से नहीं । विनद ब्रह्म-चारी ने 'शिवरामाष्टक' को स्वामी रामानन्द कृत कहा भी है। इसी प्रकार शूद्रकुलदीपिका, हरिवश-टीका, काशी-खरड टीका ब्रादि भी स्वामी रामानन्द कृत नहीं कहें जा सकते । रामानन्द-सम्प्रदाय में न तो उनको कोई मान्यता ही मिली है श्रीर न उनका पचार ही है। इस प्रकार रामार्चनपद्धति. वैष्णवमता-ब्जभास्कर तो रामानन्द स्वामी कत ही कहे जा सकते हैं। शिवरामस्तोत्र की रचना किस रामानन्द ने की, यह अज्ञात ही है। विन्दु ब्रह्मचारी ने जिस शिवरामा-ष्टक को स्वामी जी कृत माना है, रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रन्थों मे उसे कोई स्थान नहीं प्राप्त है। विश्व-कोषकार ने एक श्रीर समस्या उपस्थित कर हमें उलफान मे डाल दिया है। एक स्रोर 'रामानन्दीय' का परिचय देते हुए जहाँ लेखक लिखता है:-- 'रामानन्द प्रग्ति वेदान्त विषयक एक प्रसिद्ध प्रन्थ', वहीं वह किन्हीं रामानन्द स्वामी (विश्वकोषकार के अनुसार तत्वसग्रह, रामायण मुक्तितत्व तथा विद्याभूषण् के प्रगोता ) का परिचय देते हुए लिखता है:— र 'यद्यपि रामानन्द स्वामी का बनाया कोई प्रन्थ नहीं मिलता, तो भी उनके मतानुवर्ती वैष्णुवो ने आगे चलकर बहुत से प्रन्थ सकलित किए। यहाँ किन्हीं शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है. क्योंकि ये ग्रन्थ रामानन्द-सम्प्रदाय में न तो प्रचलित ही हैं श्रीर न मान्य। वस्तुतः विश्वकोषकार को स्वामी रामानन्द तथा श्रन्य रामानन्द विद्वानों में कुछ भ्रम साहो गया है। यह अवश्य है कि विश्वकोषकार से इसे इतना सकेत मिलता ही है कि 'श्री वैष्णवमताब्जभास्कर' रामानन्द द्वारा प्राणीत है। हिन्दी के इतिहासकार ( शुक्ल जी, डा॰ वर्मा स्त्रादि ), तथा संत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् डा॰ पीताम्बरदत्त बथ् वाल एव रामानन्द-सम्प्रदाय के प्राय. सभी लेखक एव विद्वान इस प्रन्थ को स्वामी रामानन्द कत ही मानते हैं। ऋतः ऋपने ऋध्ययन के लिए हम भी इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द कत ही मानेंगे।

वर्ण्य विषय—इस ग्रन्थ में स्वामी रामानन्द ने श्रपने प्रिय शिष्य सुरसुरा-नन्द के निम्नलिखित दस प्रश्नों का उत्तर दिया है :—तत्व क्या है ? श्रीवैष्णुवों

१--हिन्दी विश्वकोष, पृ० ४६१।

२-वही, पृ० ४८७।

का जाप्यमंत्र क्या है १ वैष्णावो के इष्ट का स्वरूप, मुक्ति के मुलम साधन, श्रेष्ठधर्म, वैष्णावो के भेद, वैष्णावों का निवासस्थान, वैष्णावो का कालच्चेप श्रीर मोत्न के साधन । प्रथम प्रश्न के उत्तर मे प्रकृति, जीव, ईश्वरतत्व का निरूपण किया गया है। द्वितीय प्रश्न के उत्तर मे श्री राममत्रार्थ, श्रीरामद्वयमंत्रार्थ, श्री-रामचरममत्रार्थं की व्याख्या की गई है। जीव ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध, तत्वत्रय, त्राकारत्रय, त्र्यर्थपचक, भगवत्स्वरूप, चिदचित्स्वरूप, परस्वरूप, श्राचार्य स्वरूप श्रादि की भी व्याख्या इसी प्रश्न के सम्बन्ध में की गई है। ततीय प्रश्न के उत्तर में सीताराम तथा लद्भमण श्रादि का दिव्य ध्यान करना बतलाया गया है। चतुर्थ प्रश्न के उत्तर मे पंचसस्कार, राममन्त्र का जाप, तुलसी-माला घारण करना, तत्वचिन्तन करते हुए भगवद्भक्ति करना, रामनवमी कृष्णुजनमाष्टमी, नृसिंह चतुर्देशी, वामन जयन्ती, जानकी नवमी, षड्विंश एकादशी स्रादि विष्णु पचक व्रतों का धारण करना स्रादि पर विचार प्रकट किया गया है। पंचम प्रश्न के उत्तर में श्रिहिंसा, भगवान का षोडशोपचार से नित्याराधन, वर्णाश्रम-धर्म का पालन करते हुए वैदिक धर्म का पालन, भगवान मे श्रदूट भक्ति, श्रवण-कीर्तनादि वैष्णवों के कर्त्तव्य बतलाए गए हैं। छुठे प्रश्न के उत्तर मे जीव-तत्व का निरूपण किया गया है। सातवें प्रश्न के उत्तर मे वैष्णवों को पंचायध धारण करने तथा तीर्थाटन-सत्सग-श्रवण-कीर्तनादि यक्त प्रेमाभक्ति करने का आदेश दिया गया है। यही उनके लक्त्या भी हैं। आठवें प्रश्न के उत्तर मे प्रयाग, मशुरा, ऋयोध्या, काशी, चित्रकूट, मिथिला ऋाढि स्थानों मे वैष्यावों को निवास करने की ख्राज्ञा दी गई है ख्रीर साथ ही यह भी कहा गया है कि वे जिस किसी तीर्थ स्थान मे रहे वहाँ के प्रमुख देवता का सम्मान स्त्रवश्य करे । नवे प्रश्न के उत्तर मे श्री वैध्णवों को त्रिसच्या करते हुए शुभकर्म करने तथा रामायण, महाभारत श्रीर भाष्यादि के श्रध्ययन का श्रादेश दिया गया है। दसवे प्रश्न के उत्तर मे प्रपत्ति, मोच का मार्ग, साकेत-धाम. भगवत प्राप्ति ऋादि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस ग्रथ की समाप्ति होती है।

श्री रामार्चन पद्धति—पिएडत रामचन्द्र शुक्ल, डा० पीताम्बरदत्त वर्थ वाल, डा० रामकुमार वर्मा श्रादि हिन्दी के प्रमुख विद्वान् तथा पिएडत रधुबरदास वेदान्ती, पं० रामटहलदास, पं० रामनारायण दास, तथा पं० रामपदार्थदास

१—वेदान्ती जो इस स्वामी रामानन्द कृत मानते तो हैं, परन्तु कुळ सकोच के साथ ही। श्रानन्दभाष्य की भूमिका मे उन्होंने लिखा है ...... इयचश्रीस्वामिच-

वेदान्ती त्र्यादि रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रमुख लेखक 'रामार्चन पद्धति' को स्वामी रामानन्द जी कृत मानते हैं। हिन्दी विश्व-कोषकार ने भी इस प्रन्थ के लेखक का नाम रामानन्द ही दिया है, यद्यपि इस रामानन्द का उन्होंने कोई परिचय नहीं दिया है।

इस प्रनथ के सम्पादक प० रामटहलदास का कहना है कि 'श्रीरामानन्द स्वामी जी ने इसका प्रथम उपदेश श्री श्रमन्तानदजी एव श्री सुरसुरानन्द जी को दिया था। तदनु उक्त श्राचार्य चरणों के शिष्य-प्रशिष्यों में इसका खूब ही प्रचार हुन्ना। किन्तु कराल काल की विकरालता ने इसके वास्तविक रूप का तिरोभाव ही कर दिया।.....श्री युक्त प० रघुवरशरणा जी ने इसकी प्राचीन लिपि रेवासा (जयपुर) से लाकर श्री श्रवध में प्रचार कराया। किन्तु यह श्रथ संस्कृत में होने से इसका प्रचार नहीं के समान हुन्ना। ११ इस प्रनथ की इस्तिलिखत प्रतियाँ श्रप्राप्य हैं, मुद्रित प्रतियों में एक के सम्पादक हैं पिएडत रामटहल-दास श्रीर दूसरी के सम्पादक हैं प० रामनारायण दास। इन दोनो ही प्रतियों में कुछ पाठ-मेद भी पाया जाता है। जब तक इस ग्रंथ की कुछ, इस्तलिखित प्रतियों नहीं प्राप्त होतीं, तब तक यह कहना कि कौन सा पाठ ठीक श्रीर कौन सा श्रप्रामाणिक है, सम्भव नहीं है। पिएडत रामटहलदास द्वारा प्रकाशित प्रति का पाठ सम्प्रदाय में मान्य है, श्रतः इम उसे ही प्रामाणिक स्वीकार करेंगे।

इस प्रथ को अप्रामाणिक मानने वाले रामानन्दी विद्वान् भगवदाचार्य एक अप्रेर रामानन्द-दिग्विजय की भूमिका में लिखते हैं, "कितने ही दुगप्रही लोगों का कहना है कि 'श्री रामार्चन-पद्धति' भी श्री रामानन्द स्वामी जी की ही बनाई गई है। 'रामानन्द कृता सेय श्रीरामार्चनपद्धतिः' यह श्लोक प्रमाण में रक्खा जाता है। पर उसकी रचना आचार्य के योग्य नहीं। यदि यह रचना उनकी है भी तो पाठ-मेद श्रवश्य ही मुद्रित प्रति में किया गया है। दो प्रेस से यह प्रस्थ छपा है श्रीर दोनो में पाठ-मेद है।" श्रीर दूसरी आर वे इस प्रथ को निश्चय रूप से रामानन्द स्वामी कृत मानते हैं। वे लिखते हैं, "यह प्रथ (श्रीवैष्णवमता-

रखैरेवप्रक्षीतेत्यत्र विप्रतिपद्यन्त प्वानेकं श्रीरामानन्दीयवैष्यवा । नह्यत्रसुदृढ-मुत्पश्यामो वयमपि गमकम् । तथापिवर्तमानमुद्रितपुस्तके तेषामेवक्वतिरियमि त्येतावताऽस्माभिरपि तत्क्वतिपु परिगयिता"—श्रीनन्दभाष्य-भूमिका, पृष्ठ १८।

१--श्री वैष्णवमताब्जमास्कर, पृष्ठ ३३।

२ - 'श्रीरामानन्द-दिग्विजय'-मगवदाचार्य, पृष्ठ ५५।

३---'श्रीवैष्णवमताञ्जभास्कर' भगवदाचार्य, स० १६८६ वि० : भूमिका, पृष्ठ ४।

ब्जभास्कर) श्री स्वामी जी महाराज का द्वितीय ग्रंथ है। इसके पूर्व में 'श्रीमदानन्द भाष्य' निर्मित हो चुका है। इसीलिये इसमे 'श्रानन्द-भाष्य' से कालचेप करने की श्राज्ञा दी गई है। गीताभाष्य श्रीर श्रीरामार्चन-पद्धति इत्यादि ग्रन्थ इसके पीछे निर्मित हए हैं।" इस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय के लगभग सभी विद्वान् श्री रामार्चन पद्धति को स्वामी रामानन्द कत ही मानते हैं। जिन्हें इस सम्बन्ध मे कुछ श्रापत्ति है वह इसी कारण कि इसके श्रारम्भ मे रामानन्द जी ने जो श्रपनी गुरु परम्परा दी है, वह रामानुज-सम्प्रदाय से उनका निश्चित् सम्बन्ध विदिव्द करती है। श्रतः रामानन्द सम्प्रदाय के वे विद्वान जो रामान्ज सम्प्रदाय से अपना कोई भी सम्बन्ध स्वीकार नहीं करना चाहते, इस प्रन्थ को स्वामी रामानन्द जी कृत नहीं मानते हैं। १ इस निवन्ध में श्रागे हम देखेंगे कि उपलब्ध सामग्री के बल पर रामानन्द स्वामी को रामानुज-सम्प्रदाय से सम्बद्ध मानना ही पहेगा । कालान्तर मे उन्होंने कारणवश स्त्रपना एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय स्थापित कर लिया। ऋपने ऋध्ययन के सम्बन्ध में 'श्री रामार्चन पद्धति' को स्वामी रामानन्द कत मान लेने मे हमे कोई स्त्रापित नहीं होनी चाहिये। जहाँ तक शुद्ध प्रामाणिक पाठ का प्रश्न है, प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो के स्रभाव में हम परिडत रामटहलदास द्वारा प्रकाशित एवं सम्पादित प्रति का पाठ ही मान्य समभते हैं। वस्ततः पाठ-भेद इस प्रथ के प्रतिपाद्य को श्रप्रामाशिक सिद्ध नहीं करता. न ही उसे किसी भी मौलिक रीति से प्रभावित ही करता है।

वर्ण्य विषय—इस ग्रन्थ के ब्रारम्भिक श्लोकों में भगवान् राम एवं श्री-रामानुजादि पूर्वाचारों का स्मरण कर रामानन्द जी ने ब्रपनी गुरु-परम्परा दी है। छठें श्लोक मे श्रपने गुरु राघवानन्द जी की उन्होंने वन्दना की है। इसके उपरात भगवान् राम की पूजा करने की विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। स्वामी जी ने उपासक के शरीर की शुद्धि तथा उसके नित्य-कर्म के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। मूर्ति-स्नान, पार्षदों का ब्राह्मन्, भगवान् राम का षोडशोपचार से पूजन, फिर साग-सायुध-सपरिकर-पूजनविधि, भगवान् राम की स्तुति, राजभोग, भागवतो को प्रसाद-ब्रप्ण ब्रादि इस ग्रन्थ

१—परम्परा परित्राण पृष्ठ ३०-३१ में स्वा० भगवदाचार्य ने लिखा है:—सारांश यह है कि श्री रामार्चन पद्धित में को परम्परा छपी है वह नवीन कल्पित है श्रीर किसी श्रनभिन्न पुरुष ने उसमें स्वामी की के नाम से छपा दी है। इस पद्धित में श्रन्य कितने ही विषय स्वसम्प्र-दाय विरुद्ध छापे गये हैं शीघ्र ही में उसका सशोधन करके हस्तिलिखित प्राचीन प्रति के श्रनुसार प्रकाशित कराऊँगा।'

मे रामानन्द स्वामी जी द्वारा लिखित उपनिषद् भाष्य की सूचना दी है। र इनके अनुसार इस प्रन्थ की विशेषता है, 'परेषा दुर्व्याख्यानेन मालिन्यसुपगताना अतीना विशुद्धार्थ-प्रकाशन-परम्।' श्रीर स्वय 'श्रानन्द-भाष्य' मे इस प्रकार का उल्लेख मिलता है: "इत्याद्यनेकश्रुतिभिः परमात्मनः सर्वोत्कृष्टदिव्यज्ञानादिमत्वेन न क्वापिनिर्विशेषप्रतिपादकत्वम्। एतच्चतत्तदुपनिषद्विवेचनाया स्पष्टीकृतमस्माभिरिति तत एवावगन्तव्य विशेषार्थिभिरतोऽत्र विरम्यते।।" यदि 'श्रानन्द-भाष्य' को स्वामी रामानन्द कृत मान लिया जाय, तब श्रवश्य ही यह उल्लेख कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, श्रन्थथा नहीं। न तो इस प्रन्थ (उपनिषद्भाष्य) की कोई प्राचीन इस्तलिखित प्रति ही उपलब्ध है श्रीर न यह प्रन्थ प्रकाश मे ही श्राया है। वस्तुतः रामानुज—सम्प्रदाय से रामानन्द का कोई भी सम्बन्ध न सिद्ध करने के श्रान्दोलन के फलस्वरूप जब 'श्रानन्द-भाष्य' प्रकाशित किया गया, तभी 'उपनिषद्-भाष्य' श्रथवा 'गीताभाष्य' की सूचना तो दे दी गई, किन्तु श्रज्ञात कारणो से वे श्रव तक प्रकाश मे न श्रा सके। जो हो, जब तक ये प्रन्थ प्राप्त नही हो जाते, तब तक उनके सम्बन्ध मे कुछ भी मत देना उचित नही। वेदान्ती जी के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी भी विद्वान् ने इस प्रन्थ की सूचना नही दी है।

आनन्द-भाष्य — श्रानन्द-भाष्य के प्रकाशन ने रामानन्द-सम्प्रदाय के श्रध्य-यन-कम मे एक श्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। विद्वानों ने इस प्रकाशन को प्रारम्भ से ही सन्देह की दृष्टि से देखा है श्रीर श्राज तक सभी विद्वान् एक स्वर से इस ग्रन्थ को स्वामी रामानंद कृत नहीं मानते। परिस्थिति तो यह है कि स्वय रामानन्द-सम्प्रदाय में श्रानेक विद्वान् ऐसे हैं जो इस भाष्य को श्राधुनिक रचना के रूप मे ही स्वीकार करते हैं। उनके श्रनुसार स्वामी जी ने किसी भाष्य की रचना नहीं की थी। हिन्दी साहित्य के भारतीय इतिहासकारों ने इसे सदिग्ध दृष्टि से ही देखा है। श्रतः इस भाष्य के सम्बन्ध में किसी भी निश्चित् निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व हमें दोनों पद्यो—इसको प्रामाणिक-श्रप्रामा-िण्यक मानने वालों-के तकों को भलीभाँति समक्ष लेना चाहिए।

श्रानन्द-भाष्य को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के मत—सर्व-प्रथम इम इस भाष्य के भूमिका-लेखक प॰ रघुवरदास वेदान्ती के मत को उपस्थित करेंगे। सच्चेप में वेदान्ती जी के विचार निम्नलिखित हैं:—

१--- श्रानन्द-भाष्य, भूमिका, प० रघुवरदास वेदान्ती, पृ० १७।

२--- आनन्द-भाष्य-जन्म। व्यधिकरणम्, अध्याय १, पा० १, पृ० ३६।

भाष्य-निर्माण का कारण-समस्त भारत का पर्यटन करने के पश्चात् रामानन्द जी जब काशी में स्थायी रूप से निवास करने लगे तब उन्हें विशिष्टा-द्वैत सिद्धान्त के प्रचार करने की चिन्ता हुई । प्रारम्भ मे केवल एक ही श्री सम्प्र-दाय था जो ग्रनादिकाल से ग्रनविच्छन्न रूप से चला ग्रा रहा था । कालान्तर मे मन्त्र, उपास्य, उपासना, श्राचार श्रादि के मेद से इस मूल श्रीसम्प्रदाय में दो शाखाए हो गई'। एक शाखा मे राममन्त्र ही मुख्यमत्र था श्रीर उपास्य श्री भगवान् राम थे, दूसरी शाखा का मुख्यमत्र नारायणमत्र हुआ और उपास्य थे भगवान नारायण । अनेक विधन्वाधाओं के कारण रामसम्प्रदाय छिन्न-भिन्न हो गया श्रौर इस सम्प्रदाय के श्रमेक उपासक दूसरे सम्प्रदायों के श्राश्रय मे चले गए। इन उच्छु खल राम-सम्प्रदायानुयायियों को श्री सम्प्रदाय की दूसरी शाखा ने शास्त्रबल से अपने सम्प्रदाय में मिला लिया और अनेक महत्वपूर्ण प्रन्थ-रत्नों की रचना कर यह नारायगीय शाखा बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। स्रतः रामशाखा क्रमशः शिथिल होने लगी। इसके रहस्य-प्रनथ लुप्त होने लगे। फल-स्वरूप श्रिधिक समय व्यतीत हो जाने पर रामशाखा नारायग्रीय शाखा मे घुल-मिल कर उससे अपना अभिन्नत्व स्थापित कर बैठी। फलतः श्री राममन्त्र के साथ ही श्री नारायग्रामन्त्र की समानता भी स्वीकार कर ली गई। रामसम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थ विनष्ट कर दिए गए। पूर्वाचार्यों द्वारा प्रशीत श्रीतस्मार्च ग्रन्थ भी अन्धकार के गह्वर में फेंक दिए गए। रामसम्प्रदाय की इस परिस्थिति से रामानन्द क्षुब्ध हो उठे । श्रतः उन्होने हनुमान् , ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर, व्यास. शुक, पुरुषोत्तम, गगाधर स्रादि प्रमुख स्राचार्यों की वेदान्त-विषयक घारणा के श्रनुगुण ही श्रानन्द-भाष्य की रचना की। विशिष्टाद्वेत प्रतिपादक श्री वैष्णुव-सर्वस्व यह भाष्य विद्वानो द्वारा ऋविदित नहीं है।

भाष्य के प्रकाशन पर किए गए आत्तेपों का उत्तर—इस भाष्य को अनेक विद्वान् नवीन कृति ही मानते हैं, स्वामी रामानन्द प्रणीत नहीं। पिएडत रघुवरदास वेदान्ती ने इसका उत्तर भी भूमिका में दिया है। उनके अनुसार—(१) कुछ लोगों का कहना है कि आनन्द-भाष्य अभिनव-परम्परा का प्रचार करने वालों की ही कृति है, रामानन्द स्वामी की कृति नहीं। विशिष्टाद्वैत-मत-प्रतिपादक श्री भाष्य के रहते हुए आनन्द-भाष्य की आवश्यकता ही क्या थी १२—अथवा यदि यह प्रन्थ स्वामी रामानन्द प्रणीत ही है तो लोक में इसका आज से पूर्व प्रचार ही क्यों नहीं था १ आधुनिक नवीन परम्परा के प्रचार के पूर्व तो इसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। वेदान्ती जी ने इन प्रश्नों का उत्तर हम एकार

दिया है। (१) पहला कारण केवल अनुमानाश्रित है, अतः वह प्रमाण-कोटि में नहीं आ सकता। फिर लोक में रामानन्द द्वारा रचित यह प्रनथ उपलब्ध होता ही रहा है। सुधियों के पुस्तकालयों में यह प्रनथ सुरिच्चित रखा पाया गया है। श्रीरामानन्दीयों को इस प्रनथ का सम्यक्जान था। रामानुजीयों को इसका ज्ञान नहीं था, इसके प्रमाण नहीं मिलते। यदि यह कहा जाय कि कुछ वैष्ण्वों को इस प्रनथ का पता नहीं था तो इसी युक्ति से इच्छा न रहते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि श्री भाष्य रामानुज कृत नहीं। यदि विशिष्टाद्वेत मत से पूर्ण श्री वैष्ण्वमताब्जभास्कर आदि रामानन्द स्वामी प्रणीत प्रनथ पहले से मिलते रहे हैं, तब यह कहना निराधार है कि श्री भाष्य के रहते हुए विशिष्टाद्वेतवादी आनन्द-भाष्य की क्या आवश्यकता थी १ एक अश की समानता होने मात्र से आनन्द-भाष्य की रचना अनावश्यक नहीं सिद्ध की जा सकती।

२—वेदान्ती जी ने आगे कुछ ऐसे विद्वानों का मत दिया है जो यह कहते हैं कि 'इतिहासकारों के मत से रामानन्द स्वामी ने केवल श्रीवैष्ण्वमताब्ज-भास्कर और श्री रामार्चनपद्धित की रचना की है, आनन्दभाष्य की नहीं।' उनका यह प्रयास वेदान्ती जी के मत से पयोधरधाराप्रपात से पतित विन्दुओं को पकड़ कर अम्बर पर चढना मात्र है। आधुनिक इतिहासकारों का मत अप्रामाणिक है, क्योंकि रामानन्द-सम्प्रदाय में आनन्द-भाष्य सदैव उपलब्ध होता रहा है। फिर आधुनिक इतिहासकारों का मत प्रमाणाभाव में ठीक भी नहीं होता है।

कुछ लोगों का यह कहना कि नवीन परम्परा के लिए प्रमाण की खोंज करते समय श्राधुनिक विद्वानों ने ही इस ग्रन्थ की रचना की है, वेदान्ती जी के मत से नितान्त ही श्रमुचित है। वैभव-सम्पन्न व्यक्तियों के ग्रहों में श्रमेंक वस्तुएँ गुप्त पड़ी रहती हैं। यदि श्रधिक उपयोग में श्राने वाली वस्तुश्रों के श्रतिरिक्त कोई मूल्यवान् पदार्थ गुप्त ही पड़ा रहे श्रथवा यदि किसी वस्तु का उपयोग श्रधिक करते-करते ग्रहपित उसे जीर्ण समम्म कर घर में सुरिद्धित रूप से रख दे श्रीर उसी प्रकार की श्रम्य वस्तुश्रों से काम चलावे तो कोई क्या यह कह देगा कि ग्रहपित के पास श्रमुक वस्तु थी ही नहीं १ श्रथवा यदि कोई वस्तु कभी घर में श्रहष्ट हो जाय श्रीर ग्रहपित दूसरी उसी दग की वस्तु से काम चला ले, किन्तु कालान्तर में वह वस्तु उसे फिर मिल जाय तो क्या यह कहा जायगा कि ग्रहपित के घर में उस वस्तु का श्रमाव था १ इसी प्रकार 'श्रानन्दभाष्य' किसी विद्वहर की मञ्जूषा में कुटिल कीटजुष्ट रूप में सुरिद्धत था श्रीर श्रावश्य- कता पड़ने पर प्राप्त हो गया। जब तक किमी वस्तु का उपयोग नहीं होता, तब तक ही उसे टूँढ़ने का कोई प्रशास नहीं किया जाता। श्रावश्यकता श्राविष्कार की जननी है। श्रावश्यकता पड़ने पर यदि 'श्रानन्द-भाष्य' खोजियों को प्राप्त हो गया तो इसमें श्राश्चर्य ही क्या है १ फिर लब्ध-प्रचार-परग्परा मी नवीन नहीं है। इसका निरूपण श्रग्राचार्य प्रभृति विद्वानों ने पहले ही कर दिया है।

श्रानन्द-भाष्य नाम का कारण—इस सम्बन्ध मे वेदान्ती जी ने निमन-लिखित श्रनुमान लगाए हैं:—

१—ब्रह्म का स्त्रानन्द प्रमुख गुगा है। स्त्रतः स्त्रानन्द पदाभिधेयब्रह्म के नाम पर ही इस भाष्य का नाम रखा गया होगा।

२—इसका नाम कदाचित् रामानन्द स्वामी के नाम पर ही पड़ा हो, जिस प्रकार श्रीरामानुजभाष्य श्रयवा श्री शाकरभाष्य श्रादि भाष्यों के नाम उनके लेखकों के नाम पर पड़े।

प्रनथ की हस्तिलिखित प्रतियाँ—वेदान्ती जी ने जिन हस्तिलिखित प्रतियों के आधार पर इस प्रनथ का सशोधन किया है, उनका उल्लेख उन्होंने इस मूमिका में किया है। पहली प्रति तो 'सुखद समीरकाश्मीरजनपदनिवासरिक' उनके आचार्य ने वेदान्त में उनकी कुछ गीत देखकर उन्हें दी थी। उस समय वेदान्ती जी न्याय-वेदान्त अध्ययन में निरत थे, अतः उसका उपयोग वे न कर सके। जब रामानन्द-सम्प्रदाय को स्वतन्त्र मानने में लोगों ने आपित की तब 'गुरु-पुस्तक-भवन' से उन्होंने इस भाष्य को निकाल कर प्रमाण स्वरूप रखा। वेदान्ती जी के अनुसार इस प्रति में अशुद्धता तो नहीं है, किन्तु अनेक अच्चर मिट गए हैं। कश्मीर के किसी वेणीराम नाम के परिडत ने राजकीय पुस्तकशाला के लिए स॰ १८६७ में इस प्रनथ की प्रतिलिपि की थी।

इस ग्रन्थ की दूसरी प्रति उन्हें श्रयोध्या में श्राए हुए किसी नैपाली वैष्णव ने श्रपने स्थान से लाकर दी थी। यह वैष्णव वेदान्ती जी को हरिहर-चेत्र में मिला था। सामयिक वार्ता प्रसग में ही उसने यह सूचना दी कि उसके यहाँ रामानन्द-भाष्य की हस्तलिखित प्रति वर्तमान है। वेदान्ती जी के श्रनुसार इस प्रति के श्रन्त में यह लिखा हुआ है :--- 'इति श्रीमदानन्दनामकेश्रीरामा-

१ - श्रानन्दभाष्य-मशोधक रघुवरदास वेदाती, भूमिका, पृष्ठ २१।

नन्दभाष्ये चतुर्थोऽध्याय समाप्तः । श्रीसीतारामार्पग्रमस्तु । स० १८३५ लि० प० रामसवकदासवैभ्ग्वेन ।' यह प्रति भी खरिडताच्चरो से पूर्ण है ।

इन दोनो ही प्रतियों के स्राधार पर वेदान्ती जी ने इस प्रन्थ का सशोधन किया है, किन्तु जहाँ दोनो ही प्रतियों में कुछ शब्द खिएडत हो गए हैं, वहाँ उन्हाने स्वतत्र बुद्धि का प्रयोग भी किया है। वे स्वय लिखते हैं:—"इदन्त्वाचच्महे-पुस्तकद्वयमासाद्यानि स्वीयबुद्धिवैशद्यानुगुण् यथासाध्य सशोध्येदमुपह्नियते भवद्भ्योभाष्यरत्नम्। परमुपलब्धयोईयोः पुस्तकयोरेकस्य विशुद्धन्वेऽप्यतिजीर्ण-त्वाद्विगलिताच्चरत्वाच्चापरपुस्तकसाहाय्येनैव सर्वथा दुर्वाच्यमपि विशुद्ध पुस्तक-पाठ दर्शे दर्शे सशोध्य सत्यप्यपरिमन् पुस्तके क्वञ्चित्पाठभेदेऽयमेवपाठः स्थापितः एवम्स्थिते सभावयामः क्वचित्सदिग्धार्थतापिपदे वाक्ये वा सम्पद्यतेति।"

भगवदाचार्य का मत—पिएडत रघुवरदास वेदान्ती की ही भॉति रामानन्द-सम्प्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध विद्वान् भगवदाचार्य भी 'म्रानन्द भाष्य' को रामानन्द स्वामी कृत ही मानते हैं। उनके मत को मै यहाँ उन्ही के शब्दों मे उद्धृत कर रहा हूं:—

"वह त्रानन्दभाष्य जिसे महान्त रघुवरदास जी ने प्रकाशित कराया है वह रामानन्द स्वामी जी का बनाया हुन्ना है ही नहीं। वह तो महान्त रघुवराचार्य का बनाया हुन्ना है यह बात श्री रघुवर जी ने मेरे पास अपने एक पत्र में लिखी है, मैं उस पत्र को किसी भी सभा में रख सकता हूं।" "रघुवरदास या तो यह बता दें कि वस्तुत: उन्होंने इस भाष्य को बनाया है और या तो यह स्पष्ट कर दें कि मैंने व्यर्थ की प्रशसा इकट्ठी करने के लिए भूठ ही अपने को आनन्द-भाष्य का कर्ता लिख दिया है—निर्ण्य तो आज यह करना है कि रघुवरदास कहते हैं कि मैंने इस भाष्य को बनाया है उनका यह कहना सत्य है या नहीं ?—उनसे स्पष्ट लिखवा लिया जाय कि उन्होंने उस पत्र में अपने को आनन्द भाष्य का कर्ता लिख कर सम्प्रदाय का बहुत बड़ा अपकार केवल अम, प्रमाद, और विप्रलिप्सा से ही किया है।.....सर्व साधारण और विशेषकर वाह्य विद्वानों के अम और शका को दूर करने के लिए आनन्द-भाष्य को उस प्राचीन प्रति को जिस पर से अहमदाबाद वाला सस्करण छुपा है—एक ऐसे स्थान पर कुछ दिनो के लिए रख दिया जाय जहाँ पर सभी विद्वान् उसे देख

१-वहा, पृठ २२।

२-तत्वदर्शी वर्ष ४, श्रंक १२, पृ० ५, सम् १६३२ ई०।

कर अपना भ्रम मिटा सकें तथा सरकारी एक्सपर्ट के द्वारा उसकी जाँच करा कर उसकी प्राचीनता की पुष्टि करा देनी चाहिए।.....इस अज्ञानता का अन्त तो हो जाना चाहिए कि हम और आग कह दें कि यह प्राचीन है तो वह प्राचीन हो जायगा। प्राचीनता की परीन्ना के लिए नए-नए उपाय बन गए हैं। उन पर यदि 'आनन्द भाष्य' न टिक सका तो वह सम्प्रदाय के हित के लिए सर्वथा अन्नम वस्त सिद्ध होकर रहेगा। ""

कपर के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि भगवदाचार्य को रघुवरदास जी ने श्रपने एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि 'श्रानन्द-भाष्य' वस्तुतः उनकी ही रचना है। स्वय भगवदाचार्य ने भी रघुवरदास वेदान्ती द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ को पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माना है। स्वसम्पादित श्री वैष्णवमताब्जभास्कर की भिमका मे वे लिखते हैं, "श्री रामानन्द-सम्प्रदाय मे विन्दु-श्री के प्रवर्तक या प्रचारक श्री स्वामी रामप्रमादाचार्य जी महाराज ने वेदान्त-सूत्रो पर एक वृहद्-भाष्य लिखा था जिसका नाम 'जानकी भाष्य' था, जो ऋब कुछ वर्षों से प्रकाशित भी हो चुका है। उसकी हस्तलिखित कितनी ही प्रतियाँ भी यत्र-तत्र उपलब्ध हैं श्रीर चाहे जब किसी भी कोर्ट में उपस्थित की जा सकती हैं। उसी 'जानकी-भाष्य' को श्रत्यलप परिवर्तन के पश्चात् 'त्रानन्द-भाष्य' बना कर श्रहमदाबाद में छपवा कर प्रक शित कर दिया गया है। उसके सम्बन्ध में तत्वदर्शी में विवे-चना-पूर्ण लेख भी निकल चुके हैं। उन लेखो ने सम्प्रदाय की स्थिति को निर्वल बना दिया है। जब तक प्रामाणिकों के समद्ध प्रामाणिक रूप में यह न सिद्ध कर दिया जाय कि यह 'श्रानन्दभाष्य' 'जानकीमाष्य' का ही रूपान्तर नहीं है तब तक 'त्रानन्दभाष्य' श्री रामानन्द स्वामी जी महाराज-प्रग्रीत है, यह कभी माना या मनाया नहीं जा सकता। स्त्रब हमारे सम्प्रदाय से पाप का बहुत बड़ा कृप तैयार हो गया है। इस कृर मे श्री रामानन्द सम्प्रदाय अपने अज्ञानी और श्रविचारी सेवको के कारण डूब कर समाधि ले लेगा।" इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि जहाँ भगवदान्वार्य 'स्नानन्दभाष्य' को स्वामी रामानन्द प्रखीत ही मानते हैं, वही उन्होंने इस बात का भी सकेत किया है कि परिडत रघुवरदास वेदान्ती द्वाग प्रकाशित 'भाष्य' शत-प्रतिशत प्रामाणिक नहीं ह । इसी करण उन्होंने इस 'भाष्य' का 'चतुर्थ अध्याय' स्वतन्त्र रूप से हिन्दी अनुवाद सहित

१-- तत्वदर्शी-स० भगवदाचार्य, वर्ष ७, श्रंक ७, सन् १६३८ ई०, प्रष्ठ ६-७।

२ - श्रा वैष्णवमतान्जमास्कर, सं० मगवदाचार्य, संवत् २००२ वि०, पृ० १२ ।

प्रकाशित कराया है। उसकी भूमिका मे वे लिखते हैं:—"श्रनन्त श्रीयुक्त स्वामी श्री रामानन्दाचार्य जी महाराज कृत ब्रह्मसूत्रो का 'स्त्रानन्दभाष्य' मुद्रित हो चुका है।...मुद्रित ग्रन्थ सशोधक महाशय की अपनवधानता से अरयन्त अशुद्ध है।...तब मैने अपने पुस्तकालय का 'आनन्दभाष्य' निकाला जो कि मुक्ते मेरे पूज्य श्री गुरु महाराज जी से प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार इस मुद्रित माष्य के पाठ में अनेक स्थलों पर अत्यन्त अन्तर है। मुक्ते मेरे प्रनथ का ही पाठ शुद्ध श्रौर उचित प्रतीत हुन्ना । श्रतः इस 'त्रानन्द-प्रपा' सहित भाष्य मे मैने अपने ग्रन्थ का ही पाठ रक्खा है ।...मैंने विचार किया कि यदि इस पाठान्तर को श्रपने सम्प्रदाय के श्रन्य विद्वानो को दृष्टिगत कराये बिना मुद्रित करा देता हूं तो मुक्तमे भी वैसी ही एक बड़ी भारी भ्रान्ति हो जावेगी जैसी भ्रान्ति ऋहंकारी पुरुष अपनेक बार करता है। अतः मै अयोध्याजी आया।. अपन्त मे सब विद्वानों (पं० रामबल्लभाशरण, प० सम्यूदास जी, वासुदेवदास, प० रामपदार्थ दास) ने मेरे ही प्रन्थ के पाठ को समीचीन श्रीर उचित मान कर मुद्रित कराने का परामर्श दिया। मेरे 'स्रानन्दभाष्य' मे ब्रह्म-सूत्र की प्रमितात्त्वरा नाम की एक स्त्रन्य व्याख्या भी लिखी हुई है जिसके कर्ता श्री देवाचार्य जी महाराज हैं जो स्नानन्द-भाष्यकार रामानन्द स्वामी जी महाराज से कई पीढी पूर्व के हैं। श्री नाभा जी के 'भक्तमाल' मे भी जिनका नामोल्लेख है।.. सहस्र वर्षों से भी प्राचीन यह प्रमितान्तरा वृत्ति स्राज भी साम्प्रदायिकों के प्राचीन पुस्तक-सग्रहालयों मे उपलब्ध है। 'श्रानन्दभाष्य' का यही मूल होना चाहिए।"

इस सम्बन्ध में भगवदाचार्य ने ज्योतिषप्रकाश प्रेस, काशी से प्रकाशित 'श्रानन्दभाष्य' के चतुर्थ श्रध्याय का भी उल्लेख किया है। खेद है कि यह प्रति श्रव श्रप्राप्य हो गई है।

भगवदाचार्य के उपर्युक्त वक्तव्यों से निम्निलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:— १—-ग्रहमदाबाद की प्रति (महान्त रमुवरदास द्वारा संपादित) का पाठ श्रत्यन्त श्रग्रुद्ध है। २—-भगवदाचार्य को लिखे गए एक पत्र मे रम्रुवरदास ने 'श्रानन्द-भाष्य' को निज-कृति वहा है। ३—-रम्रुवरदास का यह कथन भगवदाचार्य के मत से केवल भ्रम, प्रमाद, श्रौर विप्रलिप्ता-वश किया गया है। वस्तुत: उनके इस कथन मात्र से यह प्रन्थ उनकी कृति नहीं हो जायगा। ४—-फिर कुछ लोगों का

<sup>?—-</sup> त्रान-द्भाष्य- चतुर्थं अध्याय—- त्रानन्दप्रपा टीका सहित, स० भगवदाचार्य, भूगिका १०२।

यह कहना कि श्रहमदाबाद से प्रकाशित 'श्रानन्दभाष्य' जानकीभाष्य ( लेखक रामप्रसादाचार्य) का ही सिद्धात रूपातर है, वस्तुत ठीक नहीं है । ५—भगवदाचार्य के पास 'श्रानन्दभाष्य' की एक गुरुदत्त प्रति है, उसके पाठ को श्रवध के तत्कालीन सभी विद्वान् प्रामाणिक मानते थे श्रीर उसी के श्राधार पर उन्होंने 'श्रानन्दभाष्य' के चतुर्थ श्रध्याय का प्रकाशन कराया है। ६—'श्रानन्दभाष्य' का मूल कदाचित् रामानन्द के कई पीढ़ी पूर्व के श्राचार्य देवाचार्य कृत ब्रह्ममूत्रों की प्रमिताद्धरा व्याख्या है, जो भगवदाचार्य के गुरुदत्त 'श्रानन्दभाष्य' मे लिखी मिलती है।

त्रानन्दभाष्य को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के मत-ग्रानन्दभाष्य को ग्रप्रामाणिक मानने वाले विद्वाना मे रामानन्द-सम्प्रदाय के ही एक प्रमुख विद्वान् परिडत रामटहलदास थे। उन्होंने 'स्रानन्दभाष्य' के प्रकाशित होने के (स॰ १६८६ वि॰ ) दो वर्ष पूर्व (सं॰ १६८४ वि॰ ) ही ऋपने ग्रन्थ 'श्री वैष्णुवमताब्जभास्कर' में लिखा था, "सुना जाता है कि नूतन परम्पराकार महाशयगण श्रो रामानन्द स्वामी जी के नाम से नूतन वेदान्तभाष्य भी तैयार कर रहे हैं। करें, किन्तु विश्व के त्रैकालिक विद्वान् इतिहासकारों ने तो यही निश्चित् किया है कि उक्त स्वामी जी के दो ग्रन्थों के स्रतिरिक्त स्रन्य ग्रन्थ हैं ही नहीं । श्रव उनके नाम से भाष्य लिख कर प्रकट करना मानो उनके महत्त्व व प्रभाव को उड़ा देने का ही दग है। क्योंकि वर्तमान एव भविष्य के भव्य-विद्वान् यह तो स्रवश्य ही क्यो न कहेंगे कि श्री स्वामी जी भाष्य नहीं लिख सके । श्रतः पाँच सौ वर्षों के पश्चात उनके नाम से श्राज तैयार किया गया। 'यदि कहूँ का ईट कहीं का रोड़ा भानुमती का किस्सा जोड़ा' वाली कहनावट के अनुसार कुछ जोड़-जाड़ के कथड़ी तैयार भी कर लें, किन्तु श्री रामानन्द स्वामी जी का बल, प्रताप, श्रलौकिक विद्वत्ता, श्रतुलशक्ति, प्राचीनाचार्य-निष्ठा, श्री साम्प्रदायिक सिद्धान्त, रहस्य एवं वाद, तत्वज्ञान तथा च्रामा, शान्ति, सत्यता, न्यायपूर्णं सम्यता, ऋष्टाग योगमय सिद्धता, त्रिकालज्ञा, ऋपरिमित ऐरवर्य, लोक-प्रियता इत्यादि महान् गुण त्राज के नूनन भाष्यकारों मे क्यों होने लगेंगे। उन हमारे पूर्वाचार्य जी का सहस्राश भी तो किसी में नहीं है तब उनकी समता करना एव कथनी स्राप कथेंगे स्रौर नाम श्री स्वामी जी का लगावेंगे यह कितनी कालिमा है ? ..... त्र्राल इडिया मे हजारों नही लाखों विद्वान् हो चुके हैं किन्तु इन विद्याभास्कर जी (पंडित भगवत् दास श्रव भगवदाचार्य) को छोड़ कर किसी ने भी श्री त्राग्वा जी को बद्ध नहीं लिखा । जिन्हें तत्वत्रय मात्र का भी ज्ञान नहीं

१--श्री वैभ्यावमतावजमास्कर-सम्पादक पहित रामटहल दास, पृष्ठ १३१-३२।

वे भाष्य लिखने मे क्योंकर सफल होगे १ श्रस्तु । श्राप भाष्य लिखे किन्तु उसके प्रथम श्राप श्रपने मस्तिष्क मे श्रक्ल की लेखनी से हमारा भी एक मत्र श्रंकित कर लेवे वह यह कि 'सजीव-निर्जीव जड जीवात्मक इस जगत् का ब्रह्म सद्वारक परिग्णामी उपादान है श्रर्थात् ब्रह्म के शरीर-स्थानीय जड वस्तु के द्वारा परिग्णाम होता है।' एव चरमावधान श्रिचिरादि मोच्च मार्ग सिद्धान्त श्री पूर्वाचारों के श्रनुगमन विशिष्टाद्वेत मानोगे तो बलात्क रेग्ण गलहस्तम्बनतया श्री भाष्यकार के सिद्धान्त श्रनुयायी बने बिना त्रिकाल मे भी नहीं रह सकोगे। यदि इन ( मध्व, शुद्धाद्वेत, मेदामेद, श्रद्धेत ) उपरोक्त किसी भी सम्प्रदाय-सिद्धान्त की लेशमात्र भी छाया छू जायगी तो किसी-न किमी सम्प्रदायाचार्य के श्रनुयायी बने बिना छुटकारा कभी क्यो होगा १ हम तो यह स्पष्ट कह देते हैं कि जिन्होंने नव्य परम्परा जिस मशीन से ढाली उसी मशीन से नव्य-माष्य भी क्यों न ढाल दिया जाय ११७

पंडित रामटहलदास के उपर्युक्त वक्तव्य से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। १—ग्रानन्दभाष्य के सम्बन्ध में सं० १६८४ वि० तक विद्वानों को कोई ज्ञान नहीं था। २—इस 'भाष्य' की रचना नून्न परम्पराकारों की देन है, स्वयं रामानन्द ने कोई भाष्य नहीं लिखा। ३—प्रायः सभी भाष्यों में किसी-न-किसी नवीन मत की स्थापना की गई है। यदि उनमें से किसी मत का श्रवलम्बन रामानन्द के नाम पर लिखे जाने वाले 'भाष्य' में किया गया तो उस सम्प्रदाय विशेष से बिना श्रपना सबंध स्थापित किये निर्वाह न होगा। ४—रामानन्द स्वामी जैसी प्रतिभा के श्रभाव में जो भी 'भाष्य' उनके नाम पर लिखा जायगा वह विद्वत्तापूर्ण नहीं हो सकता, श्रतः उससे स्वामी जी का नाम कलंकित ही होगा।

श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत—श्राचार्य पडित रामचन्द्र शुक्ल के मत से इघर साम्प्रदाथिक भगड़ों के कारण कुछ नए प्रन्थ रचे जाकर रामानन्द जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं — जैसे ब्रह्मसूत्रों पर 'श्रानन्दभाव्य' श्रीर 'भगवद्गीताभाव्य'-जिनके संबंध मे सावधान रहने की श्रावश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोगों ने रामानुज-परम्परा से रामानन्द जी को बिल कुल स्वतन्त्र श्राचार्य प्रमाणित करने के लिए उनके नाम पर एक वेदान्तभाव्य प्रसिद्ध किया है। र

१ — हिन्दी सा० का इतिहास—रामचद्र शुक्त—पृष्ठ ११६।

डा० पीताम्बरद्त्त वर्थ् वाल का मत—वेदान्त-सूत्र पर 'श्रानन्दभाष्य' नामक एक भाष्य उनके नाम से प्रचलित हुश्रा है। उसके श्रूद्राधिकार में श्रूद्र को वेदाध्ययन का श्राधिकार नहीं माना गया है। श्राभी इस 'भाष्य' पर कोई मत निश्चत् करना ठीक नहीं है। श्राभों 'श्रानन्दभाष्य' पर टिप्पणी लिखते समय वर्थ् वाल जी ने फिर लिखा है—मुक्ते विदित हुश्रा है कि इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द की श्रमली रचना मान लेना श्रमदिग्ध नहीं कहा जा सकता। र

इसी प्रकार कल्याया के वेदान्त-स्रक में प्रकाशित श्री वैध्यावदास त्रिवेदी के 'श्री रामानन्दाचार्य कृत श्री स्नानन्द-भाष्य' लेख पर सम्पादक महोदय ने निम्निलिखित टिप्पणी दी है:—-कुछ सम्प्रान्त महानुभावों का दृढ मत है कि स्नानन्दभाष्य श्री रामानन्द स्वामी द्वारा लिखित नहीं है। किन्ही स्राधुनिक सज्जन ने किसी कारण्यश इसे रचकर श्री रामानन्द स्वामी के नाम से प्रचारित कर दिया है। वे लोग इस मत के समर्थन में प्रमाण भी देते हैं। परन्तु हम इस विषय में सर्वथा स्नाभिज्ञ हैं, हम नहीं कह सकते कि इसमें कौन सी बात सत्य है श्रीर न कल्याण इस विवाद में पड़ना ही चाहता है। यह लेख इसीलिए इस टिप्पणी सहित खुापा गया है। 3

ऊपर 'श्रानन्दभाष्य' को प्रामाणिक तथा श्रप्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वानों के मत उद्धृत किए गए हैं। श्रव देखना यह है कि 'श्रानन्दभाष्य' को श्रप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों ने इसके सम्बन्ध में जितने श्राद्धेप किए हैं, उनका उत्तर भाष्य को प्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वानों ने सम्यक्-रीति से दिया है या नही ? श्रानन्दभाष्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित सन्देह प्रकट किए गए हैं —

१—रामानन्द स्वामी ने किसी भाष्य की रचना नहीं की थी। यदि उन्होंने किसी भाष्य की रचना की होती तो उनके ही सम्प्रदाय में कम-से-कम उसका पठन-पठन एवं पूर्ण प्रचार होता। रामानन्द-सम्प्रदाय से पूर्व-सम्बन्धित पडित रामटहलदास को इस 'भाष्य' का कोई पता नहीं था। जिस समय उन्होंने श्री 'वैष्णवमताब्जभास्कर' का सम्पादन किया (स० १६८४ वि०), उस समय तक न तो 'श्रानन्दभाष्य' की कोई सूचना ही विद्वानों को थी श्रीर न कोई प्रकाशित

१-हिन्दो काव्य में निर्गुख सम्प्रदाय-अनु० परशुराम चतुर्वेदी, ५० २६।

२-वहो, पृष्ठ ४०६।

३ - कल्याया-नेदांत-अक, गीता प्रेस, स० १६६३ वि०, एष्ठ २७७।

प्रति ही उनके समस्त् थी। २—'ग्रानन्दभाष्य' की रचना का सीधा सम्बन्ध उस म्रान्दोलन से है जो रामानन्द स्वामी को रामानुज-सम्प्रदाय से पृथक् एवं स्वतत्र 'श्री सम्प्रदाय' का एक प्रमुख म्राचार्य सिद्ध करने के लिये उठ खड़ा हुम्रा हे म्रीर जिसके फल-स्वरूप रामानन्दी 'श्री सम्प्रदाय' की एक नूनन-गुरु-परम्पर का प्रचार किया गया है, जो श्राप्रस्वामी कृत कही जाती है। ३—िकसी भी 'भाष्य' की रचना एक स्वतन्न मत स्थापित करने के लिये की जाती है। यदि विशिष्टाद्वैत मत का ही समर्थन एव प्रतिगदन करना था, तो 'म्रानन्द-भाष्य' को न्रावश्यकता ही क्या थी ? 'श्री भाष्य' तो इस मत के समर्थन में लिखा ही जा चुका था।

इन प्रश्नों के जो उत्तर प॰ रघुनरदास वेदान्ती ने दिए हैं, उनके लिए उन्होंने कोई दृढ प्रमाण नही उपस्थित किए । उनके मत संद्वेप मे निम्नलिखित हैं :-- १ प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह कहा है कि 'स्रानन्दभाष्य' का राम नन्द सम्प्रदाय मे प्रचार था श्रीर इन सम्प्रदाय के विद्वान् उसका पठन-पाठन भी करते थे। यदि श्राधुनिक इतिहासकारो को इस प्रनथ का पता न हो तो इस कारण 'भाष्य' की सत्ता ही निर्मृल नहीं हो जाती। श्रागे चल कर उन्होने दो हस्त्रालिखित प्रतियो का भी उल्लेख किया है, जिनके स्राधार पर इस प्रनथ का उन्होंने संशोधन किया है । खेद है, श्रानेक प्रयास करने पर भी सभी वे हस्तलिखित प्रतियाँ नहीं प्राप्त हो सकी । कम-से-कम अवध ( अयोध्या ) से इस ग्रन्थ की किसी भी हस्तलिखित प्रति का पता नहीं चला । फिर यह भी सत्य ही है कि स्वयं रामानन्द-सम्प्रदाय के ही किसी भी भूतकालीन विद्वान् श्रथवा भक्त ने इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। किसी सम्प्रदाय का एक प्रवर्त्तक विद्वान् कोई प्रनथ लिखे-विशेषकर 'भाष्य' जैसा महत्त्वपूर्ण प्रनथ-श्रीर उसके अनुयायी उसके सम्बन्ध में मौनावलम्बन कर ले, इसे सहसा स्वीकार करते नहीं बनता । रामानन्द जैसे महत्वपूर्ण एव प्रखर सुधारक का लिखा भाष्य केवल साम्प्रदायिकों के पुस्तकालयों मे पड़ा रह गया, यह स्वय श्राष्ट्रचर्यजनक घटना है । २. फिर यदि यह मान ही लिया जाय कि साम्प्रदायिकों में इस भाष्य का पठन-पाठन होता ही रहा है. तो इसकी अनेक इस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध होनी चाहिए थीं। स्वय रघवरदास जी को बड़ी कठिनता से दो हस्तिलिखित प्रतियाँ प्राप्त हो सकी थीं। जब तक ये इस्तलिखित प्रतियाँ भी विद्वानों के समज्ञ उपस्थित नहीं कर दी जातीं श्रीर उनकी प्राचीनता की पूर्ण परीज्ञा नही कर ली जाती, तब तक 'श्रानन्द-भाष्य' को प्रामाणिक रचना मान लेना कहाँ तक

उचित होगा, इसका निर्णय स्वयं विद्वद्वर्ग कर सकता है। फिर यदि भगवदाचार्य का यह कहना कि रघुवरदास जी ने अपने एक पत्र मे उन्हें यह स्चित किया है कि यह 'भाष्य' उन्हीं की कृति है, ठीक हो तो इस प्रकाशित 'आनन्द-भाष्य' को सन्देह की हिष्ट से देखना उचित ही है। यदि भगवदाचार्य वेदान्ती जी के इस कथन को उनका 'प्रमाद या भ्रम' मानते हैं और 'आनन्द-भाष्य' को स्वामी जी ही की रचना मानते हैं तो उन्हें भी अपनी गुरु-उत्त पुस्तक को विद्वानों के समज्ञ रख कर उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर देनी चाहिये। जिस प्रमिताच्चरा-वृत्ति को उन्होंने 'आनन्दभाष्य' का मूल कहा है, उसकी भी अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ अप्राप्य हैं। स्वय भगवदाचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक 'आनन्द-भाष्य' की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ 'एक्सपर्य्म' द्वारा जाँच नहीं ली जातीं, तब तक यह मनवा लेना कठिन है कि 'आनन्द-भाष्य' रामानन्द जी कृत ही है।

२-जहाँ तक द्वितीय त्राचिप का प्रश्न है, स्वय रघुवरटास वेदान्ती यह स्वीकार करते हैं कि त्रानन्द-भाष्य की खोज का मूल कारण परम्परा-सम्बन्धी पश्न ही था । जब तक रामानुज-सम्प्रदाय से रामानन्द-सम्प्रदाय को श्रसम्बद्ध मानने का प्रश्न नहीं था, तब तक न तो किसी साम्प्रदायिक-भाष्य की खोज ही की गई श्रौर न ऐसे ही ग्रन्थों को ढंढा गया जिनमें रामानन्दी-सम्प्रदाय मे मान्य सिद्धान्तो का विवेचन हो । कारण स्पष्ट था । गमानन्दी विद्वान् 'श्री भाष्य' का पठन-पाठन करते थे श्रीर केवल श्राचार-सम्बन्धी स्वतन्त्रताश्रों को छोडकर श्रन्य सभी दृष्टियों से श्रपने को वे रामानुज-सम्प्रदायान्तर्गत मानते थे। श्रपने श्रनेक लेखों में स्वय भगवदाचार्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि उनके रगमंच पर स्त्राने के पूर्व रामानन्दी साधु स्त्रपने को रामानुज-सम्प्रदाय से ही सम्बद्ध मानते यै। ऋग्रस्वामी द्वारा लिखित कही जाने वाली गुरु-परम्परा श्राज भी विवाद का विषय बनी हुई है। स्वय रामानन्द-सम्प्रदाय मे अनेक विद्वान उसे स्वीकार नहीं करते । इस नवीन परम्परा के प्रवर्त्तक ऋपने पत्न के समर्थन मे कोई लिखित प्राचीन सामग्री भी नहीं उपस्थित करते। फिर इस सम्बन्ध में जिस प्राचीन 'श्री सम्प्रदाय' की कल्पना की जाती है, उसका भी कोई दृढ प्रमाण नहीं उपस्थित किया जाता । न तो उसका प्राचीन इतिहास ही कहीं सुरिच्चत बतलाया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न एवं समस्याश्रो के समर्थन मे जो भी सामग्री प्रकाशित की जाय उसकी श्राधार-भूता प्राचीन इस्तलिखित प्रतियाँ श्रवश्य ही प्राप्य होनी चाहिये। श्रन्यथा विद्वानों को उन्हें प्रामाणिक मानने में शत-प्रति-शत श्रापत्ति होगी । इस 'भाष्य' के प्रकाशित होने के लगभग 🖛 वर्ष पूर्व जब वेदान्ती पंडित

रघुवरदास जी ने वाल्मीकि-सहिता का श्री भगवदाचार्य के सम्पादकत्व में प्रकाशन कराया था तब भी उन्होंने भूमिका मे यह लिखा था कि 'पुरानत्वानुसधायिनी समिति', त्रायोध्या 'कुछ काल से इस चिन्ता मे लगी हुई थी कि कोई ऐसा प्रामाणिक प्रन्थ उपलब्ध हो जिसमे श्री रामानन्द-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का त्रब्छा वर्णान हो । त्रानवरत परिश्रम के बाद ..... नारदपाचरात्रान्तर्गत श्रीमद्नान्तमीकि संहिता की एक प्रति उपलब्ध हो ही गई।" खेद है इस प्रन्थ की यह इस्तलिखित प्रति भी परीक्षा के लिए सामने न क्रा सकी।

विपत्तियों का तीसरा त्रात्तेप त्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। रामानन्द-सम्प्रदाय में त्राज भी रामानुज-भाष्य का पठन-पाठन होता है। रामानन्दी विद्वान् त्र्यने मत को विशिष्टाद्वेत मत ही मानते हैं क्रीर प्राय: रामानन्दी विशिष्टाद्वेत तथा रामानुजी विशिष्टाद्वेत में कोई क्रन्तर भी नहीं मानते। इसके क्रांतिरिक्त रामानन्द-सम्प्रदाय को भी त्राज 'श्री सम्प्रदाय' ही कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि 'त्र्यानन्दमाष्य' लिखने की श्रावश्यकता ही स्वामी रामानन्द को क्यों पड़ी १ यदि यह कहा जाय कि उन्हें विश्विष्ठ होते हुए 'श्रीसम्प्रदाय' (रामसम्प्रदाय) को स्थिरता प्रदान करनी थी, स्रतः उन्होंने 'त्र्यानन्दमाष्य' की रचना की, तो यह पूछा जा सकता है कि जाति-पाति सम्बन्धी जिस उदार दृष्टिकोण का समर्थन 'श्री वैष्णवमताब्जभास्कर' में किया गया है, वही दृष्टिकोण 'भाष्य' में क्यों नहीं त्र्यनाया गया १९ इसके विपरीत रामानन्द-सम्प्रदाय में जो भी विशेषताएँ श्रव तक उत्पन्न हो गई हैं, उन सबका समावेश इस 'भाष्य' में हो गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'श्रानन्दभाष्य' को रामानन्द स्वामी कृत न मानने वाले विद्वानों ने इस सभ्वन्ध में जो-जो प्रश्न उटाया है, उनका पूरा एवं सतोषजनक समाधान रामानन्दी विद्वान् श्रभी तक नहीं कर सके हैं। ऐसी परिस्थित में इस 'भाष्य' की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में तब तक सन्देह बना रहना स्वाभाविक है, जब तक इस प्रन्य की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ हमारी जाँच के लिये सामने नहीं श्रा जाती।

श्रानन्द-भाष्य श्रोर जानकी भाष्य—भाषा, भाव, प्रतिपादन-शैली श्रादि की दृष्टि से रामानन्द-सम्प्रदाय में विन्दु-श्री के प्रवर्त्तक श्री स्वामी रामप्रसाद कृत 'जानकीभाष्य' श्रोर 'श्रानन्दभाष्य' में पर्याप्त समानता परिलक्तित होता है ।

१ - डा० पीताम्बरदत्त वर्थ बाल - हिन्दी काव्य मे निर्गुरा सम्प्रदाय, पृष्ठ २६।

कुछ विद्वानों का विचार है कि किसी आधुनिक विद्वान् ने 'जानकी भाष्य' के आधार पर 'आनन्द-भाष्य' की रचना कर उसे रामानन्द स्वामी के नाम से प्रचलित कर दिया है। इस प्रन्थ की इस्तिलिखित प्रतियाँ अयोध्या में उस समय भी प्राप्य थी जब 'आनन्द भाष्य' का प्रकाशन भी नहीं हुआ। या और न उसकी कोई हस्तिलिखित प्रति ही अयोध्या में वर्तमान थी। स्वय पिछत रधुवरदास वेदाती ने भी इसे स्वीकार किया है, 'पुनरयोध्यायामेव किस्मिश्चिद्दैष्ण्वमिदरेऽप्येक पुस्तकमस्तीति श्रुतमस्माभि परं न दृष्टम्। एतद्पक्रम्य मिन्मित्रेण् दृष्टतद्यन्येनाभ्यधाय यस तद्रामानन्दभाष्यमि तु केनचन वेदान्तस्त्राण्युल्लिख्य तद्रीका मिषेणोपनिषद्गीतावाक्यान्यधन्तादृद्धत्य जानकीभाष्यमितिनाम्ना ख्यापितम् ।... . मन्यामहे श्रेयोनिधानमिदमेवानन्दभाष्य मूलतो विपर्यस्य ख्यातिसतृष्ण कश्चिद्रचयाचकार दर्वचश्चीवर चणामिमा ग्रन्थकन्थाम्'। र

यहाँ दोनों प्रन्थों के कुछ उद्धरणों से यह स्पष्ट कर देना त्रावश्यक है कि उनमें कितनी समानता है:—

जानकी भाष्य — ग्रारम्भ का 'श्रीरामाख्यपरब्रह्मजगड्जन्मादिकारणं। स्वभक्तेश्वेंयमाप्यच वन्दे दिव्यगुणाकरम्।।' रलोक त्रानन्दभाष्य मे भी पाया जाता है, केवल प्रथम पिक मे 'जगड्जन्मादिकारणं' के स्थान पर 'सदाम्नायान्त-दीपितम्' पाठ है। जानकी भाष्य — १-१-१५ "ग्रानन्दश्चुर परमात्मेत्यत्रहेतुमाह 'तद्धेतुव्यपदेशाच्चेति।' 'एषह्यैवानन्दयतीति' एष परमात्माजीवानानन्दयतीति जीवानन्ददानेपरमात्मनो हेतुत्वव्यपदेशात्, योऽन्यानानन्दयतीति स ग्रानन्दश्चुरो भवतीति यथालोके स्वयधनी श्रन्यं धिनकरोति तद्धदानन्दयतीति दीघें छान्दसं श्रयवा इतश्चानन्दमयः परमात्मेत्याह तद्धेतुव्यपदेशाच्च, तस्यानन्दमयस्यापरमा त्मत्वे यो जगत्सुष्ट्यादिकर्जृ त्वरूपोऽव्यभिचारी हेतुस्तस्य 'ग्रानन्दाद्ध्येवखिल्वमान्निभूतानि जायन्ते' इत्यादिना व्यपदेशादानन्दमयः परमात्मा, तथाहि 'यतोवा इमानि...'(पृष्ठ ५८ ५६) श्रानन्दभाष्य-१-१-१५—दूसरे वाक्य में 'परमात्मनो' श्रीर 'हेतु' शब्द के बीच मे 'ग्रत्र' शब्द तथा 'तद्धदानन्दयतीति' के स्थान पर 'तथानन्दयतीति निर्देशः' शब्द है। शेष पदावली 'जानकी भाष्य' की ही है।

जानकी भाष्य-१-१-२७ "भूत-पृथिवी-शरीगहृदयानिनिर्दिश्य । 'सैषाचतुष्पदे' तिगायन्याश्चतुष्पादत्वव्यपदेशस्यतद्वाच्ये ब्रह्मायेवो ग्वते । अन्त्रसिनिवेशरू-पाया गयन्यास्तदनुपपत्तेश्चैत्रम् गायत्री शब्द निर्दिष्टम् ब्रह्मै वड्योतिः शब्दवाच्यं भवतीत्यर्थः ।" (पृष्ठ ७१) आनन्दभाष्य (पृष्ठ ८६) मे अन्त्रशः यही पाठ है ।

१--- 'श्रानन्दभाष्य-भू,मका', ए० २१, टिप्पणी।

जानकीभाष्य—१-२-४ 'नाशारीर' इति पूर्वपदस्यानुषगः, नशारीरमनोम-यत्वादिगुण्यकः दुतः 'कर्मकर्तृव्यपदेशात्' 'एतिमतः प्रेत्य सभवितास्मीति' प्रकृतं मनोमयत्वादिगुण्यकमुपास्य परमात्मान प्राप्यत्वेन कर्मत्वेनव्यपदिशति । श्रभिस-भवितास्मि प्राप्तास्मीत्युपासक कर्नृत्वेन व्यपदिशति । श्रत उपासकत्वोपास्यत्वयोः प्राप्तृप्राप्यत्वयोरेकनिष्ठत्वानुपपत्तेर्नशारीर उपास्य, श्रतो न मनोमयत्वादि गुण्यकः ॥ (पृ० ७६)

श्रानन्द्भाष्य—१-२-४ (थोडे से हेर-फेर से) 'न शारीर' इति पूर्वं पद।नुषगः। शारीगेमनोमयत्वादि गुर्णकोन भवितुमईति। कुतः। कर्मकर्तृव्यपदेशात्। 'एतिमतः प्रत्य भिसभवितास्मि' इति प्रकृत मनोमयत्वादि गुर्णकमुपास्यं परमात्मानं प्राप्यत्वेन कर्मत्वेन व्यपदिशति। श्राभसभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्युपासक जीवं कर्तृत्वेनव्यपदिशति। श्रतः प्राप्ता जीव उपासकः प्राप्यब्रह्मोपास्य न च सत्यां गतावेकस्यैव कर्मकर्तृव्यपदेशो युज्यते। तथोपास्योपासकभावोऽपिभेदाधिष्ठान एवेति न शारीरो मनोमयत्वादिगुर्णकः।। (पृ० ६८-६६)

नोट-इनमे ऋधिकाश वाक्याश दोनो ही प्रन्थो मे समान हैं।

जानकी भाष्य—१-२-२८ (पृष्ठ १०६) स्त्रीर स्नानन्दभाष्य १-२-२८ (पृष्ठ १२०) मे सूत्र की व्याख्या करते समय समान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, केवल स्नानन्दभाष्य म द्वितीय वाक्य के पूर्व 'न देवता न वा' पद स्त्रीर स्नन्त में 'वोध्य' पद श्रीधक मिलते हैं।

जानकी भाष्य के १-३-१६ (पृष्ठ १३६) सूत्र की व्याख्या श्रानन्द भाष्य (यहाँ उसी सूत्र की सख्या १-३-१७ दी गई है, पृष्ठ १४०) मे पूर्णत्या समान शब्दावली मे की गई है। इसी प्रकार सूत्र १-४-२०, २-१-१२ ('श्रानन्द भाष्य' में २-१-१३), २-२-२४, २-३-२४, २-४-३, ३-२-३३, ३-४-४८ श्रादि सूत्रों की व्याख्या दोनों ही 'भाष्यों' मे पूर्णत्या समान शब्दावली में की गई है। कुछ सूत्रों की व्याख्या में कुछ श्रीर वाक्य या वाक्यांश जोइ भर दिए गए हैं, व्याख्या की श्रातमा (स्पिरिट) वही है। 'जानकी भाष्य' में १-३-३१ (पृष्ठ १६४) सूत्र की व्याख्या में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, प्रायः वही शब्दावली श्रानन्द भाष्य (सूत्र १-३-३२) मे भी प्रयुक्त हुई है, केवल दूसरे के श्रन्त मे 'देवाना मध्यादिविद्यास्विषकार इति पूर्वोदितस्य जैमिनर्मतम्' वाक्य श्रीर जोड दिया गया है। सूत्र १-४-२४ की व्याख्या दोनों ही भाष्यों में प्रायः समान शब्दो मे की गई है, केवल जानकी भाष्य के 'तस्य-जगद त्यादनात्वचेति निमित्तत्व मुपादानत्वञ्च' श्रीर 'ब्रह्मणोनिष्प चते' के बीच में

'स्रानन्दभाष्य' मे 'एकस्यैव' शब्द श्रीर जोडा गया है। सूत्र २-१-२६ की व्याख्या में प्रथम तीन वाक्य तो दोनों में समान ही हैं। चतुर्थ वाक्य में 'जानकी भाष्य' के 'तस्य निरवयवत्वपत्ते' तथा 'निष्कलमित्यादिनिरवयवत्वशब्दकोप-प्रसक्तोरिति' के बीच में श्रानन्दभाष्य में 'चिदशो जीविभागयुक्तोऽचिदशश्चाकाशादिविभाग विभक्त इत्युक्तौ' वाक्याश तथा 'जानकीभाष्य' के 'प्रमक्तोरिति' श्रौर 'पूर्वपत्तः' शब्दो के बीच में 'न ब्रह्मणो जगत्कारणत्वमिति' वाक्याश श्रौर जोड़ा गया मिलता है। सूत्र ३-४-४-६ की व्याख्या में 'श्रानन्दभाष्य' में केवल एक वाक्य श्रौर श्रन्त में जोड़ दिया गया है—''तस्मादत्र मौनविद्यासहकारितया विधायते।'' कही-कही यह जोड़ केवल एक शब्द का ही है, शेष शब्दावली दोनो में समान है। सूत्र २-३-२६ की व्याख्या में 'श्रानन्दभाष्य' के 'ज्ञान गुण्यशक्तेर्विपरिलोपोन विद्यते' के स्थान पर 'श्रानन्दभाष्य' में 'ज्ञानगुण्यस्य विगरिलोपोविनाशोनविद्यते' पाठ मिलता है। इसी प्रकार सूत्र २-२-५ की व्याख्या में 'श्रानन्दभाष्य' के श्रन्तिम वाक्य के 'गोमयाकारेण्परिणामस्यदर्शनाच्च' शब्द के स्थान पर 'श्रानन्दभाष्य' के श्रन्तिम वाक्य के 'गोमयाकारेण्परिणामस्यदर्शनाच्च' पाठ मिलता है।

कही-कहीं 'श्रानन्द-भाष्य' मे कुछ कम शब्दों में ही काम चला लिया गया है, फिर भी दोनों की शब्दावली में श्रद्भुत साम्य मिलेगा। सूत्र २-४-२१ की व्याख्या में 'श्रानन्द-भाष्य' में 'जानकी-भाष्य' का 'यत्रपृथिव्याभागाधिक्य सा पृथिवीत्युच्यते, यत्रापा भागाधिक्य ता श्रापइत्युच्यते, यत्रतेजसो भागाधिक्यं तत्तेजइत्युच्यते' वाक्य नहीं मिलता, पर शेष शब्दावली में साम्य पाया जाता है। सूत्र ३-३-११ में 'श्रानन्द-भाष्य' में 'जानकी-भाष्य' के 'ब्रह्मोपासनासु' शब्दमात्र का श्रभाव तथा 'रूपेभ्य' के स्थान पर 'करेभ्य' शब्द पाया जाता है। सूत्र ३-३-११ की व्याख्या में 'श्रानन्द-भाष्य' में 'जानकी-भाष्य' के केवल दो शब्दों 'उद्गीथागभावाश्रुतेरित्यर्थः' तथा 'क्रत्वगभावों हि सहभावः' का श्रभाव है। शेष शब्दावली में पूर्णतया साम्य है। सूत्र ४-१-५ की व्याख्या में 'श्रानन्द-भाष्य' में 'जानकी-भाष्य' की व्याख्या का श्रतिम शब्द 'श्रर्थः' मात्र नहीं है, शेष शब्दावली समान ही है।

कही-कहीं शब्दों में बहुत ही सूद्धम हेरफेर किया गया है। इस सम्बन्ध में पर्यायवाची शब्दों का प्राय सहारा लिया गया है। शेष शब्दावली दोनों में ही समान है। सूत्र ३-२-५ की व्याख्या में 'जानकी-भाष्य' के ऋन्तिम वाक्य 'यथाभस्मशोगादग्नेः प्रकाशनसामर्थ ्यतिरोभावस्तद्वदित्यर्थः' के स्थान पर 'आनन्द-

भाष्य' मे 'यथा..... प्रकाशनसामर्थं य तिरोभवित तद्वदत्रापितिरोभाव इति' पाठ मिलता है । सूत्र ३-४-४५ की व्याख्या मे जानकी-भाष्य के द्वितीय वाक्य 'यजमानफलसाधनभूतस्य कतोः सागनिष्पादनाय' के स्थान पर 'यजमान...भूनस्य सागस्य कतो निष्पादनाय' तथा ऋन्तिम वाक्य मे 'फलश्रुतेरिवरोधः' के स्थान पर 'फलश्रुतेरप्यविरोधः' शब्द या वाक्याश 'ब्रानन्द-भाष्य' मे मिलता है । सूत्र ४-१-६ की व्याख्या मे 'जानकी भाष्य' के वाक्याश 'पृथिवीपर्वतादीना यटचलत्व दृश्यते तदपेच्यथ्यायमानस्याचलत्वमावश्यकत्वादाभीनस्यैवाचलत्वसम्भवतासीन एवोपासी-तेत्यर्थः' के स्थान पर 'ब्रानन्द-भाष्य' मे 'ध्यायमानस्याचलत्वमावश्यकः । तब्वासीनस्यैन सभवित । तस्मादासीनेवोपासीतेति' मिलता है । सूत्र ४-३-६ की व्याख्या मे 'जानकी-भाष्य' के द्वितीय वाक्य का 'ब्राचिरादिनागतस्यामृतत्वापुन-रावृत्तित्व' क्रशः 'ब्रानन्द-भाष्य' मे नही है ब्रीर ब्रन्त में 'इति श्रुतेश्चावगम्यते' के स्थान पर 'श्रीताभिधानादिति' पाठ मिलता है । सूत्र ४-४-२ मे 'जानकी-भाष्य' के 'इत्यनेनोच्यते' शब्द के स्थान पर 'ब्रानन्द-भाष्य' मे 'इतिवाक्य विषयः' पाठ मिलता है ।

भाव साम्य तो समूचे प्रन्थ मे ही पाया जाता है। इस सबध मे केवल एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। सूत्र ३-१-५ की व्याख्या:—

जानकीभाष्य—प्रथमेद्युलोकाख्याग्नावपामाहुतेरश्रवणात् । किन्तु 'तस्मि न्नेतस्मिन्नग्नी देवाश्रद्धाजुह्नतो' ति प्रथमेऽग्नीश्रद्धायाएवाहुतेः श्रवणादापोभू-तान्तरससृष्टा गच्छन्तीतिनोपपद्यतइति चेन्न हि । यतस्ता एवापः श्रद्धाशब्देनोच्यन्ते । कुतः । उपपत्तेः । 'वेत्थयथया पंचम्यामाहुतवापः पुरुषवचसो
भवन्ती' ति प्रश्नवाक्येऽपामेवाहुतेःश्रवणात् । तासामेव पुरुषवचस्तस्य च कथ
चिदप्यनुपपत्तेः । प्रतिवचनवाक्येश्रद्धाशब्देनाप एवोक्ता भवन्ति । 'श्रद्धावाश्रापः'
इत्यपाश्रद्धाशब्दवाच्यत्वंश्रुत्यावगम्यते ॥ ५ ॥' ( पृष्ठ ३६८)

श्रानन्द्भाष्य—प्रथमेद्युलोकाख्याम्नावपामाहुतेरश्रवणात् किन्तु त-स्मिन्नेत... .. जुह्वति इति प्रथमेऽग्नोश्रद्धायाण्वाहुतेः श्रवणादा-पोभूतान्तरससृष्टा गच्छन्तीति नोपपद्यतद्दांत चेन्न, यस्मान्ता एवापः श्रद्धाशब्दवाच्याभवन्ति । कुतः । उपपत्तेः । श्रद्धाशब्देनापामेव प्रहण् तथा सत्येव प्रश्नस्य तन्निरूपणस्यचोपपन्तः तथाहि 'वेत्थयथा...... भवन्ति' इत्यत्रोद्देश्यतयाऽपामेव पुरुषवचस्त्व प्रष्टुर्राभमतम् । तथा तत् प्रतिवचनारम्मे द्व द्युलोकाग्नौ होम्यत्वेन श्रद्धाभगता । तत्र श्रद्धाया एवाब्रूयत्वमेष्ट्यम् । नो चेत्प्रश्नप्रतिवचनयोर्विषयभेदः स्यात् । 'श्रद्धावात्र्यापः' इति श्रुतेः श्रद्धाशा-ठदेनाप एवोच्यंते । तथा च भूतसूद्दमैः सपरिष्वक्त एव गच्छतीति ॥५॥

उपर्युक्त उद्धरण में कुछ वाक्यों में तो शब्दसाम्य भी है, पर प्रतिपाद्य दोनों का निश्चित् रूप से एक ही है। इस प्रकार के ऋनेक उद्धरण दोनो ही प्रन्थों के किसी भी पृष्ठ से दिये जा सकते हैं।

'जानकी भाष्य' निश्चित् रूप से १५० वर्ष से श्रविक पुराना नहीं है। श्रतः उस समय र म नन्द सम्प्रदाय की जो दार्शीनक मान्यताएँ थी, उनका प्रतिबिम्ब उसमें पड़ना श्रावश्यक था। फिर उस समय तक रामानन्दी विद्वान् रामानुज-सम्प्रदाय से भी श्रपने को सम्बद्ध समभते थे श्रीर 'श्री भाष्य' का पठन-पाठन करते थे। जब रामानन्द-सम्प्रदाय में श्रुगार का प्रवेश हो गया श्रीर 'रक्त' श्री के स्थान पर 'विन्दुश्री' का प्रचार हुआ, तब इसके प्रवर्त्तक स्वामी रामप्रसाद जी को 'जानकी भाष्य' के भी लिखने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। जानकी-राम की महत्ता का स्वीकार तो इस ग्रन्थ में किया गया, किन्तु मूल दार्शनिक पृष्ठभूमि 'श्रीभाष्य' की ही बनी रही। कदाचित् उस समय तक रामानन्द-सम्प्रदाय के लोग स्वामी-रामानन्द के उदार दृष्टिकोण्य को भूल कर खान-पान, जाति-पाति के सम्बन्ध में सकीर्ण भी हो गए थे। श्रतः 'श्रपशुद्धाधिकरण्' में स्वामी रामप्रसाद जी ने श्रूद्धों को वेदाधिकार नहीं दिया। 'श्रानन्दभाष्य' में भी शुद्धों को इस प्रकार का कोई श्रिधकार नहीं दिया गया जब कि 'श्री वैष्यावमताब्जभास्कर' ग्रन्थ में स्वामी रामानन्द जी घोषित कर चुके हैं कि भक्ति में जाति-पाति का मेदभाव व्यर्थ है:—

प्राप्तुपरांसिद्धिमिकचनोजनो द्विजातिरिच्छन्छरणं हरि व्रजेत् । परंद्यालुं स्वगुणानपेचितिकयाकलापादिक जाति बन्धनम् ॥१

श्रतः यह सन्देह कर लेना कि 'श्रानन्द-भाष्य' की रचना स्वामी जी ने नहीं की, कुछ श्रनुचित सा नहीं प्रतीत होता। इसी श्राधार पर तो डा॰ बर्थ्वाल ने इस प्रन्थ की प्रामाणिकता में सन्देह किया है। एक ही व्यक्ति की कृतियाँ होने के कारण 'श्रानन्द भाष्य' श्रोर 'श्री वैष्णवमताब्जभास्कर' में विचारधारा की हिष्ट से पर्याप्त साम्य होना चाहिए था। 'श्री वैष्णवमताब्जभास्कर' के लेखक ने कहीं भी श्रपने मत को विशिष्टाद्वेत के नाम से श्राभाहत नहीं किया है। तत्व-विवेचन उसका प्रधान उद्देश्य भी नहीं प्रतीत होता है। विशिष्टाद्वेत की स्थूल

१ - श वैष्यवमताब्जभारकर-भगवदाचार्य, पृ० १७३।

र- इ० का० नि० संग्रदाय, डा० वय्वाल, पृष्ठ २६।

बातो को ऋपना कर भो लेख क कहीं भी उसके विस्तार मे प्रवेश नहीं करता है। लेखक ने राम को ही पर ब्रह्म एव ऋपना ऋाराध्य माना है, फिर भी ऋन्य साम्प्रदायिक स्त्राराध्य देवों के प्रति उसका दृष्टिकोण सर्वत्र ही उदारता का रहा है। वैष्णावानुरूप उदारता ही 'श्री वैष्णावमताब्जभास्कर' ग्रन्थ की विशेषता है। दूसरो के मतो के खंडन की प्रवृत्ति भी यहाँ नहीं मिलती। 'स्रानन्द-भाष्य' में उतनी ही साम्प्रदायिकता है, जितनी 'श्री भाष्य' में श्रीर 'श्रानन्द-भाष्य' का द्दब्दिकोग्रा प्राय उतना ही सकीर्ग् है जितना 'श्री भाष्य' का । 'श्रानन्द-भाष्य' में 'श्री वैष्णवमताब्जभास्कर' के उस उदार दृष्टिकोण का भी श्रभाव है, जिसके अनुसार भक्ति का द्वार शक्त-अशक्त, कुलीन-अकुलीन, ब्राह्मण-शूद्र, स्त्री चाडाल-श्रादि सभी के लिये खुल गया था। भागवतो की उपासना करने से ब्राह्मणादि तक भी सिद्धि-प्राप्त करते हैं, ऐसा 'श्री वैष्णवमताब्जभास्कर' प्रनथ का निश्चित मत है। 'स्रानन्द भाष्य' में इम प्रकार की उदारता के प्रति कोई महानुभृति नहीं दिखलाई गई है। लगता है ज्यो-ज्यो समय बीतता गया रामानन्दी साध अपने म्राचार्य के उपदेशों को भूलते गए श्रीर राम।नुजी साधुश्रों एव श्राचार्यों के साथ रहते-रहते उनकी भाँति ही साम्प्रदायिक होते गए। 'ब्रानन्द-भाष्य' इन्ही साम्प्रदायिक संकीर्णतास्रो से परिपूर्ण है स्रीर इसी कारण इसे रामानन्द जी की रचना के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

'श्रानन्दभाष्य' श्रीर 'जानकीभाष्य' के तत्व-चिन्तन का स्तर समान ही है, दोनों की विचारधारा मे प्रायः कोई श्रन्तर नहीं है। 'जानकीभाष्य' श्रपने समय का प्रतिनिधि भाष्य है। स्वामी रामप्रसाद का समय सं० १८०८ वि० माना गया है। इनके इस 'भाष्य' की श्रमेक हस्तिलिखित प्रतियाँ श्रयोध्या मे मिल जाती हैं। श्रतः इसकी प्रामाणिकता मे सन्देह नहीं किया जा सकता। (कुछ विद्वानों के श्रनुसार स्वामी रामप्रसाद जो के विद्वान् शिष्य हरिदास जी ने 'जानकी भाष्य' की स्वय रचना कर श्रपने गुरु के नाम से इसे प्रचारित कर दिया।) 'श्रानन्दभाष्य' की हस्तिलिखित प्रतियों का नितान्त ही श्रमाव है। जिन प्रतियों का उल्लेख रघुवरदास जी श्रयवा भगवदाचार्य जी ने किया है, वे भी श्रनुपलब्ध हैं। स्वय भगवदाचार्य जी ने मेरे एकाधिक पत्रों का उत्तर देते समय इन हस्तिलिखित प्रतियों के मिलने के स्थान नहीं बतलाए हैं। मैने उस प्रति को भी देखने की जिज्ञास की थी, जिसके श्राधार पर उन्होंने श्रहमदाबाद वाली 'श्रानन्दभाष्य' की प्रति छपवाई थो, किन्तु भगवदाचार्य जी से इस सम्बन्ध में सुभे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। स्पष्ट है, 'श्रानन्दभाष्य' की हस्तिलिखत प्रतियाँ किसी श्राशकावश हो जानवृक्ष कर छिपाई जा रहीं हैं। 'श्रानन्दभाष्य' श्रीर

'जानकी भाष्य' मे भाव-भाषा सम्बन्धी कितना साम्य है, इस सम्बन्ध में हम ऊपर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कर चुके हैं। अत. कुछ विद्वानों का यह अनुमान कि परम्परा-सम्बन्धी भलाड़े के छिड़ जाने पर रामानन्द को स्वतन्त्र आचार्य सिद्ध करने के लिए साम्प्रदायिक-भाष्य के आधार पर 'आनन्दभाष्य' की रचना करके लोगों ने उसे स्वामी जी के नाम पर चला दिया, वर्तमान परिस्थितियों मे अधिक तर्कसगत एव महत्वपूर्ण हो जाता है।

जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि इस प्रन्थ के प्रकाशन का सम्बन्ध एक प्रमुख साम्प्रदायिक समस्या से था और इसके पूर्व न तो सम्प्रदाय में इसका पठन-पाठन ही अधिक होता था और न इसका पर्याप्त प्रचार ही था। इस प्रन्थ की इस्तिलिखित प्रतियो के अभाव का यही प्रमुख कारण है। अतः जब तक इस प्रन्थ की ३००-४०० वर्ष पुरानी एकाधिक इस्तिलिखित प्रतियों न मिल जाय, तब तक इसे रामानन्द स्वामी कृत मान लेने का कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता है।

श्रपने श्रध्ययन के सम्बन्ध में हम इसे रामानन्द-सम्प्रदाय का एक प्रमुख भाष्य मान कर ही इसका उपयोग कर सकेंगे, रामानन्द स्वामी की कृति मान कर नहीं। इसके श्राधार पर श्राधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय की विचार धारा को समभा जा सकता है, रामानन्द स्वामी के मत को नहीं, ऐसी मेरी हद् धारणा है श्रीर इसी रूप में इस ग्रन्थ का उपयोग प्रस्तुत प्रबन्ध में हुश्रा है।

सिद्धांत पटल—'सिद्धान्तपटल' रामानन्द सम्प्रदायान्तर्गत तपसी-शाखा का एक प्रमुख प्रनय माना जाता है। इसके लेखक स्वामी रामानन्द जी ही कहे जाते हैं। इस प्रनथ के मन्त्रों की सूची पर एक विहगम दृष्टि डालने से ही यह पता चल जाता है कि इसकी रचना नाथ-पन्थ श्रीर वैष्ण्य धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के दृष्टिकीण से की गई है। रामानन्द-सम्प्रदाय मे योग का प्रवेश पयहारी कृष्ण्दास के ही समय में हो गया था। उनके शिष्य कील्ह श्रीर कील्ह के शिष्य द्वारकादास ने तो इस योग-परम्परा को श्रीर भी श्रागे बढ़ाया। इन्हीं के शिष्य-प्रशिष्यों ने श्रपनी एक श्रलग शाखा स्थापित कर ली, जिसका नाम 'तपसी शाखा' पड़ा, इसी 'तपसी शाखा' की श्रोर से डाकोर से सिद्धान्त-पटल का प्रकाशन कराया गया है, भागव-पुस्तकालय, गायघाट तथा वेकटेश्वर प्रेस बम्बई से भी इस ग्रन्थ का प्रकाशन हन्ना है।

रामानन्द ने नाथ-पंथी योग को भी अपने में समेट लिया था और वे निरन्जन की ही उपासना करते थे, इसका कोई प्रमास नहीं मिलता। अतः 'सिद्धान्त पटल' को स्वामी रामानन्दकृत मान लोने मे अनेक आपित्यों हो सकती हैं। कम-से-कम इस अथ मे ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके बल पर यह कहा जा सकता है कि यह अन्य रामानन्द स्वामी कृत नही है। १-इस अन्य मे सर्वत्र ही रामानन्द जी का गुरु रामानन्द के नाम से स्मरण किया गया है (हम यहाँ गायघाट, काशी से प्रकाशित प्रति से ही पृष्ठ सख्या देंगे)। अन्य के अन्त में लिखा है 'इति श्री गुरु रामानन्द जी कृत सिद्धान्त पटलम् (श्रवधूत-मार्ग) समात।' (पृष्ठ ५०)। अन्य के मध्य में भी इस प्रकार के श्रादरसूचक शब्द का प्रयोग रामानन्द जी के नाम के साथ किया गया है। जैसे 'इति श्री गुरु रामानन्द स्वामी की पचमात्रा सम्पूर्णम्।' (पृष्ठ ४०)। या 'इति श्री गुरु रामानन्द का वैराग्य-श्राभूषण्-मन्न'। (पृष्ठ १०)।

२—कमी-कभी रामानन्द जी के नाम के साथ इस प्रकार 'गुरु' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके उपदेशों का या तो सग्रह कर रहा हो अथवा स्वयं उनके नाम पर लिख रहा हो । स्वयं रामानन्द इस प्रकार अपने को नही लिख सकते थे—'श्री गुरु रामानन्द को बच्चा सच्चा जोग', 'श्रोम अब जागे श्री गुरु रामानन्द श्रवधूता । सेली सिंघी जंग लंगोटा...।' श्रीसन बैठे गुरु रामानन्दा । दोऊ कर जोड़ आसन की रह्या करें । देव तैंतीस कोटि रह्या करें ।' श्री गुरु रामानन्द स्वामि की कराठी हीरा तीन लोक मे छाजै' 'गुरु परताप बाधम्बर चलाया । और चलाया मृगछाला । जापर बैठे श्री गुरुरामानन्द जी ।' 'ऊं स्वामी जी जगजहूरा पग की खड़ाऊँ पग का तोड़ा ।' 'श्रों श्री गुरु रामानन्द जी सेली सिंघी जग लगोटा'। 'शब्द स्वरूपी श्री गुरुराधवानन्द जी ने श्रीरामानन्द जी कूं सुनाया । ' 'छोटे से मोटा करि श्री गुरु रामानन्द जी बोलै भस्म को करो विचार ।' 'ऊं आदि श्रेष लीन्ह लह्मण

१—सिद्धान्त पटल, ५० ४१।

२ — वही, पृ० ३।

३—वही, पृ० ६।

४--वही, पृ० ७।

५-वही, पृ० = ।

<sup>1 3</sup> og-3

<sup>1 \$\$</sup> og---0

द—पृ० १७।

<sup>108</sup> oF-3

उपर्युक्त उद्धरणो से स्फट है कि इस ग्रन्थ का लेखक रामानन्द से भिन्न ही कोई व्यक्ति है।

३—कहीं-कहीं रामानद के लिये 'गुसाई (गोसाई)' शब्द भी लिखा गया है, साथ ही 'कबीर' तथा 'जमाल' का भी नाम श्रा गया है। 'श्रो श्रवधूत बाघ सिंह मृग छाला बिछाई कौन गुरु फुरमाई। श्री गुरु रामानन्द गोसाई।' 'श्री गुरु रामानन्द गोसाई।' 'श्री गुरु रामानन्द निर्वाण गुसाई। जिन्ने बाघम्बर करके चलाई।' 'कबीर के नाम से छद भी इस प्रथ मे मिलते हैं। 'गुरु के शब्द सो भिच्चा माँगो। श्रन्तकाल नहीं मारी। दास कबीर कहै भोली भड़ा साथ। दूध की भिच्चा परमारथ राम।' 'कहै कबीर सुनो जमाल। पंचधूनी चेता बेहाल।' 'सतगुरु हम पर मेहेर किर एक किया परसग। बादर उमग्यो प्रेम को भीज्यो सगरो श्रग।"

इस प्रकार स्नन्तःसाद्त्य के बल पर इस प्रन्थ को स्वामी रामानन्द जी कृत नहीं ही माना जा सकता । कुछ संस्कृत छुन्दों को छोड़ कर (कदाचित् ये छुद सकलित हैं ) भाषा-शैली की भी दृष्टि से यह एक निम्न कोटि की रचना है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित मत्र को लिया जा सकता है:—

"सुई-सुई का धागा। खलका चोला शीवन लागा। घोला काला डोरा। ऊँ रमै साधु का चोला। चक्कू चकमक मतगा चीपिया। पथरी गोपी चन्दन। गगा की रज चेला विलसे गुरु की साखी। सरस्वती उपदेश बतावे।" ऋपादि।

१-५० ४४।

२—वही, पृष्ठ ४५।

३-- पृष्ठ ३०।

४-पृष्ठ ३०।

<sup>138</sup> Sel-7

६--पृष्ठ ३१।

० — वृद्ध ४३ ।

<sup>=-</sup>पृष्ठ ४।

कबीर श्रीर कमाल के नामों का श्राना भी रामानन्द की रचना इसे सिद्ध नहीं करता। इसे कबीरदास की भी रचना नहीं मान सकते। एक तो इसमें वैष्ण्व कर्म-काग्रड को पूरी मान्यता दी गई है, दूसरे कबीर के नाम पर पाए गए ग्रन्थों में 'सिद्धान्त-पटल' का कहीं नाम भी नहीं श्राता। 'इस ग्रन्थ के रचिवता कदाचित् कोई चेमदास हो, जिनका नाम इस ग्रन्थ में इस प्रकार श्राया है 'गगा की रज चेला विलसे गुरु की साखी। सरस्वती उपदेश बतावे। चेमदास गुरु श्रगम समावे।' 'भक्तमाल' के श्रनुसार रामानन्द की शिष्य-परम्परा में एक खेमदास पयहारी कृष्ण्दास के शिष्य टीला जी के शिष्य थे श्रीर दूसरे श्रगदास के।' टीला की परम्परा में योग का प्रचार श्रधिक था श्रीर श्रग्र की परम्परा में श्रार का। श्रतः यह श्रनुमान कदाचित् श्रसगत न होगा कि इस ग्रन्थ के रचिवता टीला जी के शिष्य खेमदास (चेमदास?) ही रहे हों श्रीर ग्रन्थ के माहात्म्य को बढाने के लिये उन्होंने एक श्रोर तो रामानन्द का नाम दे दिया हो श्रीर दूसरी श्रोर कबीर के पदो का भी संग्रह कर लिया हो। रामानन्द सम्प्रदाय के (तपसी शाखा को छोड़ कर) प्रमुख विद्वान् भी इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द जी कत नहीं मानते। है

राम रचा स्तोत्र—'सिद्धान्त पटल' को भॉति 'रामरचा स्तोत्र' भी स्वामी रामानन्द जी कृत कहा जाता है। नागरी प्रचारिखी सभा, काशी की १६००ई० की खोज रिपोर्ट में यह प्रन्थ रामानन्द कृत कहा गया है और इसका प्राप्ति-स्थान पं० माखनलाल मिश्र, मथुरा कहा गया है। १६०६-७-८ की रिपोर्ट में इस प्रन्थ

१—हि॰ सा॰ आ॰ इ॰, डा॰ वर्मा, पृष्ठ ३५८-६७।

२—सिद्धान्त पटल, पृष्ठ ४।

३ -- भक्तमाल, खप्पय ११७।

४-वही, खप्पय, ११८।

५—परम्परा-परित्राणम्-भगवदाचार्य ए० ३१-३२। 'जहाँ एक ओर ऐसा कहते हैं वहाँ दूसरी ओर सिद्धान्त पटल को सामने रखते हैं और कहते हैं कि श्री स्वामी रामानन्द जी का बनाया हुआ है। स्वामी जी का बनाया हुआ है इसमें कुछ प्रमाख दोगे या ऐसी ही युगलभच्चण करते रहोगे।......... तुम समऋते थे कि इस 'सिद्धान्त पटल' को आगे ले पटको यदि कोई भूठा कहेगा तो तपसीमहात्मा माथा फोड़ डालेंगे और सत्य कहेगा तो गोवरगणेशों का दुर्गन्धितमत सिद्ध हो जावेगा।......तपसी महात्माओं को मैं समऋत लूगा। मैं मानता हूँ कि वे जल्दी नहीं समर्भोगे। परन्तु यह तो मुक्ते विश्वास है कि श्री रामानन्दस्वामी जी के वह सच्चे भक्त हैं।' इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवदाचार्य पटल को स्वामीजी कृत वहीं मानते।

के लेखक कबीर माने गए हैं। खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११ के अनुसार इसकी एक प्रति प० भानुप्रताप तिवारी, चुनार के यहाँ पाई गई थी। खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१८-१६ ई० के ऋनुसार इसकी एक अन्य प्रति लदमण किला, ऋयोध्या में रामरत्ना सन्जीवन-मंत्र के नाम से पाई गई थी। विषय मंत्र बतलाया गया था। उन्ही वर्षों की रिपोर्ट मे लह्मगा-कोट, श्रयोध्या मे रामरचा मत्र नाम से एक अन्य प्रति का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रन्थ की प्रतिलिपि 'श्री स० १६४४ मिती माघ कृष्ण ३, बुघवासरे' की गई थी। १६२०-२१-२२ की खोज रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रन्थ की एक प्रतिलिपि ठाकुर दास पचायती, खजुल्ला, फतेहपर मे पाई गई थी। इसके विषय परमात्मा व गुरु की वन्दना, कष्ट-पीडादि के दूर होने का आदेश, योगिनी आदि को आदेश. खेचरी मुद्रा, चन्द्र- सूर्य को ब्रादेश तथा राम, लद्दमण, सीता श्रीर हनुमान् से रचार्थ प्रार्थना ऋदि कहे गए हैं। १६२६-३०-३१ की खोज-रिपोर्ट के ऋनुसार इस प्रनथ की एक प्रति डा॰ वर्थ वाल को श्री रामानुज के नाम से मिली थी, यद्यपि उनके हो श्रनुसार, यह १६३० वाली रिपोर्ट की प्रति से मिलती-जुलती है। इस प्रनथ की एक श्रीर प्रति श्राचार्य प॰ रामचन्द्र शुक्ल के पास थी. जिसकी सचना उन्होंने श्रपने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ में दी थी।

इस ग्रन्थ की एक प्रति सुक्ते श्रयोध्या मे प्राप्त हुई है । किसी रामानन्दी विद्वान् ने इस ग्रन्थ के रामानन्द स्वामी कृत होने की स्चना नही दी है । खोज-रिपोर्ट के सम्पादको मे न तो मिश्रवन्धु ही इसे स्वामी रामानन्द कृत मानते हैं, न श्री हीरालाल जैन ही । प० रामचन्द्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिखा है, 'काइ-फूक के काम के ऐसे-ऐसे स्तोत्र भी रामानन्द के गले मढे गए हैं।' हिन्दी साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहास मे डा० रामकुमार वर्मा का भी मत है, 'सम्प्रदाय सम्बन्धी एक ग्रन्थ का पता चलता है। वह है 'राम-स्ज्ञास्तोत्र' या 'सजीवन-मंत्र', पर उस ग्रन्थ की रचना इतनी निम्नकोटि की है कि वह रामानन्द के द्वारा लिखा गया ज्ञात नही होता। यह भी संभव हो सकता है कि मत्र या

१--हिन्दी साहित्य का इतिहास-प०रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १२२ ।

२-खोज रिपोर्ट, १६०६-११।

३—'इट श्रपीयर्स दु बी ए वर्क आव् ए वैरी इन्फीरियर क्लास, आव् राइटर' श्री हीरालाल वैन । खोज रिपोर्ट-१६१७-१६ ।

४-हि॰ सा० इ०, पृ० १२३।

स्तोत्र लिखने मे प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं हो पाता ।.....सम्भव है प्रारम्भिक रामरत्ता स्तोत्र रामानन्द ने लिखा हो, बाद मे उसका रूप विकृत हो गया हो । यह भी सम्भव है कि रामानन्द के शिष्यों मे से किसी ने रामानन्द के नाम से ही यह ग्रन्थ लिख दिया हो । जो हो, यह रचना श्रात्यन्त साधारण है ।"

खोज-रिपोर्ट मे प्राप्त ऊपर जिन प्रतियों का उल्लेख किया गया है वे भी एक दूसरे से पूर्णतया मिलती-जुलती नहीं प्रतीत होतीं। इन प्रतियों के प्रारम्भ श्रीर श्रत के जो उद्धरण रिपोर्ट में दिए गए हैं तथा जो प्रति मेरे पास है उसके श्राधार पर यह निश्चित् रूप से कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ भाषा-शैली की हिन्द से बड़ी ही निम्न-कोटि का है। नाथ श्रीर निरन्जन सम्प्रदायों का भी इस ग्रन्थ पर पूरा प्रभाव पड़ा हुआ प्रतीत होता है। निरन्जन, श्रलख, पिएड, निराकार, कमलदल, त्रिकुटी, श्रादि की चर्चा के साथ ही राम, सीता, लक्ष्मण श्रीर हनुमान का भी स्मरण किया गया है। इस प्रकार विषय की हिन्द से सिद्धान्त-पटल श्रीर रामरचा स्तोत्र में पर्याप्त समानता पाई जाती है। श्रतः यह श्रनुमान कर लेना श्रमगत न होगा कि रामानन्द स्वामी का योग से सबंघ दिखलाने के लिये ही सिद्धान्त-पटल की भाँति इस ग्रंथ को भी स्वामी रामानन्द जी के नाम पर प्रचित्त कर दिया गया होगा। इतनी निम्नकोटि की रचना स्वामी रामानन्द की कृति तो नहीं ही हो सकती। नीचे खोज-रिपोटोंं में दिए गए कुछ, उद्धरण यहाँ भी उद्धृत कर दिये जाते हैं। प्रायः सभी प्रतियों में पर्याप्त पाठ-भिन्नता है—

#### १६०० की खोज-रिपोर्ट मे प्राप्त प्रति :---

प्रारम्भ—श्री गर्णेशायनमः । श्रथ राम रत्ना लिषितम् । श्रो सध्या-तारणी सर्वदोष निवारिणी । सध्याकरे विझ टरे पिंभ प्राण की रत्ना नाथ निरन्जन करे ध्यान ध्राम (१) मन पहुँपै पंचहुताशनम् त्नमा जाप समाधि पूजा नमो देव निरन्जनम् ॥ १॥

श्चन्त—गर्जेत पवन बाजन्त वेयग् शंख सब दले त्रिकुटी सारं। दास रामानन्द निज्ज तत्त्व विचार। निज्ज तत्त्व ते होते ब्रह्मज्ञानी। श्री रामरच्चा दीयउ घरे प्राग्णी। राजद्वारे पथे घोरे समामे शत्रुसकटे। जाप लागा घीरे। श्री रामचन्द्र उचरेते लच्मग्ण जी सुनते जानकी सुनते। हनुमान् सुनते पापं न लिपन्ते। पुन्य ना हरन्ते । सध्याकाले प्रातःकाले जे नरा पठन्ते सुनते मोच्च-फल पावते । इति रामरच्चा रामानन्द की ।

१६०६-११ की खोज-रिपोर्ट मे प्राप्त प्रति-

प्रारम्भः —श्री गर्शशायनमः । श्रों श्रस्य श्री रामरत्वा स्तोत्र मंत्रस्य बीजमत्रं मूलमत्र । श्रों श्रखण्डमण्लाकारव्याप्ते विष्णु सर्व चराचर । तस्मै श्री गुरुम्यो नमः परमात्मा गुरुम्यो नमः श्रो श्रादि देव श्रादि गुरुदेव परम गुरुदेव श्रनन्त गुरुदेव श्रलख गुरुदेव के चर्नारविन्दे नमस्तेतद्पददर्शण तस्मै श्री रामरत्वादद ।

श्रन्त: - श्रों बज्रश्रासन बज़केवार बज्र बाधी रसी द्वार जो बज्र पर मेलै घाव उलटी बज्र ताही को खाय । हृद्य मेरे हिर बसै देखे देव श्रनन्त श्री रामचन्द्र रच्या करे.....श्रादि ।

मेरे पास जो पुस्तक है उसका ऋादि इस प्रकार है — ऋों सध्यातारिनि सर्वेदुःखनिवारिनि, संध्याटरे विष्नहरे पिराडपारा की रच्चा श्री रामनिरन्जन करे। शानदिप मनपुष्प पचहन्द्रि हुता चोमा जाप समाधि पुजा, ऋों नमो देव निरन्जनम्।

श्रनत—गाजन्ते गगण् बाजन्ते मधुर शंख सब्द धुन त्रीकुट सारा। श्री रामानन्द निज तत्व विचारा। ब्रह्म चिन्हते सोई ब्रह्मज्ञानी। श्रा श्री रामरच्चा दिये उर घरे प्रानी। राज द्वारे पथे घोरे सम्रामे सनु संकटे। श्री रामरच्चा स्तोन्न मन्न श्री रामचन्द्र उच्चरन्ते, श्रीलच्मण्युकुमार सुनन्ते। बीजमन्न जपते। श्रीसीता सुनते। श्री हनुमान सुनन्ते, प्रानी लागे रहन्ते। ते नरा मोच्च फल पावन्ते। इति श्री रामानन्द स्वामी कृत श्री रामरच्चा स्तोन्न मन्न श्री बेट द्वारका मदिर श्री रामभरोखा निवासीना श्री मद्भगवन्नारायण् वशोद्भव वैष्णव श्री महन्तो सीयाराम दासेन यथा शक्ति सशोधित श्री द्वारकानाथ स्तुति, श्री द्वारका माहात्म्यं इदम् पुस्तक समाप्तिमगमत्।

प्रायः यही भाषा-शैली श्रन्य प्राप्त प्रतियो की भी है, श्रतः श्रन्य उदाहरण् देना श्रनावश्यक प्रतीत होता है।

योगचिन्तामिण्—योगचिन्तामिण की सूचना प० रामचन्द्र शुक्ल ने श्रपने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नामक प्रन्थ में दी है। उन्होंने लिखा है:— 'रामानन्द स्वामी श्रौर योग का सम्बन्ध दिखाने के लिये स्वामी रामानन्द के नाम से चलाये हुए ऐसे दो रही प्रन्थ हमारे पास हैं—एक का नाम है योग-चिन्ता-मिण, दूसरे का नाम है रामरचा स्तोत्र। श्रीगे शुक्ल जी ने इस प्रन्थ से एक पद उद्धृत भी किया है।

१ - हिन्दी साहित्य का इतिहास-प० रामचन्द्र शुक्ल, एष्ठ १२२।

विकट कटक रे भाई। काया चढ़ा न जाई।
जह नाद विन्दु का हाथी। सतगुरु ले चले साथी।।
जहाँ है श्रष्टदल कमल फूला। हंसा सरोवर में भूला।।
शब्द तो हिरदय बसे, शब्द नयनों बसे, शब्द की महिमा चार
वेद गाई।।

कहै गुरु रामानन्द जी, सतगुर दया करिमिलिया, सत्य का शब्द सुनु रे भाई॥

सुरत नगर का सयल। जिसमें है आतमा का महल।।

उपर्युक्त उद्धरण में 'कहै गुरु रामानन्द जी' पद से स्पष्ट है कि यह रामानन्द स्वामी की रचना नहीं है। भाषा-शैली भी बड़ी ही श्रप्रीढ़ है। रामानन्द जी के नाम पर प्रचलित हिन्दी भाषा में लिखे गए पदों (हनुमान् जी की स्तुति या श्रन्य पद) की भाषा-शैली बड़ी ही गॅठी हुई एव मजी सी है। इस दृष्टि से भी 'योग-चिन्ता-मिंगि' रामानन्द स्वामी जी की रचना नहीं प्रतीत होती। रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानो ने इस प्रनथ के सम्बन्ध में न तो कोई सूचना ही दी है और न इसे स्वामी जी कृत रचनात्रों की सूची मे परिगिशात ही किया है। ऋयोध्या के लगभग सभी प्रमुख रामानन्दी विद्वानो से मैने पूछ-ताछ की, परन्तु वे इस अन्थ के सम्बन्ध में मुक्ते कोई भी सूचना नहीं दे सके। ज्ञात नहीं शक्ल जी ने किस सूत्र से इस प्रन्थ का सचय कर लिया था। जो भी हो, इतना तो निर्विवाद है कि यह रचना वैष्णव रामानन्द की नहीं है, चाहे श्रीर किसी रामानन्द की हो तो हो । सुके तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार रामानन्दी सम्प्रदाय की तपसी-शाखा में सिद्धान्त-पटल का प्रचार कर दिया गया है, उसी प्रकार 'रामरज्ञा स्तोत्र' श्रीर 'योगचिन्तामिंग्' भी स्वामी रामानन्द जी के गले मह दिए गए हैं। सम्प्रदायों के इतिहास मे ऐसी घटनाएं श्रसम्भव नहीं होती । साम्प्रदायिक विचार-धारा का विवेचन करनेवाले 'वैष्णव-धर्मरत्नाकर' के विद्वान् रामानन्दी लेखक पं॰ गोपालदास ने भी इस प्रन्थ का कोई उत्लेख नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस ग्रन्थ को स्वामी जी कृत नहीं ही माना जा सकता।

श्री गुरु रामानन्द कवीर जी का ज्ञान तिलक—खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१८-१६ ई० में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है। श्री सरस्वती-भरा , लक्ष्मरा किला, श्रयोध्या में इसकी एक प्रति सुरिच्चित है। ग्रन्थ के लेखक कदाचित् कबीर जी हैं। सभा की एक रिपोर्ट में इस ग्रन्थ से जो उद्ध- रण दिए गए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ स्वामी रामानन्द-कृत नहीं है। नीचें का उद्धरण इसके प्रमाण में दिया जा सकता है।

"गुरु रामानन्द जी के वदन पर सदके करूँ सरीरा। श्रब की बार उबार तेंहु स्वामी कम धुज दास कबीर ।" या। "इति श्री गुरु रामानन्द कबीर जी का ज्ञान तिलक सम्पूर्णम्।" लद्दमण् किला के पुस्तकालय में मुक्ते यह ग्रन्थ नहीं मिला।

श्री रामाराधनम् (संस्कृत) तथा 'वेदान्त-विचार' (भाषा)— लद्भग् किला, श्रयोध्या के पुस्तकालय की सूची में ये दोनो ग्रन्थ मुक्ते स्वामी रामानन्द जी के नाम से मिले हैं। पहले मे कदाचित् 'वैष्णवमताब्ज-भास्कर' तथा 'श्री रामार्चनपद्धति' श्रादि के श्राधार पर भगवान् रामचन्द्र की स्तुति की गई है श्रीर श्रन्त मे कदाचित् सकलनकर्ता ने श्रपनी बनाई हुई स्तुति भी जोड़ दी है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध मे मुक्ते किला के महन्थ से कोई भी स्चना नहीं मिल सकी। इस समय यह ग्रन्थ पुस्तकालय में है भी नहीं।

वेदान्त विचार—िकले के पुस्तकालय की पुस्तक-सूची में इस ग्रन्थ के लेखक स्वामी रामानन्द कहें गए हैं, पर प्रयास करने पर भी मुक्ते यह ग्रन्थ नहीं मिल सका। इसे भी किसी ने वहाँ से इटा दिया है। श्रतः इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, ये स्वामी रामानन्द वैष्ण्वाचार्य स्वामी रामानन्द से भिन्न हो, क्योंकि रामानन्द-सम्प्रदाय में इस वेदान्त भाष्य की कोई चर्चा नहीं पाई जाती।

रामानन्द आदेश—'हिन्दी-पुस्तक-साहित्य'' मे डा॰ माताशसाद गुप्त ने सिद्धान्त-पटल के साथ ही इस प्रन्थ को भी स्वामी रामानन्द कृत माना है। इस प्रन्थ का प्रकाशन, श्रहमदाबाद से मोहनदास आत्माराम ने कराया था। यह प्रन्थ श्रव श्रप्राप्य है। श्रुनेक प्रयास करने पर भी मुक्ते इसकी कोई प्रति प्राप्त न हो सकी। श्रत: इसके सम्बन्ध मे कुछ भी निश्चित् रूप से नहीं कहा जा सकता है। सम्भवत: इसमें स्वामी रामानन्द जी के कुछ उपदेशों का सग्रह हो।

राममंत्र जोग प्रन्थ—प० बलदेव उपाध्याय के अनुसार यह २१ दोहा-चौपाइयो का एक छोट सा पद है, जिसमे राम मत्र के अवरण तथा जप का सुन्दर विधान बतलाया गया है। इसके अन्त मे कहा गया है—

१. डॉ॰ मा॰ प्र॰ गुप्त-हिन्दी पुस्तक साहित्य पृ० ३४१,५१३।

जैसे पांणी लूंण मिलावा श्रेसी धुनि मैं सुरति समावा ॥ १६॥ राममंत्र श्रेसी विधि षोजै जो कोई षोजै राम। सत गुरु के परताप तें, रामानन्द जी हम पाया विसराम ॥ २०॥

(यह 'सेवादास की बानी' में संग्रहीत है। इस्तलेख न० ८७३, पृ० ६३३, सं० १६५६)

राम अष्टक—यह अष्टक काशी-नागरी-प्रचारिणी, सभा के पुस्तकालय में 'शब्द सागर' प्रन्थ में (हस्तलेख ६५१, लि० का० १८६७, ना० प्र० सभा संग्रह) संग्रहीत है। ८ पदों में राम की स्तुति की गई है। छुन्द के अपन्त में निम्नलिखित पद मिलता है 'श्री राम जीव पूरन ब्रह्स है'—छुन्दान्त में श्राता है—

> राम श्रष्टक पढ़त निसुदिन सत्यलोक सोग छीतं। रामानन्द श्रवतार श्रवधु श्री राम जीव पूरन ब्रह्म है।।

ग्यानलीला—१३ छन्दों मे इस पद मे भगवान् के गुण गाने, तथा भक्ति करने का विशेष उपदेश दिया गया है—

है हरि बिना कूंणा रखवारो। चित दे सुमिरो सिरजन हारौ॥ संकट ते हरि लेत उबारी। निसदिन सुमिरो नाम सुरारी॥ नांव न केवल सबसे न्यारा। रटतत्र्यघट घट होइ उजारा॥ रामानन्द यूं कहै समुक्ताई। हर सुमर्या जमलोक न जाई॥ ( इस्तलेख नं० ७४६ समा-संग्रह)

उपर्युक्त प्रन्थों की समीचा—इन तीन ग्रन्थों की स्चना 'भागवत सप्रदाय'' मं प० बलदेन उपाध्याय जो ने दो है। उन्होंने इन सभी पदों को स्वामी रामानन्द कृत स्वीकार कर लिया है। ये ग्रन्थ नागरी-प्रचारिग्णी सभा, काशी में सुरिच्चित हैं। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री का प्रश्न है, रामानन्द के नाम पर प्रच-लित हिन्दी ग्रन्थ प्रायः श्रप्रामाणिक ही हैं। श्रभी तक जो भी हिन्दी ग्रन्थ स्वामी

१--- भागवत-सम्प्रदाय, बलदेव उपाच्याय, पृ० २७१।

जी के नाम पर उपलब्ध हुए हैं, उनकी भाषा-शैली बड़ी ही निम्नकोटि की है। छुन्द-नियम-हीन तो वे हैं ही। श्रीराम रच्चा स्तोत्र, योगचिन्तामिण, सिद्धान्त-पटल भी तो इसी कोटि की रचनाएँ हैं, रामानन्द-सप्रदाय में स्वामी जी के हिन्दी-प्रन्थों का प्रचलन एक दम नहीं है। श्रतः जब तक उन ग्रन्थों की एकाधिक इस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध न हो जायँ श्रथवा उनकी प्राचीनता निर्वेवाद सिद्ध न हो जाय, तब तक उनके सम्बन्ध में निश्चित् मत व्यक्त कर देना भ्रान्त-हीन नहीं हो सकता।

# रामानन्द जी के कुछ फुटकल पद् इनुमान-स्तुति

आरित कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।। जाके बल भर ते महि कॉपै। रोगसोग जाकी सिमान बॉधै॥ श्रन्जनी सुत महा बल दायक। साधु संत पर सदा सहायक॥ बाएँ भुजा सब असुर संघारी। दाहिन भुजा सब संत उघारी॥ लिख्रमन धरित में मूर्छि पर्थो। पैठि पताल जमकातर तोर्थो॥ श्रानि सजीवन प्रान उबार्चो। मही सबन के भुजा उपार्चो॥ गाढ़ परे किप सुमिरी तोहीं। होहु दयाल देहु जस मोहीं॥ समुन्दर खाई। जात पवन सुत बार न लाई।। कोट लंक प्रजारि श्रसुर सब मार्खो। राजा राम के काज सवांर्खो॥ मालरी बाजै। जगमग जोति अवध पुर छाजै॥ घंटा ताल जो हनुमान जी की आरती गावै। बसि बैकुंठ अमर पद पावै॥ लंक विधंस कियो रघुराई। रामानन्द आरती गाई॥ सुर नर मुनि सब करिंह त्र्यारती। जै जै जै हनुमान लाल की॥

इस पद को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्यामसुन्दर दास, सर प्रियर्धन, डा० रामकुमार वर्मा श्रादि सभी विद्वान् रामानन्द कृत ही मानते हैं। पच गगा घाट, काशी मे मैने भी एक वृद्धा के मुख से यही पद कुछ हेर-फेर के साथ सुना था। अयोध्या मे इस पद का प्रचार मुक्ते नहीं दिखाई पड़ा। अतः इसकी प्रामाश्विकता नितान्त अर्सादग्ध नहीं है।

## आदि ग्रन्थ में प्राप्त पद

कहाँ जाइए हो घरि लागो रग। मेरो चंचल मन भयो आपंग।। जहाँ जाइए तहुँ जल पषान। पूरि रहे हरि सब समान।। वेद स्मृति सब मेल्हे जोइ। जहाँ जाइए हिर इहाँ न होइ॥
एक बार मन भयो उमंग। घिस चोत्रा चन्द्न चारि द्यंग॥
पूजत चाली छाइं छाइं। सो ब्रह्म बतायो गुरु द्याप मांइं॥
सतगुर मैं बिलिहारी तोर। सकल विकल अम जारे मोर॥
रामानन्द रमे एक ब्रह्म। गुरु कै एक सबद कोटि कोटि कम्म॥

उपर्यंक्त पद को मेकालिफ़र ने स्वामी रामानन्द कृत ही माना है श्रीर उनका श्रानुसरण करके ही उनके बाद के प्राय सभी विद्वानों ने उस पद को स्वामी रामानन्द कृत मान लिया है। प्रो॰ रानडे ने हिन्दी रहस्यवाद पर ऋपने जो लेख इघर लीडर स्त्रादि समाचार-पत्रो के पत्रिका-स्रग ( मैगजीन सेक्शन ) मे छपवाये हैं, उनमे भी उन्होंने रामानन्द के नाम पर प्रचिलत इस पद को उनकी प्रामाशिक रचना मान लिया है। 'इस मत के समर्थन में कहा यह जाता है कि 'श्रादि ग्रन्थ' में संग्रहीत होने से इस पद में प्रायः परिवर्तन कम ही हए होंगे श्रीर फिर श्रादि प्रथ में इन पदों के सप्रहकर्ता ने किसी सामान्य व्यक्ति के पदो का संग्रह नहीं किया है। जिन भक्तों के पदो का इस ग्रन्थ मे सकलन है, वे सभी उच्चकोटि के थे। स्रतः ये रामानन्द वैष्णव भक्त रामानन्द ही होगे, दुसरे नही । इसी विश्वास पर मेकालिफ ने श्रपने 'दि सिख रिलीजन' मे रामानन्द स्वामी का जीवन-चरित भी लिख दिया है, किन्तु जिस प्रकार सूरदास मदनमोहन श्रीर कृष्ण भक्त (बल्लभानुयायी) सूरदास में मेकालिफ्न ने कोई श्रन्तर नहीं किया, वैसे ही यह सम्भव है कि उन्होंने उपयुक्त पद के लोखक को वैष्ण्य भक्त रामानन्द ही समभ लिया हो। 'कम-से-कम श्राचार्य शुक्ल का तो यह दृढ मत है, "इस उद्धरण से रपष्ट है कि ग्रन्थ साहब से उद्धत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानन्द के नहीं हैं: श्रीर किसी रामानन्द के हों तो हो सकते हैं।"र शुक्ल जी के मत मे ऋधिक सार प्रतीत होता है। रामानन्दी-सम्प्रदाय मे वस्ततः श्रिधिकाश वर्ग रामानन्द को विशुद्ध वैष्ण्व भक्त मानता है, केवल तपसी-शाखा के भक्त उन्हें योग-मत के भी प्रवर्तक मानते हैं। किन्तु हम ऊपर देख चुके हैं कि इस शाखा मे जो भी ग्रन्थ स्वामी रामानन्द जी के नाम से पाए गए हैं, वे स्वामी रामानन्द जी की प्रामाशिक कृतियाँ नहीं हैं। स्रातः यह बहुत सम्भव है कि ग्रन्थ साहब के निर्माख-काल तक रामानन्द के नाम पर ऐसे पद भी चल पड़े हों, जिनमे उन्हें 'घट के भीतर' ब्रह्म के दर्शन करने वाले के रूप मे वर्शित

१—दि सिख रिलीजन-वा० ६, पृष्ठ १०५।

२ - हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ११६-२०।

किया गया है। प्रन्थ-साहब विशेष कर निर्मुण्-भावना से पूर्ण पदों का ही सकलन है, श्रत यह श्रनुमान श्रीर भी दृढ़ हो जाता है। मुक्ते श्राचार्य शुक्ल जी का मत श्रिषिक समीचीन लगता है, क्योंकि जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत 'रिसक' (श्रुगारी) भक्त रामानन्द स्वामी को श्रुगारी ही मानते हैं (जीवाराम कृत रिसक प्रकाश भक्तमाल), उसी प्रकार 'तपसी' शाखा वाले रामानन्दी साधु स्वामी जी को पूर्ण योगी के रूप मे ही स्वीकार करते है। प्रचलित परम्परा एव 'श्री वैक्णुवमताक्जभास्कर' से स्पष्ट है कि रामानन्द जो न तो श्रुगारी ही थे श्रीर न नाथपथ से प्रभावित योगी। उनकी भक्ति विशुद्ध दास्यभाव की थी। फिर श्राधुनिक रामानन्दी-सम्प्रदाय मे रामानन्द के नाम से इस पद का-कोई नाम तक नही जानता, ऐसा मै श्र्याध्या के रामानन्दी-सम्प्रदाय के निकट सम्पर्क मे श्राकर ही कह रहा हूं, बल्कि मै तो यहाँ तक श्रनुभव करता हूं कि श्रवध मे रामानन्द की केवल सस्कृत भाषा म लिखी गई रचनाएँ ही प्रचलित है, हिन्दी भाषा मे उनके पदों का कोई सकलन सुनने तक को नही मिला।

## रज्जब दास के सर्वांगी ग्रन्थ में प्राप्त पद<sup>र</sup>

हरिबिनु जन्म वृथा खोयो रे।

कहा भयो श्रित मान बड़ाई धन मद श्रिध मित सोयो रे।। श्रित उत्तंग तरु देखि सुहायो सैवल कुसुम सूवा सेयो रे। सोई फल पुत्र कलत्र विषे सुष श्रिन्ति सीस धुनि-धुनि रोयो रे।। सुमिरन भजन साध की संगित श्रंति सन बैल न धोयो रे। रामानन्द रतन जम त्रासे श्री पित पद काहे न जोयो रे॥

डा॰ वर्थ वाल ने इस पद को स्वामी रामानन्द जी कृत ही माना है। उनके श्रनुसार इस पद में रामानन्द जी ने 'निवृत्ति-मार्ग का पूर्ण उपदेश दिया है।'<sup>२</sup>

### शिव-रामाष्टक<sup>3</sup>

शिव हरे शिवराज सखे प्रभो, त्रिविध ताप निवारण है प्रभो । अज महेश्वर यादव पाहि मां, शिव हरे विजयं कुरु में वरम्॥१॥ कमललोचन राम दयानिधे, हरगुरो गजरत्नक गोपते। शिवतनोभव शंकर पाहिमां, शिव हरे विजयं कुरु में वरम्॥२॥

१-हि॰ का॰ नि॰ स॰, पृ॰ ३६।

२-वही, पृ० ३१।

३-साहित्य पत्रिका, स० १६७६, श्री बिन्दु ब्रह्मचारी द्वारा प्रकाशित पद।

स्वजन रन्जन मंगल मंदिरं, भजति ते पुरुषं परमं पदम्। भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं, शिव हरे . ... . .. वरम् ॥ ३॥ युधिष्ठिरवल्लभभूपते, जय जयार्जित पुर्य पयोनिधे। जय कृपामय कृष्ण नमोऽस्तुते, शिव हरे .... वरम्॥४॥ भव विमोचन माधव मापते, सुकवि मानस हंस शिवा रते। जनकजारत राघव रत्त मां, शिव हरे .... . . वरम् ॥ ४ ॥ श्रवनि मण्डल मगल मापते, जलद सुन्दर राम रमापते। निगम कीर्ति गुणार्णव गोपते, शिव हरे . ..... वरम् ॥ ६॥ पतित पावन नाममयी लता, तवयशो विमलं परिगीयते। तद्पि 'माधव माम् किमुपेचसे, शिव हरे ..... वरम्।। ७॥ श्रमरतापर देव रमापते, विजयस्तव नाम घनोपमा। मिय कर्थ करुणार्णव जायते, शिव हरे.. ... वरम् ॥ ८॥ हुनुमतः प्रिय चाप कर प्रभो, सुरसिरिधृतशेखर हे गुरो। मम विभो किमु विस्मरण कृतं, शिव हरे विजयं कुरु में वरम्॥ ध।। नरहरे रित रजन सुन्दरं, पठित यः शिवराम कत स्तवम्॥ विशति रामरमा चरणाम्बुजे, शिव हरे विजय कुरु में वरम् ॥ १०॥

> प्रातरुत्थाययोभक्त्यापठेतेकाप्रमानसः । विजयोजायते तस्य विष्ग्रुमाराध्यमाप्नुयात् ॥

श्री बिन्दु ब्रह्मचारी ने उपर्युक्त पद को स्वामी रामानन्द कृत माना है। -रामानन्द जी की कोई दूसरी इस प्रकार की रचना उपलब्ध नहीं होती, जिसमें भगवान् शकर की इतनी प्रशसा की गई हो श्रीर उनको राम के समान कहा नाया हो । अतः निश्चित आधार के अभाव मे इसे प्रामाशिक मान लेना ठीक नहीं।

श्रध्यात्म रामायग्-पिंडत रघुवर मिट्ठूलाल शास्त्री, एम० ए०, एम० स्रो॰ एल॰, साहित्याचार्य, वेदान्ततीर्थ ने इस ग्रन्थ को पुष्कल तर्क से स्वामी रामानन्द कृत ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। र शास्त्री जी के तर्कों का श्राधार 'भविष्य पुराखा' के प्रतिसर्ग पर्व का वह उल्लेख है, जिसके श्रनुसार काशी के किसी शिवोपासक रामशर्मन् को शिवरात्रि के दिन प्रसन्न होकर शिव

१---दि त्राथरशिप त्राव् ऋध्यात्म रामायख-प्रो॰ रघुवर मिट्ठूलाल शास्त्री, गगानाथ स्ता रिसर्च इन्स्टीट्यूट जर्नल, वा० १, पार्ट २, फरवरी १६४४।

भगवान् ने राम-लच्चमण् का ध्यान श्रीर बलभद्र की पूजा वरदान स्वरूप दी। भक्त 'रामानन्द' हो गया श्रीर द्वादश वर्षीय कृष्ण चैतन्य के पास जाकर उनके त्रादेश से उसने 'त्रुध्यात्म रामायगा' की रचना की । <sup>१</sup> इससे शास्त्री जी श्रनमान करते हैं कि शैव धर्म का परित्याग कर वैष्ण्व धम श्रपना लेने के पश्चात तथा श्रपने रामानन्दीय वैष्णव सम्प्रदाय की स्थापना करने के पूर्व काशी के रामानन्द ने 'ग्रध्यातम रामायण्' की रचना की थी। कृष्ण चैतन्य के सम्पर्क मे उनके स्थाने की कथा केवल प्रतिसर्ग पर्व के लेखक का स्थाविष्कार है, क्योंकि इस सर्ग मे स्थान-स्थान पर उसने कृष्ण चैतन्य के महत्व को बढाने की चेष्टा की है। अपने इस अनुमान के सम्बन्घ म शास्त्री जी ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं--(१) 'श्रध्यातम रामायरा' सामान्यतया बह्माग्ड पुरागा का एक श्रग एव परम्परा से व्यास की रचना माना जाता है। किन्तु न तो 'श्रध्यातम रामायगा' से युक्त इस पुराण को कोई इस्तलिखित प्रति ही प्राप्त हुई है स्त्रीर न तो इसकी प्रकाशित प्रति मे ही 'ऋध्यात्म-रामायस्।' ऋगस्वरूप प्राप्त होता है। नारदीय पुरास्त ने भी इस प्रकार का कोई सकेत नहीं किया है। पिएडत ज्वालाप्रसाद मिश्र ने ऋध्यात्म-रामायण को उपपुराण एव तुलनात्मक द्राष्ट से नवीन रचना कहा है। डा॰ भग्डारकर ने भी मराठी सन्त एकनाथ के साच्य पर इसे एक श्राधुनिक रचना ( १४०० ई० से-१६०० ई० के बीच ) माना है स्रौर लाला बैजनाथ ने भी इसे १४ वीं शताब्दी की रचना के रूप में स्वीकार किया है, जब कि तन्त्रों का पूरा प्रचार हो गया था।

२—'भिविष्य पुराख' के प्रतिसर्ग पर्व के अनुसार इस ग्रन्थ के लेखक काशी के कोई रामशर्मन् थे, जो पहले शैव थे किन्तु बाद मे वैष्णव हो गए। 'भिविष्य पुराख' की यह सूचना विश्वसनीय है, क्योंकि उसने यह भी सूचना दी थी कि श्री कृष्ण जन्म-खड (ब्रह्म वैवर्त्त पुराख का एक अग) के लेखक रूप गोस्वामी हैं, न कि व्यास और आधुनिक अनुसधानों ने उसकी इस सूचना का समर्थन भी किया है। शास्त्री जो के अनुसार 'भविष्य पुराख' द्वारा उल्लिखित रामशर्मन् प्रसिद्ध वैष्णव भक्त रामानन्द ही थे। कृष्ण चैतन्य के शिष्य रामानन्द (राय) उड़िया कृष्ण भक्त थे, काशी के रामानन्द नही। रामानन्द राय के अतिरिक्त ह अन्य रामानन्द नाम के व्यक्तियों का उल्लेख टी० आफ्रेक्ट र ने किया है, किन्तु 'भविष्यपुराख' मे रामशर्मन् के विषय में दिए गए अन्य उल्लेखों तथा प्रमुख

१---भविष्य पुराण, चतुर्थखण्ड, ११ अध्याय, श्लोक २१ से ३२ तक।

२—कैटालोगोरस कैटालोगोरम, पृ० ५२०-२१, टी० श्राफ्ने कट।

वैष्णुव श्राचार्य रामानन्द के जीवन पर दृष्टि डालते हुए हमे श्रन्य रामानन्द को इस ग्रन्थ का प्रगोता नहीं स्वीकार करना चाहिए । ऋपनी प्रमुख विशेषतास्रों के कारणा वैष्णव श्राचार्य रामानन्द स्वामी ही इस ग्रन्थ के प्रणेता हो सकते हैं, श्चन्य व्यक्ति नहीं। इस मत का समर्थन करने के लिये शास्त्री जी ने दो श्चन्यान प्रस्तुत किए हैं:-एक तो यह कि 'भविष्य पुराख' के उल्लेखो तथा अन्य विद्वानों के मत से प्रसिद्ध वैष्णाव श्राचार्य रामानन्द का सम्बन्ध काशी से ही था श्रीर दूसरा यह कि रामानन्द ने ऋपनी रामोपासना मे शाकर-ऋदैत ऋौर विशिष्टादैत का पूर्ण व्यावहारिक सामजस्य किया है। अपने इन अनुमानो के समर्थन मे शास्त्री जी ने निम्नलिखित प्रमाण दिए हैं :-- १ 'भविष्य पुराण' के प्रतिसर्ग पर्व के अनुसार सूर्य के श्रश से काशी मे रामानन्द का जन्म हुआ। उनके पिता कान्यकुञ्ज ब्राह्मण देवल थे। रामानन्द वाल्यावस्था से ही ज्ञानी थे तथा राम की उपासना किया करते थे । श्रत माता-पिता द्वारा परित्यक्त होकर वे राघव की शर्या श्राए। फिर चतुर्दश कलायुक्त भगवान राम ने सीता सहित उनके हृदय मे अपना निवास-स्थान किया । यह रामानन्द वास्तव मे वैष्णावाचार्य रामानन्द हो थे । इसी प्रतिसर्ग पर्व के अनुसार शकराचार्य से पराजित होकर मानदास चमार का पुत्र रैदास रामानन्द के पास स्नाकर उनका शिष्य हो गया, त्रिलोचन, नामदेव तथा नरसी मेहता का काशी श्राकर रामानन्द का शिष्य हो जाना भी इस पर्व मे कहा गया है। इसी प्रकार रामानन्द को रकन, सधना के गुरु कबीर, पीपा, तथा नानक का गुरु कहा गया है श्रीर साथ ही यह भी कहा गया है कि रामानन्द के एक शिष्य ने श्रयोध्या में बलात् म्लेख बनाए गए हिन्दुश्रों को फिर से वैष्णव बनाने के लिए एक यन्त्र स्थापित किया था। ये वैष्णाव सयोगी कहे गए। इसी प्रतिसर्ग पर्व मे यह भी कहा गया है कि मुकुन्द ब्रह्मचारी के २० शिष्य अभि मे जल जाने के बाद विभिन्न महापुरुषों के रूप मे अवतिरत हुए । इनमें श्रीघर. शम्भु, वरेख्य, मधुव्रतिन् श्रीर विमल कमशः तुलसी शर्मा, हरिप्रिया, श्रय्रभुक्, कीलक तथा दिवाकर के रूप मे ऋवतरित होकर रामानन्द-सम्प्रदाय में दीन्तित हो गए।

इसी प्रतिसर्ग पर्व से यह भी ज्ञात होता है कि रामानन्द शाकर-दर्शन की श्रोर भी सुके थे। इस सम्बन्ध में दो उल्लेख महत्वपूर्ण हैं:—

कः—एक के अनुसार रामशर्मन् रामानुज के बड़े भाई और दािच्यात्य आचार्य शर्मन् के पुत्र थे। ये पतंजिल के अनुयायी थे। तीर्थयात्रा के सम्बन्ध मे वे एक बार काशी आए और वहाँ उन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया, किन्तु पराजित एव श्रापमानित होकर श्रापनं घर लौट गए। फिर शास्त्रों मे निष्णात रामानुज ने शंकराचार्य को पराजित कर भाई का बदला चुकाया। इस कथा से शास्त्रों जो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह मनगढ़न्त कथा केवल इस तथ्य की श्रोर सकेत करती है कि कृष्णाभक्ति ने उस शाकर श्राह्मैत पर भी विजय पा ली थी जिसके श्रागे प्रसिद्ध वैष्णाव भक्त रामानन्द को भी, जिनकी गुरुपरम्परा उनके श्रनुयायियों द्वारा रामानुज की श्रोपेद्धा श्राधिक प्राचीन कही जाती है श्रीर जिनके सभी श्राचार्य दाद्धिणात्य थे, मुक जाना पड़ा। ख—दूसरे उल्लेख के श्रनुसार मानदास के पुत्र रैदास ने काशी श्राकर रामभक्त कबीर को परास्त किया, किन्तु शकराचार्य से बादविवाद में परास्त होकर वह रामानन्द का शिष्य हो गया। शास्त्री जी के श्रनुसार इस कथा से भी रामानन्द का शाकर श्राहैत से सम्बन्ध ज्ञात हाता है।

२—'भविष्य पुराण' तथा श्राधुनिक विद्वानों में केवल मैकालिफ श्रीर फर्कुहर को छोड़ कर श्रन्य सभी विद्वान् श्रगस्त्य-सहिता के साद्य पर रामानन्द का जन्म प्रयाग में हो मानते हैं। डा॰ वर्थ वाल तथा 'प्रयाग-माहात्म्य' के लेखक श्री शालिग्राम श्रीवास्तव भी इसी मत का समर्थन करते हैं। शास्त्री जी ने श्रपने पद्ध के समर्थन में डा॰ वर्थ वाल के उस मत को भी उद्धृत किया है, जिसके श्रमुसार रामानन्द ने योग श्रीर भक्ति, श्रद्धेत श्रीर विशिष्टाद्वेत का श्रपने मत में समन्वय किया था। इन साद्यों के श्राचार पर शास्त्री जी का कथन है कि 'श्रम्यात्म-रामायण' के लेखक वैष्णवाचार्य रामानन्द ही थे जिन्हें तृतीय प्रतिसर्ग-पर्व में रामशर्मन् श्रीर रामानन्द दोनों ही नामों से श्रमिहित किया गया है तथा जिन्हें काशी निवासी कहने के साथ ही दाद्धिणात्य भी कहा गया है।

३—रामानन्द-सम्प्रदाय मे रामतापन्युपनिषद् का पठन-पाठन श्रिधिक होता रहा है। वेबर के श्रनुसार रामानन्द जी इस उपनिषद् से भी प्रभावित थे। रामतापनी श्रीर 'श्रध्यात्म रामायरा' मे बहुत श्रिधिक निकट का सम्पर्क परिलाद्धित होता है। कदाचित् ज्यों-ज्यों समय बीतता गया समानन्दी सम्प्रदाय में 'श्रध्यात्म-रामायरा' का पठन-पाठन उसके श्रिधिक श्रद्धैतोन्मुख होने के काररा कम होता गया। इस प्रकार रामतापनी श्रीर 'श्रध्यात्म-रामायरा' की पारस्परिक समानता भी 'श्रध्यात्म रामायरा' को रामानन्द की कृति सिद्ध करती है।

४—'श्रध्यात्म रामायण्' मे श्रद्धैत मत के श्रितिरिक्त तान्त्रिक एवं यौगिक प्रभाव भी परिलक्षित होता है। गदाधर द्वारा लिखित हस्तलिखित प्रन्थ 'सप्रदाय-प्रदीप' से हमें विदित होता है कि तान्त्रिक प्रणाली से विष्णु की उपासना करने

वाले रामानन्द से वल्लभाचार्य ने थाग्रेश्वर में भेंट की । रामानन्द ने तो कृष्या-भिक्त नहीं अपनाई किन्तु उनके भाई शकर श्रीर उनके शिष्य राग्राव्यास बल्लभाचार्य के शिष्य हो गए । शास्त्री जी का श्रनुमान है कि यहाँ प्रसिद्ध वैष्याव भक्त रामानन्द का ही उल्लेख किया गया है श्रीर इससे यह सिद्ध हो जाता है कि रामानन्द पर तन्त्रों की प्रगाली का भी पूरा प्रभाव था।

५—श्राधुनिक रामानन्दी विद्वान् रामानुज की परम्परा से पृथक् जो श्रपनी (तथाकियत श्रग्रस्वामी कृत) गुरु-परम्परा देते हैं, उसमे कुछ नाम तो 'श्रध्यात्म रामायण' की दी हुई परम्परा से मिलते हैं श्रीर शेष मे से ५ तो वहो नाम हैं जो शकराचार्य की गुरु-परम्परा में पाए जाते हैं। इनके श्रानन्दान्त नाम शंकर मत के श्राचार्यों की ही भाँति हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि रामानन्दी वैष्ण्व एक श्रोर तो शिव की पूजा करते तथा उनके प्रति उदार हैं श्रीर दूसरी श्रोर इससे यह भी सिद्ध होता है कि रामानन्दीय वैष्ण्वधर्म रामोपासना पर विशेष बल देने के लिये शाकरश्रदेत से उसी प्रकार उत्पन्न हुश्रा, जिस प्रकार कृष्ण्यभक्ति पर बल देने के लिये श्रीघर, वोपदेव, हेमाद्रि, मधुस्दन सरस्वती श्रादि श्रद्धत भक्तों की परम्परा चल पड़ी श्रीर यह भक्ति मोच्च की श्रोर ले जाने वाले ज्ञान की सहायिका समभी गई। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये रामभक्तों के हितार्थ रामानन्द ने 'श्रध्यात्म रामायण' की रचना की थी। इसने रामभक्तों के लिये वही काम किया जो उपर्युक्त कृष्णभक्तों के लिए 'श्रीमद्भागवतमहापुग्ग्य' की रचना ने किया था। रामानन्द 'महाभागवत पुराग्य' से बहुत श्रिषक प्रभावित ये श्रीर उनके 'श्रध्यात्म रामायग्र' मे ये प्रभाव पूर्णक्ष से परिलच्चित होते हैं।

६—ग्रन्तःसाच्य के भी ग्राघार पर, शास्त्री जी के मत से, 'ग्रध्यात्म--रामायग' रामानन्द स्वामी की ही रचना प्रतीत होता है।

क—यद्यपि इस प्रन्थ के वक्ता शिव श्रीर ब्रह्मा ने पार्वती श्रीर नारद को क्रमशः कैलाश श्रीर सत्यलोक में इसका उपदेश दिया था, किन्तु 'माहात्य्य स्मं' में इस बात का सकेत किया गया है कि इस प्रन्थ को वर्तमान रूप देने का श्रेय सुदूर भविष्य में किसी नर को ही होगा। इस मानव ने शिवपार्वती के सम्बाद के प्रारम्भ होने के पूर्व ही दो बार सीता पित राम को नमस्कार किया है। इसी ने प्रारम्भ के तीन श्लोकों में इस प्रन्थ के महत्त्व का वर्णन किया है। इस मत्ये लेखक ने ही छुठें समें के श्रन्त में शिव के मुख से कहलवाया है कि उन्होंने वेदों के सारश्रंश ( श्रध्यात्म रामायग्र ) का संस्तृप में पार्वती को अवग्र कराया है। पुनश्च इस लेखक ने श्रनेक स्थानों पर इस बात के भी उल्लोख

रामशर्मन् ) कान्यकुब्ज ब्राह्मण देवल के पुत्र रूप में सन् १२६६ ई॰ में प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। १२ वर्ष की आयु में वे काशी आकर अद्वेत वेदान्त तथा शैव मत और राममिक के कर्मकाएडों का अध्ययन करने लगे और अपने सम्प्रदाय की स्थापना करने के पूर्व उन्होंने अपनी समन्वय-भावना के अनुरूप 'अध्यास्म रामायण' की रचना की, जिसमें उन्होंने धर्म और दर्शन का समन्वय किया। इसी अन्थ से प्रेरणा पाकर उनके सम्प्रदाय में सगुण और निर्मुण भक्ति की प्रणाली चल पड़ी।

शास्त्री जी के मत की आलोचना कः—शास्त्री जी ने 'अविष्य-पुराख' के तृतीय प्रतिसर्ग पर्व में विध्त रामशर्मन् एवं प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानन्द को एक व्यक्ति मान कर ही अपने तर्क की दीवाल खड़ी की है और इस कार्य की सिद्धि के लिये उन्हें बड़ी खीचा-तानी भी करनी पड़ी है। वस्तुतः यदि 'प्रतिसर्ग पर्व' का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि रामशर्मन् और रामानन्द वस्तुतः दो भिन्न व्यक्ति थे। रामशर्मन् के विषय में इस पर्व में जो उल्लेख हुआ है, उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित सूचना मिलती है:—

१—रामशर्मन् काशी के एक शिवोपासक भक्त थे। शिवरात्रि को शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें राम लह्मण् का ध्यान श्रीर बलभद्र की पूजा वरदान स्वरूप दी थी। रामानन्द होकर वे कृष्ण्यचैतन्य के पास श्राए श्रीर उनके श्रादेशों से उन्होंने 'श्रध्यात्म-रामायण्' की रचना की। २—रामशर्मन् दान्त्रिणात्य श्राचार्य शर्मन् के पुत्र श्रीर रामानुज के बड़े भाई थे। वे पतंजित ( योगी ) के श्रनुयायी थे। काशी में उन्हे शकराचार्य ने वाद-विवाद में परास्त किया था। लिजत होकर जब वे श्रपने घर गए, तब उनके छोटे माई ( रामानुज ) ने उत्तर श्राकर काशी में शकराचार्य को प्रत्येक शास्त्र में परास्त किया।

दूसरी स्रोर रामानन्द के विषय में 'भविष्यपुराख' के इसी प्रतिसर्गपर्व में कहा गया है .—

१—वे सूर्य के त्राश से काशी में कान्यकुब्ज ब्राह्मण देवल के षुत्र-रूप में उत्पन्न हुए थे। वे प्रारम्भ से ही ज्ञानी तथा रामभक्त थे। माता-पिता से त्यक्त होकर जब वे राघव की शरण गए, तब भगवान् राम ने त्रापनी चौदह कलाक्षीं सहित सीता के साथ उनके हृदय में ऋपना निवास-स्थान बनाया।

२-इन्हीं रामानन्द के शिष्य रैदास, कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, नरसी

मेहता श्रादि कहे गए हैं श्रीर इन्हीं के एक शिष्य ने श्रयोध्या में म्लेच्छ हो गए हिन्दुश्रों को फिर वैष्णाव बनाया था।

३—इन्हीं रामानन्द जी के सम्प्रदाय में मुकुन्द ब्रह्मचारी के ५ शिष्य ऋपने दूसरे जन्म में तुलसीशर्मा, हरिप्रिया, श्रग्रभुक्, कीलक तथा दिवाकर नाम से दीचित हुए थे।

ऊपर के इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि रामशर्मन् रामानन्द से एक भिन्न व्यक्ति थे। श्रदाः 'श्रध्यात्म-रामायण्' रामानन्द की रचना नहीं सिद्ध होती। फिर यह भी विचारणीय है कि दैतवादी चैतन्य ने ऋदैती 'श्रध्यात्म रामायण्' की रचना ही करने का क्यो ऋादेश दिया ?

खः—'भविष्य-पुराण' का उल्लेख ऐतिहासिकता की पूरी अवहेलना करता है, अत वह अप्रामाणिक है, इसे हम पिछले द्वितीय अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं।

ग—शास्त्री जी के अनुसार रामानन्द ने शाकर अद्वेत और विशिष्टाद्वेत का अपने में समन्वय किया था और वे तन्त्रों से भी प्रभावित थे। इस सम्बन्ध में शास्त्री जी ने जो तर्क दिए हैं वे बहुत अधिक प्रवल नहीं हैं:—(१) शकराचार्य से पराजित आचार्य शर्मन् के पुत्र तथा रामानुज के बड़े भाई योगी रामशर्मन् को रामानन्द मानकर यह अनुमान करना कि वे शाकर अद्वेत के सामने भुक गए थे, नितान्त ही अप्रामाणिक है। न तो रामानन्द रामानुज के बड़े भाई ही थे और न शकराचार्य के समकालीन। किसी भी उल्लेख का इस प्रकार खीच-तान कर अपने मत की पुष्टि के लिये मनमाना अर्थ लगा लेना प्रमाण-कोटि में नहीं हीं आ सकता। 'भक्तमाल', 'अगस्त्यसहिता' तथा रामानन्द-सम्प्रदाय की मान्यताओं के आधार पर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि रामानन्द विशुद्ध वैष्ण्य भक्त थे, योग का प्रवेश तो उनके सम्प्रदाय में बहुत बाद को हुआ।

२—रामानन्द को ब्राह्मैत से प्रभावित सिद्ध करने के लिये शास्त्री जी ने 'भविष्यपुराण' का एक दूसरा प्रमाण यह दिया है कि मानदास चमार के पुत्र रैदास ने काशी मे रामभक्त कबीर को परास्त कर शकराचार्य से शास्त्रार्थ किया ब्रीर ब्रन्त म उनसे पराजित होकर रामानन्द का वह शिष्य हो गया। इस उल्लेख की इतिहास-ज्ञान शून्यता पर यदि कोई विचार न भी किया जाय तो भी यह निष्कर्ष कैसे निकाला जाय कि रामानन्द शकर के ब्राह्मैत से प्रभावित थे ? रामभक्त कबीर को परास्त करने तथा ब्राह्मैत से पराजित होने वाले रैदास ने क्या रामभक्ति ब्रीर ब्राह्मैत का समन्वय रामानन्द मे पाया था ? यह ब्राह्मिक सम्भव

है कि निर्मुण भक्त कबीर श्रीर श्राहैती शंकराचार्य से विभिन्न ही मार्ग रामानन्द का रहा हो। कम-से-कम परम्परा (रामानन्दी) तो इसी पच्च मे है। इतिहास इस बात का साच्ची है कि रैदास पर कबीर का प्रभाव श्राधिक था। रामानन्द से तो उन्होंने रामभक्ति ही पाई थी। रामानन्द की सबसे बड़ी देन शकर श्रीर रामानुज मे समन्वय स्थापित करना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी देन तो इस बात मे थी कि उन्होंने भक्ति का द्वार सभी जातियो एवं वर्णों के लिये उन्मुक्त कर दिया था। उनका 'श्री वैष्णुवमताब्जभास्कर' ग्रंथ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

३--- रामानन्द पर तात्रिक प्रभाव सिद्ध करने के लिये शास्त्री जी ने गदाघर द्वारा लिखित हस्तलिखित प्रथ 'सम्प्रदायप्रदीप' का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार थागोश्वर मे तात्रिक प्रगाली पर विष्णु के उपासक शकर के भाई रामानन्द से बल्लभाचार्य जी की भेट हुई थी। शास्त्री जी ने यहाँ भी एक सकेतमात्र को प्रमाण कोटि मे रख लिया है। उपलब्घ सामग्री के स्त्राधार पर यह एक सिद्ध सत्य है कि रामानन्द का स्थायी निवास स्थान पच गगा घाट ही था। अपनी दिन्वजय-यात्रा के संबंध में अवश्य ही वे भारत-भ्रमण को निकले थे। फिर इस भ्रमण का एक तो पूरा उल्लेख नहीं मिलता श्रीर यदि वैरागी-परम्परा को कोई महत्व दिया जाय तो सत्य यही है कि किसी भी वैरागी विद्वान द्वारा लिखित स्वामी रामानन्द के जीवन-चरित में स्वामी जी के बल्ल-भाचार्य जी के सम्पर्क मे श्राने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वल्लभ का जन्म-सवत् १५३६ वि० मे हुन्रा था, जबिक रामानन्द जी संवत् १४६७ वि० में ही साकेतवासी हो चुके थे । अतः यदि 'सम्प्रदायप्रदीप' एक प्रामाणिक प्रन्थ हो, तो ये रामानन्द निश्चय ही वैष्ण्वाचार्य रामानन्द स्वाभी से भिन्न रहे होंगे। स्वय 'भक्तमाल' में एक ब्रजवासी रामानन्द भक्त का र उल्लेख किया गया है। रामानन्द के शिष्यों में कोई राग्याव्यास भी था, ऐसा उल्लेख रामानन्द के सम्बन्ध में प्रामाणिक वृत्त उपस्थित करने वाले ग्रन्थों—'ग्रगस्य-संहिता' तथा 'भक्तमाल'-में नहीं मिलता । इसके श्रतिरिक्त शास्त्री जी ने डा॰ बर्थ वाल के मत को इसी पद्म को सबल बनाने के लिए उद्धत किया है। डा॰ बर्थ वाल जी ने एक श्रोर श्रपने मत की पुष्टि में 'सिद्धान्त पटल' का सहारा लिया है, जो रामानन्द स्वामी जी की कृति नही है, श्रीर दूसरी श्रीर उन्होंने राघवानन्द जी के योग द्वारा ही रामानन्द के प्राण बचाने का भी उल्लेख किया हैं। इस जनश्रुति का कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता। यदि यह सत्य

१---भक्तमाल-रूपकला-कृष्पय ५१७, ए० ६५५।

हो तो भी यह कहना कि रामानन्द भी तन्त्र से प्रभावित थे, केवल ऋनुमान कोटि मे ही ऋा सकता है। रामानन्द जी के सम्प्रदाय में योग का प्रवेश पयहारी-कृष्ण्दास जी के समय से हुआ है। रामानन्द-सम्प्रदाय का ऋषिकाश रामानन्द को विशुद्ध वैष्ण्व मानता है ऋौर स्वय स्वामी जी के ग्रन्थों से भी यही बात प्रमाण्ति होती है।

४—रामानन्द को श्रद्धेत से प्रभावित सिद्ध करने के लिये शास्त्री जी ने श्राधुनिक रामानन्दी-सम्प्रदाय में मान्य गुरुपरम्परा का उल्लेख किया है, जिसके श्रनेक श्राचार्यों के नाम प्राय: वहीं हैं, जो 'श्रध्यात्म-रामायण' की परम्परा में पाए जाते हैं। श्रानन्दान्त नाम तो इस बात के प्रमाण हैं ही, किन्तु, श्राधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रचलित गुरुपरम्परा स्वयं एक विवादग्रस्त विषय है। जिन महात्मा श्रग्रदास के नाम से यह चलाई गई है, उनके किसी प्रकाशित ग्रन्थ में इसका उल्लेख नहीं है। रामानन्दी विद्वान् इस पच्च के प्रमाण मे उनके द्वारा लिखित कोई हस्तलिखित ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं करते, जिसकी परीच्चा विद्वान् कर सके। कुछ रामानन्दीयों का तो यह श्रनुमान है कि यह परम्परा श्राधुनिक ग्रुग के ही किसी विद्वान् ने गढ़ ली है। जो हो, इस बात को तो कोई रामानन्दी स्वीकार नहीं करता कि उसका रामावत सम्प्रदाय शकर-सम्प्रदाय से किसी भी प्रकार सम्बद्ध है। श्रतः शास्त्री जी का यह श्रनुमान प्रामाणिक श्राधार के श्रभाक में इलका हो जाता है।

शास्त्री जी ने 'श्रध्यात्म रामायण' को रामानन्द स्वामी की कृति सिद्ध करने के लिये कुछ श्रौर प्रमाणों का उल्लेख किया है। संचेप में उन पर भी विचार करना ठीक होगा।

(१) 'रामतापन्युपनिषद्' श्रीर 'श्रध्यातम रामायगा' में पारस्परिक समानता श्रमेक स्थलों पर पाई जाती है, यह सत्य भी हो तो इसके श्राधार पर यह कह देना कि 'श्रध्यातम रामायगा' स्वामी रामानन्द जी की कृति है, तर्क संगत नहीं प्रतीत होता। रामानन्द-सम्प्रदाय में इस उपनिषद् का विशिष्टाहैत सम्मत ही श्र्यं किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में हरिदास जी द्वारा लिखित 'रामतापन्यु-पनिषद्-भाष्य' प्रमागा के लिये रखा जा सकता है। फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि सम्प्रदाय के संस्थापक स्वयं स्वामी रामानन्द की कृति को उन्हीं का सम्प्रदाय भूल जाय ? रामानन्द-सम्प्रदाय में तो 'श्रध्यात्म-रामायगा' के पठन-पाठन की भी कोई परम्परा नहीं मिलती। रामानन्दियों के श्रनुसार यह प्रम्थ उनके सम्प्रदाय का मान्य प्रन्थ नहीं है।

- (२) शास्त्री जी ने 'श्रध्यात्म-रामायगा' मे तारकमत्र, शालिग्राम, 'श्रगस्त्य-संहिता', राघव, राम-श्रानन्द के साथ-साथ प्रयोग तथा एक बार श्रविभक्त रूप में 'रामानन्द' शब्द के प्रयोग श्रादि के श्राधार पर इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द जी कृत सिद्ध किया है, किन्तु इसके लिये उन्हें बहुत खींचा-तानी करनी पड़ी है। 'रामानन्द' तथा 'राघव' वहाँ 'भगवत् प्राप्ति का श्रानन्द' श्रीर 'रामचन्द्र' के श्रर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।
- (३) तुलसीदास के 'म्रध्यातम-रामायस्' से प्रभावित होने से यह नहीं कहा जा सकता कि घोर साम्प्रदायिक होने के नाते ही उन्होंने रामानन्द की कृति से प्रभाव ग्रहस्य किया होगा। सत्य तो यह है कि उदार बुद्धि तुलसी की साधना समन्वय की साधना थी। उन्हें जहाँ-कहीं भी जो अञ्छा लगा, उसको उन्होंने म्रपना लिया है। म्रातः यह नहीं कहा जा सकता कि तुलसी ने जो कुछ किया उसके मूल प्रेरस्या स्रोत रामानन्द जी ही थे। वस्तुतः रामानन्द जी के प्रन्थों के दूँदने का कम लोगों ने प्रयास किया है, श्रीर इसके कारस्य ही उन्हें स्वामी जी के विषय में श्रीनेक श्रनुमान लगाने पड़े हैं।
- (४) 'दीनार' शब्द का प्रयोग १६-१७ वी० शताब्दी तक लोग करते रहे हैं, केवल इसी के ऋाधार पर 'ऋध्यात्म-रामायख' रामानन्द की कृति नहीं हो जाता।
- (५) इसी प्रकार 'श्रष्यातम-रामायण' की हस्तलिखित प्रतियां तथा इसकी टीकाओं के १४ वीं शताब्दी से श्रिषिक प्राचीन न होने के कारण भी उसे रामानन्द द्वारा लिखित मान लेना तर्क सगत प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः सस्य तो यह प्रतीत होता है कि 'श्रष्यातम-रामायण' के लेखक कोई रामशर्मा नाम के श्रदेती रामभक्त ही थे, जो रामानन्द से भिन्न थे। शंकर मतानुयायी श्रनेक विद्वान् श्रद्वेत मे विश्वास करते हुए भी भक्त थे। मधुस्दन सरस्वती इसी प्रकार के विद्वान् थे।

निष्कर्ष—'श्रध्यात्म-रामायण' स्वामी रामानन्द की रचना के रूप में किसी भी रामानन्दी विद्वान् द्वारा मान्य नहीं है श्रौर न तो इस प्रकार का कोई प्रमाख ही मिलता है जिसके श्राधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि वैष्ण्व मत में दीचित होने के पूर्व रामानन्द श्रद्धैत मत के श्रनुयायी थे। जिन लेखकों ने इस प्रकार की जनश्रुति का उल्लेख किया है, उन्होंने भी श्रपने मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस श्रनुमान का कारण कुछ पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन है कि रामानन्द दाचिगात्य थे। डा॰ फर्कुहर ने इसी के श्राधार पर

पहले रामानन्द को दिल्ला के किसी राम-सम्प्रदाय से सम्बद्ध श्रीर उत्तर भारत मे श्रपने साथ 'श्रगत्य संहिता', 'श्रध्यात्म रामायगा', 'रामतापन्युपनिषद्' श्रादि लाकर प्रचार करने वाला कहा था श्रीर यह भी कहा था कि उत्तर भारत में श्राने पर वैष्णवभक्त राघवानन्द ने रामानन्द को श्रापने सम्प्रदाय में मिला लिया था, किन्तु प्रमाखाभाव में डा॰ फ़र्कहर को इस अनुमान को छोड़ना पड़ा, श्रीर फिर वे राघवानन्द जी को ही दाव्विगात्य मानने लगे थे। शास्त्री जी ने बहुत दूर तक डा॰ फ़र्कुहर के पूर्व अनुमान का ही सहारा लिया है। 'अगस्य-संहिता' तथा 'भक्तमाल' एवं रामानन्द सम्प्रदाय की सारी परम्पराश्रों के श्रनुसार रामानन्द राघवानन्द के शिष्य थे श्रीर उन्हीं के सम्प्रदाय में दीन्तित हुए थे। केवल कुछ जनश्रुतियों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि राघवानन्द जी के यहाँ स्त्राने के पूर्व रामानन्द जी किसी ऋदैती गुरु के शिष्य थे। वैष्णाव-धर्म-रत्नाकर' के लेखक गोपालदास तथा 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल' के टीकाकार ने इस जनभुति का उल्लेख भी किया है, किन्तु इसका कोई निश्चित् श्राघार श्रब तक मुक्ते नहीं मिल सका। यदि इस जनश्रति को कभी सत्य भी सिद्ध किया जाय तो यह कह देना कि रामानन्द ने ही 'श्रध्यात्म-रामायगा' की रचना की. शास्त्री जी द्वारा दिए गए तकों की ऋपेता श्रधिक स्पष्ट एव सबल प्रमाश की श्रपेचा करेगा। जब तक ये स्पष्ट प्रमाण सम्मुख नहीं ब्राते तब तक हम 'श्रध्यातम-रामायख' को स्वामी रामानन्द जी की रचना के रूप मे स्वीकार नहीं कर सकते।

उपर्युक्त विवेचन के ऋाधार पर रामानन्द स्वामी के नाम पर प्रचलित प्रन्थों को निम्नलिखित श्रेशियों में विभक्त किया जा सकता है:—

- १--रामानन्द स्वामी के प्रामाणिक मुख्य प्रनथ:--
  - (क) श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर। (ख) श्री रामार्चन पद्धति।
- र-रामानन्द स्वामी के नाम पर प्रचलित प्रनथ:-
  - (क) श्रानन्दभाष्य । (ख) १—सिद्धान्तपटल २—रामरत्ता स्तोत्र २—योग-चिन्तामणि ।
- ३—रामानन्द स्वामी द्वारा लिखित कही जाने वाली ऐसी रचनाएँ जो अब तक प्रकाश में नहीं आ सकी हैं।
  - (क) गीताभाष्य (ख) उपनिषद्भाष्य (ग) श्रीरामाराधनम् (घ) रामानन्द श्रादेश । (ङ) वेटान्त विचार ।

उपर्युक्त ग्रन्थों मे 'गीताभाष्य' श्रीर 'उपनिषद्भाष्य' की सूचना मात्र मिली है। न तो इनकी इस्तिलिखित प्रतियों का ही कोई पता है श्रीर न ही इनके कहीं से प्रकाशित होने की ही सूचना मिली है। श्रन्तिम दो पुस्तकें श्रयोध्या के लद्भमण्किला में वर्तमान कही जातों हैं, किन्तु इस समय वे वहाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। 'वेदान्तिवचार' भी किलों के पुस्तकालय में वर्तमान कहा जाता है।

(च)—राम मन्त्र जोग ग्रथ, राम ऋष्टक, ज्ञान लीला-इनकी इस्तिलिखित प्रतियाँ नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी के पुस्तकालय में सुरिच्चित हैं।

## ४--रामानन्द स्वामी की अप्रामाणिक रचनाएँ:-

- (क) -- श्री गुरु रामानन्द कबीर जी का ज्ञानतिलक!
- ( ख ) ऋध्यातम-रामायग् ।

### ४-रामानन्द स्वामी के पद

- (क)—ग्रारती कीजै इनुमान लला की।
- ( ख )—श्रादि ग्रन्थ में प्राप्त पद ।
- (ग)-सवांगी मे प्राप्त पद ।
- (घ)-शिव रामाष्टक ।

इन पदों में पहले दो पदों को ऋधिकारा विद्वान् प्रामािश्विक मानते हैं, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय में इनका कोई प्रचार नहीं दिखलाई पहला। ख्रद: ऋपने प्रस्तुत ऋष्ययन में हमने उनका कोई उपयोग नहीं किया है। ख्रन्तिम दो पदों की प्रामािश्वकता नितान्त ही सदिग्ध है।

निष्कर्ष—प्रस्तुत अध्ययन में 'श्री वैष्णावमताब्जभास्कर', 'श्री रामार्चन पद्धति' तथा 'त्रानंद-भाष्य' का ही उपयोग हुआ है। यद्यपि 'त्रानन्दभाष्य' स्वामी जी कृत नहीं है, ऐसा मेरा हृढ विश्वास है, फिर भी आधुनिक रामानन्दसम्प्रदाय का वह एक प्रतिनिधि 'भाष्य' है, इस हृष्टि से उसकी विचारधारा को समक्र लोना अत्यन्त आवश्यक था।

# चतुर्थ अध्याय

# सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ

रामानन्द-सम्प्रदाय की उत्पत्ति--रामानन्द-सम्प्रदाय की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित् सामग्री हमें नहीं मिलती । नाभादास ने श्रपने 'भक्तमाल' में 'श्री रामानुज पद्धति प्रताप श्रवनि श्रमृत है श्रनुसर्यो।' शीर्षक पक्ति वाले छप्पय मे रामानन्द को राधवानन्द का शिष्य एव रामानुज-सम्प्रदायान्तर्गत एक ब्राचार्य के रूप में स्वीकार किया है। 'भक्तमाल' के ब्रानुसार<sup>१</sup> रामानन्द एवं रामानुज के बीच में तीन प्रमुख ग्राचार्य हो चुके थे। रामानुज के उपरान्त देवाचार्य, हर्यानन्द, राघवानन्द श्रीर तब रामानन्द जी हुए। नाभाजी के इस साद्य के श्राधार पर श्राधुनिक काल के पाश्चात्य एवं पौर्वात्य सभी विद्वान रामानन्द-सम्प्रदाय को रामानुज-सम्प्रदाय की एक शाखा विशेष के रूप में स्वीकार करते चले श्रा रहे हैं । श्रवश्य ही श्रिविकांश विद्वानों ने रामानुज-परम्परा में रामानन्द को पॉचवें श्राचार्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है । उनके श्रनुसार नाभा जी ने केवल मुख्य-मुख्य ब्राचायों के ही नामो का उल्लेख किया है, बीच के ब्रन्य श्राचार्यों को या तो वे नहीं जानते थे श्रथवा श्रनावश्यक एवं महत्त्वहीन समभ कर उन्होंने उन्हें छोड़ ही दिया हो । स्वयं 'रामार्चन पद्धति'र नामक अपनी कृति मे रामानन्द जी ने अपनी जो गुरु परम्परा दी है, उससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि वे रामानुज-सम्प्रदाय से ही पहले सम्बद्ध थे। यह परम्परा इस प्रकार है:--रामानन्द से ऊपर गुरुश्रो के क्रमानुसार नाम इस प्रकार हैं:--रामानन्द--राघवानन्द-हर्यानन्द-श्रियानन्द-देवानन्द-द्वारानन्द-रामेश्वर-सदाचार्य-गगाघर-पुरुषोत्तम-देवाधिप-माधवाचार्य-वोपदेव-क्रेश-रामानुज-पूर्ण-यामुन-राममिश्र-

१--नाभादाम, भक्तमाल, स० पर्व टीकाकार रूपकला, छूप्पय ६६२।

२-- 'श्री रामार्चनपद्धति' सं० पं० रामटहलदास, पृ० ३४-३४।

पुराहरीकान्य—नाथमुनि—शठकोप—पृतनापति—जनकजा—श्रीगम। पडित गमनारायण् दास दारा सम्पादित 'श्री गमार्चनपद्धित' में रामानन्द जी के नाम से जो गुरु-परम्परा प्रकाशित हुई है, वह उपयुक्त गुरु-परम्परा से कुछ भिन्न सी है। इसमें 'पृतनापित' के स्थान पर 'सेनेश' नाम दिया गया है। 'कुरेश' तक दोनों ही परम्पराश्चों के नामों मे साम्य है, किन्तु इसके श्रानन्तर दूसरी परम्परा में 'वोपदेव' के स्थान पर 'पराशर' श्रीर 'माधवाचार्य' के स्थान पर 'लोकाचार्य' का नाम मिलता है। 'देवाधिप' का नाम इस परम्परा में भी श्राता है, किन्तु इसमें 'शैलेश' श्रीर 'वरवर' के दो श्रीर नाम श्राते हैं। 'पुरुषोत्तम' के स्थान पर यहाँ 'नरोत्तम' नाम मिलता है। फिर 'गगाधर' से लेकर 'देवानन्द' तक सभी नाम दोनों ही परम्पराश्चों मे समान रूप से मिलते हैं। देवानन्द के श्रानन्तर दूसरी परम्परा में श्र्यामानन्द, श्रुतानन्द, चिदानन्द, पूर्णानन्द के नाम श्रीर मिलते हैं। श्रियानन्द श्रीर राघवानन्द तो समान रूप से दोनों ही में पाए जाते हैं, किन्तु इर्यानन्द के स्थान पर पं० रामनारायण दास द्वारा सम्पादित श्रन्थ में 'हर्षक' नाम मिलता है, जो कदाचित् उन्हीं के लिए प्रयुक्त है।

इन दोनो ही परम्परात्रों में किमको प्रामाणिक श्रौर किसको श्रप्रामाणिक माना जाय, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । जब तक इस प्रम्थ की प्राचीन इस्तिलिखित पोथियों न प्राप्त हो जायें, तब तक इस सम्बन्ध में किसी श्रान्तिम निर्णय तक पहुँचना प्रायः श्रसम्भव सा है । पिएडत रामटहलदास ने भी वैष्ण्य-मतान्ज-भास्कर' प्रन्थ में स० १८८०वि० की लिखी भी बालानन्द जी के स्थान की जो परम्परा दी है, उसमे रामानन्द जी से पूर्व के श्राचार्यों के नाम इस प्रकार हैं नारायण्-लद्मी-विष्वक्सेन-शठकोप-नाथमुनि-पुण्डरी-काद्म-रामिश्र-यामुनमुनि-पूर्ण मुनि-रामानुज-गोविन्द-भट्टार्क-वेदान्ति जी-कलिजित्-कृष्णाचार्य-लोकाचार्य-शैलेश-बरबर मुनि-पुरुषोत्तम-देवाचार्य-हर्या-चार्य-राधवानन्द-रामानन्द । पिएडत रामटहलदास ने गलता-गादी की जो गुरु-परम्परा प्रकाशित की है , उसमें प्रायः वही क्रम है जो बालानन्द जी के स्थान की परम्परा मे है । श्रन्तर दोनों मे केवल इतना ही है कि गलता की गुरु-परम्परा

१—श्री रामार्चनपद्धति —स० प० रामनारायणदास-, प्र० छोटेलाल लच्न्मीचन्द्र, पृ० २-३।

२-श्री वैष्यवमताब्बभास्तर, स० पणिडत रामटहल दास, पृष्ठ ६८-१००।

३-वही. पृष्ठ १०६।

में पुरुषोत्तम का नाम नहीं पाया जाता । इसी प्रकार रेवासा<sup>१</sup> गादी की गुरु-परम्परा मं भी पुरुषोत्तम का नाम नहीं है। कूबाजी विवास-गादी की गुरु-परम्पश बालानन्द जी के स्थान की परम्परा से पूर्ण तथा मिलती है। अन यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सं० १८८० वि० के लगभग तक रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रभिद्ध स्थानो (बाला जी का स्थान, गलता, रेवासा, कृता जी का गादी-स्थान) म उपर्युक्त गुरु-परम्परा ही मानी जाती रही है। यहाँ 'श्री रामार्चन-पद्धति' की गुरु-परम्परा की तुलना इस परम्परा से की जा सकती है .- इनमे पहली ( पद्धति की ) परम्परा के राम-सीता के स्थान पर दूसरी मे नाराथण श्रीर लद्दमी के नाम पाए जाते हैं। साथ ही पहली परम्परा के कूरेश, वोपदेव, माघवाचार्य, देवाधिप, गगाधर, सदाचार्य, रामेश्वर, द्वारानन्द, श्रियानन्द त्र्यादि नाम दूसरी परम्परा में नहीं पाए जाते श्रीर दूसरी श्रीर गोविन्द, भट्टार्क, वेदान्ति जी, कलि-जित्, कृष्याचार्य, लोकाचार्य, शैलेश, बरबर स्त्रादि दूमरी परम्परा के नाम पहली परम्परा मे नही पाए जाते । फिर पहली परम्परा के देवानन्द के स्थान पर दूसरी परम्परा मे देवाचार्य नाम पाया जाता है। अतः यह कहना कि इन दोनो ही परम्परात्रों में कौन ऋधिक पामाणिक है, सम्भव नहीं है । यदि 'रामार्चन-पद्धति' की प्राचीन एवं प्रामाणिक इस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हो जाँय, तब ग्रवश्य इस सम्बन्ध में कुछ हद्वता से कहा जा सकता है। फिर भी इन प्रमाणों से यह सिद्ध हो ही जाता है कि रामानुज-सम्प्रदाय से ही रामानन्द स्वामी का पूर्व-सम्बन्ध था । विद्वानों का अनुमान है है कि बहुत अधिक तीर्थाटन करने के उपरान्त रामानन्द जी जब श्रपने गुरुमठ श्राये तब उनके गुरुभाइयो ने उनके साथ भोजन करने में श्रापत्ति की । उनका श्रनुमान था कि श्रपनी तीर्थयात्रा मे रामानन्द ने श्रवश्य ही खान-पान सम्बन्धी छुत्राछूत का कोई विचार नहीं किया होगा। ऋपने शिष्यों के इस ऋाग्रह की देख कर राघवानन्द ने रामानन्द को एक नूतन सम्प्रदाय चलाने की श्रनुमित दे दी। फलत: रामानन्द-सम्प्रदाय का जन्म हुन्ना। खेद है, इस किंवदन्ती का कोई प्रामाशिक सूत्र श्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है।

रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् पंडित रामटहलदास के भी ऋनुसार रामानन्द-सम्प्रदाय रामानुज-सम्प्रदाय की एक शाखा विशेष है। ऋपने मत के

१-वही, पृष्ठ १११।

२-वही, पृष्ठ ११७-१८।

३—'भक्तमाल-रूपकला', पृ० २६०।

समर्थन में स्वसपादित 'श्री वैष्ण्व-मताब्ज-भास्कर ग्रन्थ' के ग्रन्त में परिशिष्ट में उन्होंने जो तर्क उपस्थित किए हैं ', उनमें में कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :—

### पिखत रामटहल दास के तर्क

- (१) लगभग ५०० वर्ष से रामानन्दीय-सन्त समाज श्रपने को श्री रामा-नुजान्तर्गत मानता एव उनका श्रनुयायी कहता चला श्राया है।
- (२) रामानन्द जी के दादा गुरु हर्याचार्य ने 'रामस्तवराज-भाष्य' मे ऋपने को रामानुज सिद्धातानुयाथी मान कर विशिष्टाद्वैत का ही प्रतिपादन किया है।
- (३) 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल' में हर्यानन्द जी के विषय में लिखा है कि उन्होंने, 'लक्मी-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध मन्त्र तारक जो पारक है सोई करी शिष्यन को शासना'।
- (४) श्रनन्तानन्द ने श्रपने प्रन्थ 'हरिभक्ति सिन्धु वेला' मे राघवानन्द को 'रामानुज कुलोद्भव' कहा है।
- (५) अप्रयोध्या, बड़ी जगह के महन्य श्री रघुनाय प्रसाद ने 'निज गुरु' नामक ग्रन्थ में तथा श्री राममनोहर प्रसाद ने 'सम्प्रदाय-दिग्दर्शन' ग्रन्थ में श्री रामानन्द स्वामी जी को रामानुज स्वामी की ही शिष्य-परम्परा का एक श्राचार्य माना है। इसी प्रकार मथुगदास के नाम से छुपी गुरुपरम्परा के विरुद्ध एक वक्तव्य में भी श्रीराममनोहर प्रसाद ने रामानन्द स्वामी का सम्बन्ध रामानुज-सम्प्रदाय से ही जोड़ा है।
- (६) पिएडत रघुवरशरण ने 'श्री वैष्णुव-मताब्ज-भास्कर' की 'श्रर्थ-प्रकाशिका टीका' में राघवानन्द स्वामी को श्री रामानुज-सम्प्रदायनिष्ठ ही लिखा है। इसी प्रकार देव मुरारी स्वामी के शिष्य श्री मलूक जी ने 'श्री गुरु-प्रणाली-निष्ठा' ग्रन्थ में राघवानन्द जी को रामानुज जी के ही श्रन्वय का माना है। 'श्री वैष्णुव-धर्म-रत्नाकर' ग्रन्थ में डाकोर के पिएडत गोपालदास ने भी राघवानन्द जी को रामानुजान्वय समुद्भृत कहा है। खोजी जी की द्वारा गादी पालड़ी स्थान की गुरु-परम्परा में भी राघवानन्द जी को 'रामानुजवंशोद्भृत' लिखा गया है।
- (७) स्वय स्वामी रामानन्द जी ने श्रपने ग्रथ 'श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर' मे 'प्राचार्याचार्यवर्यान् यतिपतिसहितान्प्रोक्तवास्तत्प्रणस्य । श्रीमास्तस्मै-रमेशशरणस्प्रपगतस्तद्विजिज्ञासु मुख्यैः' कह कर रामानुजादि पूर्वाचार्यों का स्मरण

१--- श्री वैष्यव-मताब्ज-भास्कर', पृ० ५२-१२६।

किया है। इसी प्रकार 'श्री रामार्चन पद्धित' ग्रन्थ में तो श्रपनी गुरु-परम्परा भी उन्होंने लिख दी है। यहाँ रामानुज से वे स्पष्ट ही श्रपना पूर्व सम्बन्ध मानते हैं। 'सिद्धान्त पटल' मे भी स्वामी जी ने रंगधाम के रामानुजाचार्य को ही मुख्याचार्य ग्रुरु माना है।

( ८ ) रामकबीर की 'पचमात्रा' में गोरखनाथ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कबीर ने कहा है कि :---

श्रादि नरायन मूल हमारा, रामानुज की शाखा। ररकार में रमता जोगी श्री गुरु रामानन्द जी भाखा॥

इसी प्रकार 'बोघ सागर' में 'प्रथम श्री सम्प्रदाय बखानों। रामानुज श्राचारज मानों।' कह कर सत्य कबीर जी ने श्रपनी गुरु-परम्परा दी है, जिसमे उन्होंने नारायण, लच्मी, विष्वक्सेन, पुगडरीकाच, रामिश्र, यामुनाचार्य, पूर्णाचार्य, रामानुज, देवाचार्य, हर्यानन्द, राघवानन्द, रामानन्द श्रादि को गुरु-शिष्य के क्रम में रक्खा है।

- ( E ) श्रम्रदास ने स्वसग्रहीत श्रानन्दतत्व दीपिका' में रामानुज को श्रादि गुरु लिखा है।
- (१०) 'भक्तमाल' में नाभादास ने जो ऋपनी गुरु-परम्परा दी है, उसमे उन्होंने लक्ष्मी, विष्वक्सेन, शठकोप, वोपदेव, श्रीनाथ, पुराडरीकान्च, रामिश्र, यामुन, देवाचार्य, हर्यानन्द, राघवानन्द, रामानन्द ऋादि का उल्लेख करते हुए रामानन्द को 'रामानुज की पद्धति' का ही प्रचारक कहा है। इसी प्रकार रीवा नरेश रघुराज सिंह ने भी उपर्युक्त मत को स्वीकार किया है। सस्कृत भक्तमाल में भी रामानन्द के शिष्यों को 'रामानुज-कुलोद्भवाः' ही कहा गया है। भक्तमाल के ऋन्य टीकाकारों-रूपकला जी, बैजनाथ प्रसाद, श्रीरसरगमिण श्रादि—ने रामानंद को 'रामानुज कुलोद्भव' ही कहा है।
- (११) रामानुज-सम्प्रदाय के अनेक संत-भक्तों ने रामानुज स्वामी की वन्दना रामानन्द जी के साथ की है। रसरगमिश (भक्तमाल टीका), अप्रस्वामी (श्री रघुनाथ लीलामृत तथा रामसारसंग्रह), प॰ रामनारायश दास (श्रीरामानन्द जन्मोत्सव) आदि ने रामानन्द के साथ ही रामानुज स्वामी की भी वदना की है।
- (१२) 'स्वामी-नारायगी' मत के सन्त श्रपना सम्बन्ध श्री रामानुज एव रामानन्द से जोड़ते हैं !

- (१३) 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल' के टीकाकार श्री जानकी रसिक शरण जी, लद्मग्याकिला के जानकीवर शरण जी, रेवासा के बालग्रली जी (सिद्धान्त-दीपिका), 'श्री सम्प्रदाय भास्कर' प्रन्थ मे श्री रामरगीलेशरण जी, 'तुलसी तत्व भास्कर' प्रन्थ मे काशी-कमद्धा स्थानाधिपति महन्थ हरिप्रसाद जी श्रादि लगभग सभी प्रसिद्ध स्थानों के महन्थों ने रामानन्द-सम्प्रदाय को रामानुज-सम्प्रदायान्तर्गत ही माना है।
- (१४) अप्रेनेक रामानन्दी विद्वानों ने अपने प्रन्थों में रामानुज स्वामी की वन्दना की है। इसी प्रकार अप्रेनेक निम्बार्क-सम्प्रदाय के विद्वानों ने भी रामानुज स्वामी से ही रामानन्द स्वामी का सम्बन्ध स्थिर किया है।
- (१५) गलता, रेवासा, श्री बालानन्द जी का स्थान, भीथड़ा, पिंडोरी, खोजी जी की पालड़ी, टीला जी की द्वारा गादियों की प्राचीन गुरुपरम्पराएँ रामानुज-सम्प्रदाय से ही रामानन्द का सम्बन्ध जोड़ती हैं। इसी प्रकार रामानुज सम्प्रदाय के बृद्ध महात्मा तोता।द्र को मूलगादी तथा 'श्री भाष्य' को साम्प्रदायिक भाष्य मानते श्राए हैं।
- (१६) जब-जब रामानुजाचार्यों पर श्रापत्ति पड़ी है, रामानन्दीय श्रखाड़ों ने सैनिक रीति से उनकी सहायता की है। शास्त्रार्थ में उन्हें जिताया है तथा काची के प्रतिवादि भयकर जी पर जब-जब नाथपथियों ने श्राक्रमण किया, तब-तब धीरमदास जी ने नागा श्रतीतों द्वारा उनकी सहायता एवं रद्धा की। श्रनेक बार रामानन्दी साधुश्रों ने रगाचार्य जी के शिष्य रामप्रपन्न स्वामी जी की पालकी भी उठाई है।

इन उपर्युक्त तकों के श्राधार पर पं॰ रामटहलदास जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामानन्द स्वामी रामानुज-सम्प्रदाय के ही एक विद्वान् थे श्रीर रामानन्द-सम्प्रदाय रामानुज सम्प्रदाय की ही एक शास्ता है।

उपर्युक्त मत के विरोधी एक श्रन्य मत के प्रवर्त्तक हैं पं० रघुवरदास जी वेदान्ती श्रीर पोषक हैं श्री भगवदाचार्य जी। इस मत के श्रनुसार रामानन्द स्वामी रामानुज-सम्प्रदाय के न तों श्राचार्य थे श्रीर न उक्त सम्प्रदाय से उनका कोई सम्बन्ध ही था। श्रादि-काल मे एक ही 'श्री सम्प्रदाय' था। कालान्तर में मन्त्र, उपास्य, उपासनादि श्राचारों की भिन्नता के कारण इस 'श्री सम्प्रदाय' की दो शाखाएँ हो गई। एक के परमाचार्य थे श्री राम श्रीर दूसरी शाखा श्रष्टा-

१- 'श्रानन्दभाष्य' की भूमिका-प० रघुवरदास वैदान्ती, एष्ट ६-१०

द्धर मन्त्र के प्रवर्त्तक नारायण को श्रपना प्रथम श्राचार्य मानती थी। कालान्तर मे राम-सम्प्रदाय में कुछ शैथिल्य त्रा गया। त्रातः रामोपासकों मे कुछ ने तो इस सम्प्रदाय का परित्याग ही कर दिया, कुछ किंकर्त्तव्य विमृद्ध हो गए श्रौर कुछ सम्प्रदायान्तरों में चले गए। श्री नारायण मन्त्र के उपदेष्टा श्राचार्यों ने ऐसे उच्छु खलो को ऋपनी ज्ञानगरिमा से प्रभावित कर ऋपने मे समेट लिया। इसी समय इस शाखावालो ने 'श्रीसम्प्रदाय' के समस्त मूल ग्रन्थों को भी हस्तगत कर लिया । ग्रन्थामाव मे 'श्री सम्प्रदाय' में ( रामसम्प्रदाय ) श्लीर भी शिथिलता श्रा गई । इस सम्प्रदाय के स्त्राचार्यों द्वारा प्रारापण से सुरिच्चित किए गए भी प्रन्थ प्रचाराभाव मे लुप्तप्राय हो गए । ऋतः शास्त्रवल सम्पन्न 'श्री नारायण सम्प्रदाय' से कुछ दिनों मे इस सम्प्रदाय वालो ने चीर-नीरवत श्रिभन्नता स्थापित कर ली। लोगों ने श्री राममन्त्र ग्रीर श्री नारायण मन्त्र में सामान्याधिकरण स्थापित कर लिया। परिग्राम-स्वरूप श्री रामसम्प्रदाय के श्रनेक ग्रन्थ दूसरी शाखा द्वारा विनष्ट कर दिए गए। पूर्वाचार्यों द्वारा प्रगाति ग्रन्थ भी अज्ञान के गह्वर गर्त्त में फैंक दिये गए। ऋपने सम्प्रदाय की इस दुरवस्था को देख कर रामानन्द स्वामी के मन में इसके उद्धार की भावना उठी। श्रातः जो कुछ भी श्राल्यः सामग्री सम्प्रदाय मे अवशिष्ट थी उसी के आधार पर उन्होंने हनुमान् , ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर, व्यास, शुक, पुरुषोत्तम, गगाधर श्रादि प्रमुख श्राचार्यों के हृदयावेदक 'त्र्यानन्दभाष्य' की रचना की । विशिष्टाद्वैत मत प्रतिपादक यह ग्रन्थ श्री वैष्यावों का सर्वस्व है।

इस मत का समर्थन करते हुए भगवदाचार्य जी ने निम्नलिखित तर्के दिए हैं—

१—हमारे सम्प्रदाय के प्रमुख विद्वान् श्राप्रस्वामी ने हमारी गुरु-परम्परा इस प्रकार दो है: -राम-सीता-हनुमान्-ब्रह्मा-बिस्ट-पराशर-व्यास-शुकदेव-पुरुषे-तमाचार्य-गगाधराचार्य-सदाचार्य-रामेश्वराचार्य-द्वारानन्द-देवानन्द-श्यामानन्द श्रुतानन्द-चिदानन्द-पूर्णानन्द-श्रियानन्द-हर्यानन्द-राघवानन्द-रामानन्द । कुछ, काल से ही लोग यह मानने लग गए थे कि भगवान् रामानन्द रामानुज स्वामी की परम्परा में हैं। श्रुब सभी 'भेख' ने श्राप्रस्वामी की परम्परा स्वीकार कर ली है।

२—मन्त्रभेद सम्प्रदाय-भेद में मूल कारण है। श्री रामानुज-सम्प्रदाय में 'नारायण मत्र' ही मोच्चप्रद माना गया है। श्री रामानन्द सम्प्रदाय में 'राममत्र-राज' मोच्चप्रद माना जाता है।

१---'परम्परा-परित्राण्'-भगवदाचार्य-श्री रामानन्द साहित्य प्रचार मण्डल द्वारा प्रकाशित ।

३--- श्री रामानुज-सम्प्रदाय मे चतुर्भुज नारायण उपास्यदेव हैं, हमारे यहाँ द्विभुज भगवान उपास्य देव हैं । उनके यहाँ श्री नारायण अवतारी हैं, हमारे यहाँ श्री राम जी श्रवतारी हैं। श्रतः मत्र भेद तथा उपास्य भेद से इन दोनों सम्प्रदायों में स्वाभाविक भेट है श्रौर वह सदा रहेगा।

४--रामानन्द स्वामी को रामानुज स्वामी के शिष्य-प्रशिष्यो में स्वीकार करने से श्री रामानन्द जी गुरुद्रोही एव पातकी सिद्ध होते हैं श्रीर श्री रामानन्दी बैष्याव 'पन्थाई' ।

५-हर्याचार्य ने जिस 'श्री भाष्यकार' की बदना की है वे 'श्री गुरुभाष्य' के लेखक प्रयोत्तमाचार्य जी हैं।

६—'रसिक प्रकाश भक्तमाल' मे प्रयक्त 'लह्मीसम्प्रदाय' शब्द 'श्री सम्प्रदाय' ( रामानन्दी सम्प्रदाय ) के ऋर्थ मे ऋाया है । फिर वहाँ हर्याचार्य को रामोपासक कहा भी तो गया है।

७—'हरि भक्ति सिन्धु वेला' मे 'रामानुज कुलोदभवम्' के स्थान पर वास्तव में 'रामानुक-कुलोदभवम्' होना चाहिये । यदि राघवानन्द रामानुज-परम्परा मे होते तो 'नारायण मत्र' का प्रचार न कर राममंत्र का प्रचार क्यो करते ?

इसी प्रकार जिन-जिन लोगों ने राघवानन्द को 'रामानुजान्वयेजातः' क्लिखा है उन्होंने 'रामानूक' के स्थान पर भूल से 'रामानुज' शब्द का प्रयोग किया है।

६-जो महात्मागण श्रपने रामानन्द-सम्प्रदाय का सम्बन्ध रामानुज स्वामी से भानते हैं वे वास्तव मे बहकाए गए हैं।

१०-- भी वैष्यावमताब्जभास्कर मे रामानन्द ने स्पष्टतया न तो रामानुज का ही नाम लिया है श्रीर न शहकोप का हो। 'श्री रामार्चनपद्धति' में भी 'यतिराज' शब्द राघवानन्द स्वामी जी के लिये ऋाया है, रामानुज के लिये नहीं। किर 'रामार्चनपद्धति' की परम्परा वास्तव में नवीन कल्पित परम्परा है।

११—'सिद्धान्त पटल' वास्तव में श्रप्रामाणिक प्रन्थ है, श्रत: उसके उल्लेखों को श्राधार मान कर रामानन्द का सम्बन्ध रामानुज स्वामी से नहीं जोड़ा जा सकता।

१२--राम कबीर जी की 'पंचमात्रा' श्रथवा श्रग्रस्वामी कृत 'श्रानन्दतत्व-दीपिका' श्रादि जिस किसी प्रन्थ में रामानुज शब्द श्राया है, वहाँ 'रामानूक' ही होना चाहिए।

१३—नाभाटास के 'भक्तमाल' मे दी हुई गुरु-शिष्य परम्परा 'श्री रामार्चन पद्धति' मे दी हुई गुरु परम्परा से नहीं मिलती । श्रतः एक-न-एक को श्रप्रमाखिक मानना ही होगा । पहली परम्परा नाराय्या से प्रारम्भ होती है, दूसरी श्रीराम से । 'श्री रामानुज पद्धति प्रताप श्रविन श्रमृत ह्वै श्रनुसर्यो' का तात्पर्य है कि रामानन्द ने शास्त्रार्थ श्रादि करके रामानुज की ही भाँति विशिष्टाद्वैत मत का प्रवर्तन किया।

१४—संस्कृत 'भक्तमाल' श्राप्रामाणिक रचना है, श्री रामरसरगमणि ने रामानुज के साथ रामानन्द का नाम भी एक भक्त के नाते ही गिनाया है, जो चम्य है।

१५—श्री रामानन्द जन्मोत्सव, सिद्धान्ततत्व दीपिका, श्री सम्प्रदायभास्कर ऋादि ग्रन्थो मे रामानुज स्वामी से भ्रमवश ही रामानन्द का सम्बन्ध जोड़ा गया है। उसका कोई प्रामाणिक ऋाधार नहीं है।

१६—इसी प्रकार जिन महान्तां (प० हरिहरप्रसाद—'तुलसी तत्वभास्कर', मुंगेर के पडित सन्तदास—'परमसाकेत धाम', नरघोघी स्थानाधिपति महात्मा राम लोचनशरण—'वैष्णवाश्रम सिद्धान्त विवेक' श्रादि ) ने श्राधुनिक काल मे प्रकाशित श्रपने ग्रन्थों मे रामानन्द का सम्बन्ध रामानुज स्वामी से जोड़ा है, उन्होंने किसी प्रामाणिक श्राधार पर ऐसा नहीं किया है। केवल जनश्रुति का ही श्रवलम्बन किया है।

भगवदाचार्य जी का निष्कर्ष-वस्तुतः श्रग्रस्वामी जी द्वारा दी गई रामानन्द-सम्प्रदाय की प्रामाणिक गुरु-परम्परा इस प्रकार है :--श्रीराम-सीता- हनुमान-ब्रह्मा-वसिष्ठ-पराशर-व्यास-श्रुक-पुरुषोत्तमाचार्य-गगाधराचार्य-सदाचार्य-रामेश्वराचार्य-द्वारानन्दाचार्य-देवानन्दाचार्य-श्र्यामानन्दाचार्य-श्रुतानन्दाचार्य- विदानन्दाचार्य-एक्षांनन्दाचार्य-श्रियानंदाचार्य-हर्यानदाचार्य-रामानद ।

उपर्युक्त मतों की समीचा—द्वितीय मत के अनुयायियों ने अपने पच् के समर्थन में केवल एक सबल प्रमाख दिया है:—वह है रामानन्द-सम्प्रदाय और रामानुज-सम्प्रदाय में मंत्र, उपास्य, उपासनापद्धित आदि की दिन्द से कुछ मौलिक मेद। इन दिन्द्र्यों से रामानन्द-सम्प्रदाय और रामानुज-सम्प्रदाय में मेद है अवश्य, किन्तु दार्शानिक सिद्धान्त की दिन्द्र से दोनो ही सम्प्रदाय विशिष्टाद्वैत मत के अनुवर्ती हैं। फिर यह क्या सम्भव नहीं कि रामानन्द ने रामानुज-सम्प्रदाय को स्वसमयानुकूल मोइने की दृष्टि से मत्र, उपास्य एव उपासना पद्धित को अधिक उदार बना कर मूल दार्शनिक सिद्धान्त वही रहने दिया हो १ कम-से-कम

रामानन्द के सम्बन्ध मे प्रचलित जनश्रुतियाँ तो इसी का समर्थन करती हैं। नाभाजी के 'भक्तमाल', 'श्री वैष्णवमताञ्जभास्कर' एव 'श्री रामार्चन पद्धति' के उल्लेख एव रामानन्द-सम्प्रदाय की समस्त प्राचीन परम्पराएँ इस बात का सकेत करती हैं कि श्री रामानन्द-सम्प्रदाय का श्री रामानुज-सम्प्रदाय से पूर्व सम्बन्ध श्रवश्य ही चला श्रा रहा है। यदि श्रयस्वामी ने किसी गुरु-परम्परा का निर्माण किया होता तो निश्चय ही नाभादास जी द्वारा उसका पालन किया गया होता । फिर श्रग्रखामी के नाम पर जिस परम्परा का प्रचार किया गया है, उसकी **ब्राधार-ख**रूप प्राचीन हस्तलिखित पोथी न तो कही प्राप्य ही है ब्रौर न उनका किसी अन्य पूर्वाचार्य ने उल्लेख ही किया है। अग्रदास के शिष्य स्वय नाभा जी अपने गुरु के आदेश से जिस 'भक्तमाल' की रचना करते उसी मे वे अपने पूर्वाचार्यों को विस्मृत कर जाते, यह एक श्राश्चर्य जनक बात है। श्रतः जब तक श्रग्रदास कत गुरु-परम्परा की प्रामाणिक एव प्राचीन हस्तलिखित पोथी नहीं मिल जाती तब तक इस परम्परा को नितान्त ही सन्देह की दृष्टि से देखा जाना चाहिये। परम्परा के विरोधी सत्य की प्रतिष्ठा जिन प्रवल तकों एव प्रमाखो के आधार पर की जानी चाहिए, उसका भगवदाचार्य जी मे नितान्त ही अमाव है। वस्तुत: जब से रामानन्द-सम्प्रदाय को रामानुज-सम्प्रदाय से पृथक सिद्ध करने का प्रश्न उठा है, तभी से इस परम्परा का प्रचार किया गया है श्रीर साथ ही अनेक नवीन कल्पित अन्थ स्वामी रामानन्द के नाम पर चलाए गए हैं। शुक्ल जी<sup>र</sup> ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' मे ठीक ही कहा था कि ऐसे प्रन्थों के विषय मे सतर्क रहने की त्रावश्यकता है। प्राचीन प्रन्थों मे इच्छानुसार पाठान्तर कर देना ( रामानुज के स्थान पर रामानुक रख देना ) निष्पन्न एवं वैज्ञानिक पथ नहीं कहा जा सकता।

दूसरी श्रोर पंडित रामटहल दास के तर्क श्रधिक प्रामाशिक एवं विचार संगत हैं। श्रपने मत के समर्थन में उन्होंने प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार की परम्पराश्रो एव पुस्तकों से प्रमाश उद्भृत किए हैं। श्रत: परम्परा एवं प्राचीन उल्लेखों की दृष्टि से पहित रामटहलदास का ही मत समीचीन जान पड़ता है।

डा॰ फर्कुहर र ने जिस प्राचीन रामावत्-सम्प्रदाय की कल्पना की है, उसके सम्बन्ध में वे स्वय कोई प्रमाण उपस्थित न कर सके। इसी कारण बाद में चल कर उनको श्रपना पूर्वपथ छोड़ कर यह कल्पना करनी पड़ी कि वास्तव में राधवा-

१—हि० सा० ६०—पडित रामचन्द्र शुक्ल, ५० ११६।

२--जे० श्रार० ए० एस०--दि हिस्टारिकल पोजीशन अव रामानन्द ।

नन्द ही इस रामावत-सम्प्रदाय के स्राचार्य थे स्रोर उत्तर-भारत में स्राकर उन्होंने रामानन्द को श्रपने प्रभाव में लाकर एक नए स्रान्दोलन को जन्म दिया। क्रमशः रामानन्द रामानुज-सम्प्रदाय के भी सम्पर्क में स्राते गए। उनके शिष्य-प्रशिष्य तो इस सम्प्रदाय के इतने निकट सम्पर्क में स्रा गए कि दोनों में स्राभिन्नता सी हो गई। नाभाजी के पूर्व ही यह कार्य सम्पन्न हो जुका था। र

खेद हे, डा॰ फर्कुहर का अनुमान प्रमाखामाव में हमें मान्य नहीं हो सकता। अप्रतः उपलब्ध सभी प्रामाखिक सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामानन्द स्वामी का पूर्व सम्बन्ध रामानुज-सम्प्रदाय ही से था।

रामानुज-सम्प्रदाय से रामानन्द के पृथक् होने का कारण एवं उनके द्वारा वैरागी-सम्प्रदाय की स्थापना—इस सम्बन्ध में सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला ने एक किवदन्ती का उल्लेख किया है जिसके अनुसार रामानन्द को खानपान-सम्बन्धी नियमों में अधिक उदासीन देख कर उनके गुरुभाइयों ने अपने साथ बैठ कर भोजन कराने में आपित की। अतः गुरु राघवानन्द को विवश होकर अपने प्रतिभाशील शिष्य रामानन्द को नवीन सम्प्रदाय चलाने की आजा देनी पड़ी। रामानन्द द्वारा प्रचारित उदार भक्ति-मार्ग को देखते हुए यह कल्पना असगत नहीं जान पड़ती। फिर भी इसके पच्च में कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं उपलब्ध होती। रामानन्द के शिष्यों में खुलाहा, चमार, जाट, चित्रय एव स्त्रियाँ आदि सभी थे। भिक्त का द्वार उन्होंने सभी के लिये मुक्त कर दिया था।

रामानन्द-सम्प्रदाय श्रीर रामानुज-सम्प्रदाय में श्रन्तर

### रामानन्द्-सम्प्रदाय

- १-यहाँ द्विभुज श्रीराम परमीपास्य हैं।
- २-साम्प्रदायिक मत्र है 'त्रोउम्रामाय नम.'।
- इस सम्प्रदाय का नाम 'श्री सम्प्रदाय' या 'रामानन्द-सम्प्रदाय' या 'वैरागी-सम्प्रदाय' है ।
- ४—इस सम्प्रदाय मे श्राचार पर श्रिधिक बल नहीं दिया जाता । कर्मकाण्ड का महत्व यहाँ बहुत कम है ।
- ५—इस सम्प्रदाय मे शुक्ल श्री, विन्दु श्री, रक्त श्री, लस्करी श्रादि श्रनेक प्रकार के तिलक प्रचलित हैं।

१ - वही, सन् १६२२ ई०।

<sup>•</sup> २---रूपकला-मक्तमाल ।

#### रामानुज-सम्प्रदाय

१-चतुर्भज नारायग्-परमोपास्य है।

२-साम्प्रदायिक मत्र-स्रोउम् नारायणायनमः है।

३--सम्प्रदाय का नाम--'लच्मी-सम्प्रदाय' या श्री-सम्प्रदाय' है।

४--- स्त्राचार पर बहुत स्त्रधिक बल दिया गया है।

५-इस सप्रदाय का प्रधान तिलक है-किनारे-किनारे शुक्ल वर्ण, बीच मे रक्त श्री।

दोनों सम्प्रदायों में समानता—दोनो सम्प्रदायों में प्रमुख समानता यह है कि दोनो ही विशिष्टाद्वैत मत को स्वीकार करते हैं। दोनो ही ब्रह्म को चिद्चिद्-विशिष्ट मानते हैं तथा दोनो ही के मत से मोच्च का उपाय परमोपास्य की 'प्रपत्ति' है।

रामानन्द सम्प्रदाय का विकास—रामानन्द-सम्प्रदाय या वैरागी-सम्प्रदाय की स्थापना—गुरु राघवानन्द की अनुमित पाकर रामानन्द जी ने साधुस्रो का एक विशाल दल सुसगठित किया जिसे उन्होंने 'वैरागी' नाम से सबोधित किया। विल्सन के मत से इन साधुस्रो को उन्होंने 'श्रवधूत' के नाम से भी श्रिभिहित किया। तभी से रामानन्द सम्प्रदाय का नाम वैरागी-सम्प्रदाय या श्रवधूत मार्ग हो गया। किन्तु, सत्य यह है कि रामानन्द-सम्प्रदाय की तपसी शास्ता के साधु ही श्रपने को श्रवधूत-मार्गी कहते हैं, शेष वैरागी ही।

रामानन्द स्वामी के शिष्य—क-'भक्तमाल' के श्रनुसार रामानन्द के शिष्यों में प्रमुख निम्नलिखित थे। श्री श्रीनन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पद्मावती, नरहर्यानन्द, पीपा, भावानन्द, रैदास, धना, सेन श्रीर सुरसुरी।

ख—श्रग्रस्वामी कृत 'रहस्यत्रय' की संस्कृत टीका<sup>२</sup> मे गालवानन्ट श्रीर योगानन्द को भी रामानन्द स्वामी का शिष्य स्वीकार कर लिया गया है। रूपकला जी<sup>2</sup> ने भी गालवानन्द जी को स्वामी रामानन्द जी का शिष्य स्वीकार किया है। योगानन्द को 'नामादास' जी ने श्रनन्तानन्द जी का शिष्य कहा है<sup>5</sup>। नामा जी का मत श्रिष्क प्रामाणिक है, क्योंकि एक तो वे स्वय रामानन्द-

१-एन्० एन्० विल्सन-रिलीजस सेक्ट्स अव् हिन्दूज, ए० ५६।

२--हपकला, भक्तमाल, १० २८२, अप्पय ६६१।

३-वही, ५० २८४-८५।

४-वही, पु० २८४।

५-वही, पृ० २६= ।

सम्प्रदाय के ही एक विद्वान् भक्त थे, दूसरे योगानन्द उनसे तीसरी पीढी ऊपर के ही भक्त थे।

ग—'श्रगस्त्यसंहिता' में स्वामी जी के इन शिष्यों को द्वादश महाभाग-वतों का श्रवतार भी मान लिया गया है। श्रनन्तानन्द जी को ब्रह्मा जी का, सुरसुरानन्द को नारद का, सुखानन्द को शम्भु का, नरहर्यानन्द को सनत्कुमार का, योगानन्द को किपल का, पीपा को मनु का, कबीर को प्रह्लाद का, भावानन्द को जनक का, सेन को भीष्म का, धना को बिल का, गालवानन्द को शुकदेव का तथा रैदास को यमराज का श्रवतार इस ग्रन्थ में कहा गया है। पद्मावती जी को दूसरी लहमी के समान कहा गया है।

इन उपर्युक्त प्रन्थों के श्रतिरिक्त रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रायः सभी प्रन्थों मे 'मक्तमाल' के ही मत को स्वीकार किया गया है। र रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रच-लित प्रायः सभी परम्पराऍ एव जनश्रुतियाँ भी 'भक्तमाल' के मत का ही समर्थन करती हैं। हिन्दी साहित्य के प्राय सभी इतिहासकारों ने 'भक्तमाल' के मत की ज्यो-का-त्यों स्वीकार कर लिया है किन्तु, संत-साहित्य के विशेषज्ञ कछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होने अनेक प्रकार की सामग्री की पूर्ण परीच्चा करके यह निर्णय किया है कि 'ग्रानन्दान्त' नाम वाले शिष्यों को स्वामी रामानन्द जी का शिष्य मान लिया जा सकता है, किन्तु कबीर, सेन, धना, पीपा श्रीर रैदास के विषय मे यही बात दृढता के साथ नहीं कही जा सकती। पं० परश्राम चतुर्वेदी ह इस श्रेशी से विद्वानों में सर्वप्रमुख हैं। इस सम्बन्ध में उनका निष्कर्ष यह हैं :-- 'ग्रतएव उक्त सभी पर बातों विचार करते हुए यही श्रनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त पाँच व्यक्तियों में से कदाचित् किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में स्वामो रामानन्द को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है और उनमें से सभी ने उनका नाम तक नही लिया है। कम-से-कम पीपा जी ने ऋपने को कबीर साहब द्वारा तथा धन्ना ने नामदेव, कबीर साहब, रैदास, तथा सेन नाई की कथात्रो द्वारा प्रभावित होना स्वीकार किया है। सम्भव है उक्त सभी सन्त एक ही समय श्रीर एक ही साथ ऐसी स्थिति में वर्तमान भी न रहे होंगे जिससे उनका स्वामी रामानन्द का शिष्य श्रीर श्रापस मे गुरु-भाई होना किसी प्रकार सिद्ध किया जा

१-रामानन्द जन्मोत्सव, रणहर पुस्तकालय, डाकौर, पं० रामनारायणदास, पृ० २०।

२ -- देखिये इस ग्रन्थ का 'अध्ययन की सामग्री' नामक अध्याय।

३-परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० २२३-२७।

८-वही, पृष्ठ २२७।

सके ।' चतुर्वेदी जी ने इन शिष्यों के जीवन एव उनकी रचनाश्रों से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामग्री की पूरी छानबीन कर ली है, श्रतः उनका निष्कर्ष महत्वपूर्ण श्रवश्य हो जाता है, किन्तु जो कुछ भी सामग्री उन्हें उपलब्ध हुई है उसकी प्रामाणिकता की पूरी जॉच उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया है। इन भक्तों के पदों का जब तक कोई प्रामाणिक संस्करण नहीं प्रकाशित हो जाता, श्रथवा श्रन्य कोई प्रामाणिक सामग्री-जो चतुर्वेदी जी के मतों का समर्थन कर सके—नहीं प्राप्त हो जाती तब तक 'भक्तमाल' में उल्लिखित एवं श्रन्य समस्त उपलब्ध परम्पराश्रों तथा जनश्रुतियों से समर्थित मत को सहज ही में श्रप्रामाणिक कह कर टाला नहीं जा सकता। वस्तुतः इस सम्बन्ध में इतनी स्वल्प सामग्री उपलब्ध हुई है कि 'भक्तमाल' या 'श्रगस्त्यसंहिता' के मत को स्वीकार कर लेने के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई मार्ग भी नहीं है। नाभादास स्वय रामानन्दीय वैष्णुव थे श्रीर रामानन्द की चौथी पीढ़ी के भक्त-किव थे। परम्परा एव सत्संग से जो ज्ञान उन्हें मिला उसका सकलन उन्होंने श्रपने ग्रन्थ 'मक्तमाल' में किया है।

कबीरादि उपर्युक्त ५ भक्तो को पडित परशुराम चतुर्वेदी ने इस प्रकार रखा है. —स्वामी रामानन्द, सेननाई, कबीर साहब, पीपा, रैदास, श्रीर धन्ना। 'उत्तरी-भारत की सन्त-परम्परा' से उनके इस मत का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ स्वामी जी के शिष्यों के जीवन एवं उनकी रचनाश्रो पर नवीन शोधों के श्राधार पर प्रकाश डालने की चेष्टा की जा रही है।

अनन्तानन्द्—अनन्तानन्द को नाभा जी ने रामानन्द स्वामी का सर्वप्रमुख शिष्य कहा है। इनका प्रताप इतना प्रखर था कि इनके चरणों का स्पर्श कर योगानन्द, गयेश, कर्मचन्द, अल्ह, पयहारी, सारी रामदास, श्री रंग तथा नरहरि दास श्रादि भक्त लोकपालों के सहश हो गए थे। इन्हीं अनन्तानन्द जी ने 'हरिभक्ति-सिन्धु-वेला' नामक प्रन्थ की रचना की थी। महात्मा जीवाराम जी में अनन्तानन्द को रामानन्द जी के द्वादश शिष्यों में सबसे ज्येष्ट्य कहा है। उनके अनुसार ये बहुत बड़े श्रांगारी भक्त थे। 'जनकलली' के बड़े ही कुपा पात्र

१--वही, पृष्ठ ७२८।

२ — योगानन्द गयेश कर्मचन्द श्रव्ह पैहारी । सारीरामदास श्री रंग श्रविध सुण्यमहिमामारी ।। तिन्हके नरहरि उदित मुदित मेहा मगलतन । रघुवर यदुवर गाइ विमल कोरति सच्योधन । हरिभक्ति सिंधुवेलारचे पानिपद्मजासिर दए । श्रनन्तानन्द पद परिसिकै लोकपाल से ते भए ॥ ३७ ॥ १७७, रूपकला सपादित, भक्तमाल, एष्ठ २६८ ।

३--रिसक प्रकाश भक्तमाल-जीवाराम, छप्पय ११।

थे तथा रास-रस में डूबे रहते थे। कहा गया है 'समाधि' की श्रवस्था में उनके नेत्रों से विरही की भॉति श्रॉस चला करते थे:—

रसिक समाधी प्रबल छपा उर दाह लहे हैं। जनक लली के छपा रासरस पूरि रहे हैं। आंसू चलत समाधि में श्रद्भुत गतिविरही लहे। शिष्य किये यहु विरतिरति तिनके गुनगन को कहे।

छप्पय ११

'रिसक प्रकाश भक्तमाल' के टीकाकार श्री जानकी रिसकशरण जी के अनुसार जिस रामभिक्त का प्रचार शठकोप-रामानुज आदि ने किया था वह भिक्त-लता बीच ही में सूख गई थी। रामानन्द ने उसे पल्लवित किया श्रीर श्रनन्तानन्द तो रामानन्द के चरणों के सबसे श्रधिक श्रनुरागी थे ही। टीकाकार ने इन्हें चार-शीला जी के रूप का उपासक भी कहा है।

रूपकला जी र ने इनके सम्बन्ध में एक चमत्कारपूर्ण घटना का भी उल्लेख किया है। कभी साभर देश के मालियों ने आपके साथ के योगियों को बिही का फूल नहीं लेने दिया। फल स्वरूप दूसरे दिन उस देश भर में बिही नहीं पाया गया। राजा यह सुन कर अनन्तानन्द की शरण आया और तत्पश्चात् वह देश भगवद्भक्त हो गया।

श्रमन्तानन्द जी का शेष जीवन-वृत्त श्रज्ञात है। 'महाभागवतचरित' मे चितीशतनय सखा नाम से विनायक जी ने जो जीवन चरित 'श्रमन्तानन्द' जी का दिया है, वह नितान्त ही कल्पना प्रस्त है। हमारे श्रध्ययन को उससे कोई गति नहीं मिलती।

कबीर — कबीर के सम्बन्ध में सन्त-साहित्य एव कबीर के विशेषकों ने बहुत कुछ कहा है। श्रतः उसकी पुनरावृत्ति यहाँ श्रमावश्यक ही होगी। उनके जीवन-वृत्त से सम्बन्धित मुख्य समस्याश्रो पर ही यहाँ प्रकाश डाला जा सकेगा। प्राय: सभी उपलब्ध प्रमाणों के श्राधार पर कबीर दास स्वामी रामानन्द के ही शिष्य उहरते हैं, किन्तु वे रामानन्द से पूर्णत्या प्रभावित ही थे, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह को छोड़कर श्रभी तक किसी ने भी नहीं किया है। कदाचित् इसी कारण प्रसिद्ध रामानन्दी विद्वान् भगवदाचार्य जी ने कहा है कि रामानन्द के शिष्य कबीर प्रसिद्ध सन्त कबीर नहीं थे, बल्कि राम कबीर थे जिन्हें

१ - रूपकला, भक्तमाल, पृष्ठ २१६।

भ्रमवश सन्त कबीर समभ लिया गया है। र अयोध्या मे एक 'रामकबीर-पन्थ' है. जिसका केन्द्र 'हनुमन्निवास' है। इस पन्थ के भक्त श्रपने को रामानन्दीय वैष्णव मानते हैं श्रीर रामकबीर जी को श्रपना प्रधानाचार्य। उनके श्रनुसार रामकबीर स्वामी रामानन्द जी के सगुणमार्गी शिष्य थे। इस पन्थ के भक्त राम को उसी दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से श्रन्य रामानन्दीय भक्त। पं० परशराम चतुर्वेदी के अनुसार कबीर पन्थी लोगो का अनुमान है कि रामकबीर पन्थ के प्रचारक कोई 'पद्मनाम' जो थे, परन्तु वे कबीर के शिष्य पद्मनाम ही थे इस सम्बन्ध में वे प्राय मौन रहते हैं। हनुमत् निवास के महन्थ से मिलने पर सुके केवल इतना ही जात हो सका कि रामकशीर जी रामानन्द के एक प्रिय शिष्य थे, उनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे कोई सूचना नही मिल सकी। यह सम्भव है कि रामकबीर जी के अनुयायियों ने ही बाद में चल कर उनको प्रसिद्ध निर्गेशा सन्त कबीर से एक कर दिया हो, साथ ही उनकी रामोपासना मे ऋपनी श्रास्था पूर्ववत् रखी हो । जो हो, इस सम्बन्ध मे जब तक पुष्ट प्रमाण न मिल जाय तब तक प्रसिद्ध सन्त कबीर को ही रामानन्द का शिष्य मानना उचित है। 'भक्तभाल' तथा 'ब्रगस्त्य-संहिता' मे उन्हीं का उल्लेख है। कबीर का समय पंडित परशराम चतुर्वेदी ने स० १४२५-१५०५ वि०३ तक माना है. रामकबीर का नहीं । इस सम्बन्ध में कोई निश्चित् एव प्रामाणिक सामग्री स्त्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है, अतः जो कुछ भी कहा गया है वह तर्क एव अनुमान पर ही श्रिधिक श्राश्रित है । चतुर्वेदी जी के मत से कबीरदास जुलाहे ही थे, मूलत: हिन्दू कोरी या विधवा ब्राह्मणों के गर्भ से उत्पन्न नहीं । डॉ॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी के मत से कबीरदास कुछ ही पहले धर्मान्तर ग्रहण करने वाले बौद्ध मतानुयायी जोगी कुल में उत्पन्न हुए थे, किन्तु चतुर्वेदी जी का मत है कि उन्हे जुलाहा मान कर भी उनके जीवन एव सस्कारों से सम्बन्धित समस्यायें सुलक्षाई जा सकती हैं।

चतुर्वेदी जी का निश्चित् मत है, 'कबीर के जन्म स्थान के लिए काशी से बढ़कर अभी कोई दूसरा स्थान सिद्ध नहीं हो सका और हम समस्ते हैं कि उसे मगहर, बेलहरा (आजमगढ़) अथवा अन्यत्र कही भी ठहराने के लिए कुछ अधिक प्रमाण चाहिए।' परम्परा से भी कबीर का जन्म काशी में ही माना

१--- "श्री राम कबीर को हमारा-सम्प्रदाय श्री स्वामी जी का शिष्य मानता है। संतकबीर कोई दूमरे हैं"-परम्परा परित्राय, पृ० ३३।

२-परशुराम चतुर्वेदी-उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० २६२।

३---बही, पृष्ठ ७३३ ।

जाता रहा है। कबीर के नाम पर एक उक्ति भी इस सबध में प्रचलित है— "काशी में हम प्रगट भए हैं रामानन्द चेताए।"

रामानन्द-सम्प्रदाय के इतिहास-प्रन्थों से यह स्पष्ट है कि कबीरदास स्वामी रामानन्द जी की दिग्विजय (तीर्थ यात्राऍ १) में उनके साथ-साथ रहे। उनकी रचनात्रों से भी यह स्पष्ट है कि उन्होंने सत्सग के लिए विस्तृत भ्रमण एव देशाटन किया था। पीताम्बर पीर के लिए वे कभी जौनपुर भी गए थे, शेखतकी के लिए कड़ामानिकपूर तथा मूंसी भी गए ही होंगे। प० परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान के श्राधार पर उनके रतनपुर (श्रवध), जगन्नाथपुरी, मड़ौच, बाधवगढ़ एवं मथुरा में भी जाने का उल्लेख किया है। किनकेड श्रीर पार्सनीस के मतों के श्राधार पर उन्होंने उनके पटरपुर जाने की भी संभावना की है। फिर भी इस सम्बन्ध में 'भक्तमाल' एवं रामानन्द-सप्रदाय के ग्रन्थों के श्राधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कबीरदास ने विस्तृत देशाटन कर ज्ञानार्जन किया था।

कबीरदास के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में ख्रनेक ख्रनुमान लगाए गए हैं। यहाँ उनकी छानबीन करनी उदिष्ट नहीं है। 'कबीरदास' के विशेषक प॰ परशुराम चतुर्वेदी के मत से कबीर के पिता कोई 'बहुगोसाई' थे, मा को उनके कठी-माला घारण करने का ख्रपार शोक था। कबीर के एक पुत्र भी था, जिसका नाम था कमाल और जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने उसे प्रचार के लिए ख्रहमदाबाद की ख्रोर भेजा। परम्परा से उनकी स्त्री का नाम 'लोई' प्रसिद्ध है, कहीं-कही उनकी रचनाख्रों में उसे 'घनियाँ' भी कहा गया है, जिसे लोगो ने 'रामजनियाँ' भी कहना प्रारम्भ कर दिया था। कबीरदास का व्यवसाय कपड़ा बुनना था, किन्तु इस कार्य में भी व प्रायः शिथिल ही रहा करते थे। फिर भी कबीर संतोषी थे, उनके यहाँ इस गरीबी में भी संतो की भीड़ लगी रहती थी।

कबीरदास के उपलब्ध चित्रों के श्राधार पर प० परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि उनके जीवन में सादगी ही दीख पड़ती है, श्राडबर नहीं।

उपर्युक्त परिचय से स्पष्ट है कि कबीर का प्रामाणिक इतिवृत्त उपस्थित करना श्रभो भी शेष है। इस सम्बन्ध मे यद्यपि डॉ॰ रामकुमार वर्मा, डॉ॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पं॰ परशुराम चतुर्वेदी जी के प्रयास स्तुत्य हैं, किर भी कबीर के सम्बन्ध मे सभी समस्याओं पर उपर्युक्त विद्वानो का एक मत न होना सिद्ध करता है कि उनके मत तर्काश्रित श्रिधिक हैं श्रीर उनका श्राधार नितात श्रितिम नहीं कहा जा सकता।

कबीरदास की रचनाश्रो का सग्रह 'कबीर-ग्रन्थावली', 'संत कबीर' या 'बीजक' में उपलब्ध होता है। इनके श्रितिरिक्त श्रमेक ग्रन्थों का पता चला है, जिनकी प्रामाणिकता की पूरी जॉच श्रभी नहीं हो पाई है। डॉ॰ वर्मा ने उन पर विस्तार से 'हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास' में विचार किया है। कबीर के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर श्री पारसनाथ तिवारी ने इधर शोधकार्य किया है। कबीर-पथी साहित्य पर डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

सुखानन्द -- नाभादास ने सुखानन्द के सम्बन्ध में निम्नलिखित छप्पय दिया है-

सुखसागर की छाप राग गौरी रुचि न्यारी।
पद रचना गुरुमत्र मनौ त्रागम श्रनुहारी॥
निसिदिन प्रेम प्रवाह द्रवत भूधर ज्यों निर्फर।
हरिगुन कथा त्रगाध भाल राजत लीलाभर॥
संत-कंज पोषन विमल, त्रति पियूष सरसी सरस।
भक्तिदान भे हरन मुज, सुखानन्द पारसपरस॥
र

श्री मुखानन्द जी श्रपने पदों में 'मुखसागर' की छाप दिया करते थे, गौरी राग में उनके श्रनेक पट नाभा जी के समय तक पाए जाते थे। गुरुमत्र श्रथवा सहितातत्र के समान ही उनके पद नियमित हैं, उनकी रुचि लोक से न्यारी ही थी। जिस प्रकार पहाड़ से मरना रात-दिन मरता रहता है, उसी प्रकार उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु भरा करता था। मुखानन्द दिन-रात भगवान् का ही गुग्ग-गान किया करते थे। वे कथा-लीलारूपी विमल श्रमृत से युक्त संतजन-कमल के पोषक सरस सरोवर के ही समान थे। भगवान् की कथा-कहते समय उनका ललाट श्रत्यन्त प्रभा-युक्त हो जाता था। भगवान् की मुजाश्रों की माँति ही वे भिक्त का दान करने तथा प्राण्मित्र के कष्ट को दूर करने में लगे रहते थे। जीवों के लिये तो वे पारसमिण की ही भाँति थे। खेद है, मुखानन्द जी के ये पद श्रव श्रप्राप्य हैं। उनके जीवन के सम्बन्ध में भी कोई श्रन्य सामग्री हमें नही मिलती। 'श्रगस्यसंहिता' से जो सामग्री मिलती है, वह नितात ही श्रमुपयोगी है।

सुरसुरानन्द—सुरसुरानन्द जी के सम्बन्ध मे 'भक्तमाल' मे निम्नलिखित छप्पय<sup>२</sup> दिया गया है :—

१---भक्तमाल, पृ० ५२७।

२-वही, पृष्ठ ५२६।

एक समय अध्वाचलत बरावाक छल पाए।
देखा देखी शिष्य तिनहुँ पाछै ते खाए॥
तिन पर स्वामी खिजे वमन करि विन विस्वासी।
तिन तैसे परतच्छ भूमि पर कीन्ही रासी॥
सुरसुरी सुवर पुनि उद्गले पुहुप रेनु तुलसी हरी।
महिमा महा प्रसाद की सुरसुरानन्द सांची करी॥

इस छुप्पय से स्पष्ट है कि स्वामी सुरसुरानन्द बड़े ही समर्थ भक्त थे। छुल द्वारा दिए गए मास-युक्त बड़े को उन्होंने खा तो लिया, किन्तु जब उन्हें इस छुल का ज्ञान हुआ तो पुष्प-रेग्यु तथा तुलसी पत्ती के रूप म वमन कर दिया। इनके अन्य शिष्यों ने शुद्ध मास ही वमन किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ओर सुरसुरानन्द सभी भोज्य पदार्थ को परमेश्वर का प्रसाद समभ्क कर स्वीकार करते थे और दूसरी ओर वे खान-पान के सम्बन्ध में बड़े ही उदार दृष्टिकोग्य के भक्त थे। अवैष्यावों के हाथ का भी भोजन स्वीकार कर लेते थे। । गुरुरामानन्द के संदेश के वे एक सच्चे प्रचारक थे। धरणीदास जी सुरसुरानन्द जी की शिष्य-परम्परा में थे।

मुरसुरानन्द जी के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे ऋौर कुछ भी ज्ञात नही है। नरहर्यानन्द—'नाभादास' जी ने ऋपने 'भक्तमाल' में नरहर्यानन्द जी के सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय दिया है:—

पतकर लकरी नाहि शक्ति को सदन उदारें।
शिक्त भक्त सौ बोलि दिनहिं प्रति बरही डारें।।
लगी परोसी हौस भवानीभ्वेंसो मारे।
बदले की बेगारि मुंड वाके सिर डारे।।
भरत प्रसंग ज्यों कालिका लडू देखि तन मै भई।
निपट नरहर्यानन्द को करदाता दुर्गा भई॥

वर्षा के कारण नरहर्यानन्द की कुटी में सन्तों के भीग के लिये लकड़ी न थी। विचार कर वे दुर्गा का मंदिर उजाड़ने लगे। देवी ने मदिर उजाड़ता देख कर एक बोक्त लकड़ी नित्य देने की उनसे प्रतिज्ञा की। किसी पड़ोसी ने उनकी देखा देखी मंदिर उजाड़ना चाहा तो देवी उसका प्राण लेने पर तुल गईं। अन्त में उसने इस शर्त पर छोड़ा कि वह नरहर्यानन्द को एक बोक्त लकड़ी

१-वहां, पृष्ठ ५३१।

.नित्य पहुँचाया करे। श्रागे नाभा जी ने नरहर्यानन्द को टिग्गजो के समान स्थानाधिपति, परमशूर, धीर एव भक्त-पालक भी कहा है। है इनका शेष जीवन श्रज्ञात है।

सुरसुरी—नाभा जी के 'भक्तमाल' में सुरसुरी जी के सम्बन्ध में निमन-िलिखित छप्पय मिलता है रें :—

श्रित उदार दम्पती त्यागिगृह बन को गवने।
श्रिचरज भयो तह एक सन्त सुन जिन हो विमने॥
बैठे हुते एकान्त श्राय श्रसुरिन दुख दीयो।
सुमिरे सारंगपानि रूप नरहिर को कीयो॥
सुरसुरानन्द की घरिन को सत राख्यो नर सिह जह्यां।
महासती सत अपमा त्यों सत्त सुरसुरी को रह्यो॥

एक बार घर की सारी सम्पत्ति दान कर दम्पति ( सुरसुरानन्द स्वामी तथा -सुरसुरी जी ) बन गए। वहाँ कुछ यवन स्त्राकर सुन्दरी सुरसुरी का सतीत्व नष्ट करना चाहते थे, पर उन दम्पती की प्रार्थना पर भगवान् ने नृसिंह रूप घारण कर यवनो का विनाश किया। फिर स्त्रपना मधुर रूप दिखा कर भक्त दम्पति को भगवान् ने कुतार्थ किया।

मुरमुरी जी का शेष वृत्त अज्ञात है।

सेन नाई—नाभादास जी ने सेन नाई के सम्बन्ध मे निम्नलिखित छुप्पय शिलखा है<sup>३</sup> :—

प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो ।

छिप्र छुरहरी गही पानि दरपनतह लीनो ॥

ताहरा है तिहि काल भूप के तेल लगायो ।

उलटि राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो ॥

स्याम रहत सनमुख सदा ज्यों बच्छा हित घेन के ।

विदित बात जग जानिये हरि भये सहायक सेन के ॥

इस छुप्पय से सेन के विषय में केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे भगवान् के बड़े ही कृपा पात्र थे। जिस प्रकार गाय बछड़े की रहा करती है, उसी प्रकार

१-वडी, पृ० ६४८।

२-वही, पृ० ५३०।

३-वही, पृ० ४२४।

भगवान् सेन की रच्चा किया करते थे, यह बात संसार भर को विदित थी। सेन के लिये उन्होंने नाई का रूप धारण कर हाथ में छुरहरी ख्रीर दर्पण ले लिया ख्रीर सेन के समान रूप धर कर राजा को तेल लगाया। जब राजा को यह रहस्य ज्ञात हुद्या तब वह सेन का शिष्य हो गया। स्पष्ट है, सेन जाति के नाई थे। परन्तु यह कीन राजा था, नाभा जी ने इसे स्पष्ट नहीं किया।

'भक्तमाल' के प्रसिद्ध टीकाकार श्री प्रियादास जी है ने उपर्युक्त छुप्य की टीका करते हुए सेन के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूचनाएँ दी है। उनके अनुसार सेन बॉधवगढ़ के राजा के नाई थे। कही राजा को तेल लगाने जा रहे थे तभी मार्ग में कुछ हरिभक्त मिल गए। सेन घर लौट आए श्रीर बड़े आदर सत्कार से उन्होंने साधुआों की सेवा की फिर वे राजा के समीप गए श्रीर उनसे देर से आने का कारण बताया। राजा सारे रहस्य को जान गया। उसने कहा कि सेन ने तो उसकी सेवा अपने समय पर ही आकर की थी। सेन को यह जानकर बड़ा आरचर्य हुआ। राजा ने सेन के विलम्ब से पुनः आने की जब कथा सुनी तो वह दौड़ कर सेन के पैरों पड़ गया श्रीर उनका शिष्य हो गया। प्रियादास के समय तक सेन के परिवार के लोग भक्त होते आ रहे थे।

किन्तु प्रियादास ने भी इस राजा का नाम नही बताया है। इस सम्बन्ध में महाराज रघुराज सिंह जी ने कुछ सकेत किए हैं रे:—

> बांघवगढ़ पूरब जो गायो। सेन नाम नापित तंह जायो।। ताकी रहे सदा यह रीती। करत रहे साधुन सों प्रीती।। तंह को राजा रामबघेला। बरन्यों जेहि कबीर को चेला॥ करें सदा तिन की सेवकाई। मुकुर दिखावें तेल लगाई॥

सेन के लिये भगवान् ने जब नापित का रूप घारण कर लिया तब :--

श्रस गुनि सेनिह मिले महीपा। सिंहासन बैठाइ समीपा॥
गुरू सरिस पूजन कियो श्रतिसय श्रानन्द दाइ।
साधुन सब सेवै नगर दिन डौंड़ी पिटवाइ॥
राजाराम साधु सेवकाई। करन लगे रोजै चितलाई॥

इन राजाराम को रीवा नरेश ने कबीर का शिष्य कहा है। रघुराज सिंह ने अपनी वंश-परम्परा भी दी है। उसमें वे स्वयं राजा राम बघेल के वश मे बारहवे

१-मक्तमाल, रूपकला, पृ० ५२६-२७।

२ -- भक्तमाल राम रसिकावली, रघुराजसिंह, पृ० १०११।

राजा ठहरते हैं। राजा राम का समय र स० १६११-१६४८ वि० तक माना जाता है। रघुराज सिंह जी ने भी इन्हें ऋकबर का समकालीन बतलाया है। रघुराज सिंह के ऋनुसार सेन को स्वामी रामानन्द जी पहले शिष्य नहीं बना रहें थे। बाद में उसे सन्त जान कर स्वीकार कर लिया।

रघुराज सिंह के साच्य को स्वीकार कर तोने से अपनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं:—

१—सेन को राजा राम बघेल ( स० १६११-१६४८ वि० ) का समकालीन मान लेने मे रामानन्द स्वामी को कम से कम १६ वीं शताब्दी के उत्तराई तथा १७ वीं के पूर्वाई मे भी वर्तमान रहना स्वीकार करना होगा। पीछे हम देख चुके हैं कि रामानन्द की मृत्यु १४६७ वि० मे ही मानी जाती है।

२—राजाराम कबीर के शिष्य माने गए हैं, किन्तु 'भक्तमाल' या प्रियादास की टीका मे जिस राजा का उल्लेख हुआ है, वह सेन से प्रभावित होकर उनका शिष्य हो गया था। प० परशुराम चतुर्वेदी विजेत से सत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् कबीर का समय स० १४२५ वि० से १५०५ वि० तक मानने लगे है। ऐसी परिस्थिति मे स० १६११ वि०-१६४८ वि० तक वर्तमान रहने वाले राजा 'राम' कबीर के शिष्य नहीं हो सकते।

इन्ही दृष्टियों से प० रूपनारायण पाएडेय रे ने रीवा वाले सेन का समय स० १४५७ वि० के लगभग माना है। शिवसिंह सरोज मे एक और सेन किंव का उल्लेख हुआ है, जो सं० १५६० वि० मे उपस्थित थे। स्रतः जान पड़ता है रीवा नरेश रघुराज सिंह ने अमवश सेन के समकालीन बाधवगढ़ नरेश को राजाराम ही मान लिया है। सेन कदाचित् अवध राजा दशरथ के सुत 'राजाराम' के उपासक या दास थे।

सेन निश्चित् रूप से रामानन्द के समकालीन थे। गुरुप्रन्थ साहब में उन्होंने ऋपने एक पद में लिखा है—

१-हिन्दी साहित्यं का इतिहास-प० रामचन्द्रशुक्ल, प० ११७।

२-उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ७३३।

३ —शिवसिंह सरोज, परिशिष्ठ, पृ० ६।

४---भूपदीप घृत साजि श्रारती । वारने बाज कमलापती । मंगला हरिमगला नित मंगल राजाराम राय को । गुरुग्रंथ साहब, तेखक-सेन ।

५-गुरुग्रन्थ साहब ।

उत्तम दियरा निरमल बाती। तुम्ही निरंजन कमला पाती।। रामभगति रामानन्दु जानै। पूरन परमानन्द् बखानै।। मदनमूरति मय तमी गुविन्दै। सैन भएय भजु परमानन्दै॥

इससे स्पष्ट है, सेन रामानन्द के समकालीन ही थे। ऐसे महापुरुष के वे शिष्य भी हो गए होंगे, इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता।

कुछ लोगो ने सेन को बीदर नरेश की सेवा में नियुक्त 'ज्ञानेश्वर' के समकालीन तथा उनकी शिष्य-मएडली में सम्मिलित भी कहा है। पंढरपुर के भगवान् विट्ठलदास की स्तुति में लिखे इनके कुछ मराठी 'श्रमग' भी पाए गए हैं। एक 'श्रमग' में उन्होंने श्रपने को नाइन के उदर से उत्पन्न भी कहा है। इनके दिये दर्पण में भगवान् की चतुर्भुजी मूर्ति देख कर तथा तेल की कटोरी में भी उन्हों भगवान् का दर्शन कर राजा इनका शिष्य हो गया। प्रो॰ रानडे ने इनका समय सं० १५०५ वि० माना है। प० परशुराम चतुर्वेदी ने श्री बी० एस० पिएडत का मत 'उत्तरी भारत की सत परम्परा' में उद्धृत किया है, जिसके श्रनुसार बाघवगढ़ के सेन ने ही मराठी के श्रभगों की भी रचना की है। प्रमाणाभाव में इनका मत चतुर्वेदी जी को मान्य नहीं है, किन्तु भक्तमाल की कथा तथा महाराष्ट्र में प्रचलित कथा दोनों में ही सेन से राजा का प्रभावित होना कहा गया है। एक में स्वय भगवान् भक्त का रूप घर कर श्राये थे, दूसरे में भगवान् भक्त के हाथों की श्रारसी तथा तेल में श्रपने चतुर्भुजी विग्रह से प्रकट हुए थे। श्रतः यह श्रनुमान कर लेना कि दोनों सेन एक ही हैं, कल्पना को दूर तक खींचना नहीं कहा जा सकता।

इतना श्रवश्य ही श्रनुमान किया जा सकता है कि कदाचित् सेन पहले बारकरी सम्प्रदाय से प्रभावित थे श्रीर बाद में चल कर स्वामी रामानन्द के शिष्य हो गए। सभव है मराठी 'श्रमग' सेन के नाम पर चला दिये गए हों। चतुर्वेदी जी का यह श्रनुमान कि स्वामी रामानन्द के समकालीन होने के नाते सेन जानेश्वर के शिष्य नहीं कहे जा सकते, उचित ही प्रतीत होता है। श्रगस्त्यसहिता, भक्तमाल तथा समस्त रामानन्द-सम्प्रदाय की परम्पराएँ सेन को स्वामी रामानन्द का शिष्य ही मानती श्राई हैं। सेन का शेष जीवन-वृत्त श्रज्ञात है।

सेन के नाम पर सेन-पथ का उल्लेख डॉ॰ ग्रियर्सन ने किया है, परन्तु

१--- उत्तरा भारत की संत परम्परा, पृ० २३१-३२।

इस समय यह प्रचलित नही जान पड़ता। श्रान्यत्र इसका कोई भी उल्लेख नही मिलता है।

धना जी—'भक्तमाल' में धना जी के सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय मिलता है—

घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाये। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाये।। आसपास कृषिकार खेत की करत बड़ाई। भक्तभजे की रीति प्रगट परतीति जु पाई।। अचरज मानत जगत में कहुँ निपज्यों कहुँ वै बयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज आकुर भयो।। 'भक्तमाल', पृष्ठ ५२१

इस पद से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि घना जी एक बहुत बड़े मक्त थे। अपनी खेती बारी की भी चिन्ता न करके वे अपना सारा समय भक्तों की परिचर्या में लगा देते थे। मक्तों के लिये उन्होंने बोने के लिये रखें गेहूं को भी व्यय कर दिया, पास के किसान उनके खेत में केवल बैल मात्र घुमाने पर हँसते थे, किन्तु भक्ति के प्रभाव से धना के खेत में सबसे अच्छा गेहूं हुआ।

'भक्तमाल' के प्रसिद्ध टीकाकार श्री प्रियादास ने बतलाया है कि धना जी ने कभी एक ब्राह्मण को भोग लगाते देख कर उनसे शालग्राम की मूर्ति मागी, किन्तु पिखड़त जी ने एक पत्थर का टुकड़ा देकर कहा कि इसकी भली भांति पूजा करना । धना जी ने ब्राह्मण देवता की ही भांति भगवान् के सामने भोग रख दिया । मूर्ति ने भोग नहीं लगाया । धना ने भी भोजन छोड़ दिया । कुछ दिन बीतने पर भगवान् ने उनकी श्रद्धा देख कर उन्हें दर्शन दिया श्रीर ख्वयं भोग लगाया । बाद मे भगवान् धना जी के गऊ भी चराने लगे । एक वर्ष बाद जब ब्राह्मण देवता झाए तो धना ने उन्हें भी भगवान् के दर्शन कराए । कुछ समय के उपरान्त भगवान् के झादेश से धना जी काशी श्राए श्रीर स्वामी रामानन्द जी के शिष्य हो गए ।

श्री गुरु-ग्रन्थ साहब<sup>र</sup> में उद्भृत घना जी के एक पद से जात होता है कि नामदेव, कबीर, रैदास, एवं सेन नाई की ख्याति से प्रभावित हो कर घना भी भक्ति की श्रोर श्राए श्रीर श्रन्त में उन्हें भी ईश्वर-साज्ञात्कार हो गया। पं॰

१ - गुरु ग्रन्थ साहब-तर्या-तारय संस्करण, रागु श्रासा, पद २, ५० ४८७-८८ ।

परशुराम चतुर्वेदी का मत है शिक धना जी ने श्रापने किसी पद मे रामानन्द के शिष्य होने का उल्लेख नहीं किया है। साथ हो उनके स्वामी रामानन्द के शिष्य होने का प्रत्यच्च प्रमाण भी नहीं मिलता। 'प्रन्थ-साहव' मे उद्भुत पद से तो यही श्रनुमान किया जा सकता है कि वे नामदेव, कबीर रैदास, श्रीर सेन से छोटे भी थे। चतुर्वेदी जी ने इनका समय विक्रम की सोलहवी शताब्दी के प्रथम श्रथवा द्वितीय चरण मे माना है। श्रपने पच्च के समर्थन मे उन्होंने मीराबाई का वह पद उद्भुत किया है, जिसमे उन्होंने धना का उल्लेख किया है। मैकालिफ ने इनका समय १४१५ ई० (१४७२व०) माना है। रामानन्द श्रीर धना के गुरु-शिष्य होने के सम्बन्ध मे सारी परम्पराप्ट एक मत हैं। नामादास कृत भक्तमाल, श्रगस्य-संहिता, श्रग्रस्वामी कृत रहस्यत्रय की टीका तथा रामानन्दी सम्प्रदाय के श्रम्य ग्रन्थों में धना को स्वामी रामानन्द का शिष्य ही कहा गया है। जब तक श्रिषक निश्चित् एव प्रामाणिक सामग्री न मिल जाय, तब तक इस परम्परा के विरुद्ध मत देना सन्देह से शून्य नही हो सकता। इस हिष्ट से मैकालिफ की दी हुई तिथि परम्परा के श्रिषक समीप पहुँचती होने से सत्य के श्रिषक निकट जान पडती है।

धना ने प्रन्थ साहब के एक पद मे अपने को जाट कहा है। मैकालिफ़ के अनुसार ये राजस्थान के टाक इलाके के अन्तर्गत धुअन या धुआन प्राम के निवासी थे। यह स्थान देक्ली छावनी से २० मील दूर है। गुरुप्रन्थ साहब में धना के चार पद प्राप्त होते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि उनकी भक्ति बड़ी ही निष्काम थी। प० परशुराम चतुर्चेदी ने उनके आधार पर धना जी के विचारो पर भी प्रकाश डाला है।

रीवानरेश रघुराज सिंह ने घना को वरुण्दिशा का रहनेवाला बताया है। धना के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे अन्य सूचनाऍ अप्राप्य हैं।

पीपा—'भक्तमाल' मे नाभादास जी ने पीपा के सम्बन्ध में निम्नलिखित खुप्य दिया है<sup>३</sup>—

> प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन कौ धायो। सत्य कह्यो विहि शक्ति सुदृढ़ हरिशरणवतायो॥ श्री रामानंद पद पाइ भयो श्रति भक्ति की सीवाँ। गुण श्रसंख्य निर्मोत संत धरि राखत भीवां॥

१-- उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० २५१।

२—दि सिख रिलीजन, वा० ६, प० १०६-६।

३-- भक्तमाल, टीकाकार रूपकला जी, १० ४१२

परिस प्रगाली सरस भई सकल विश्व मगल कियो। पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो॥

पीपा ने वासना-नाहर (बहुत दूर से मनुष्य आदि की गन्ध को जानने वाला) को भी उपदेश दिया था। पीपा पहले शक्ति के उपासक थे। एक बार देवी से इन्होंने मुक्ति की याचना की, तब देवी ने इन्हें रामानन्द जी की शर्खा मे जाने को कहा। स्वामी जी की कृपा से पीपा भक्ति की सीमा हो गए— असस्वय गुर्खों के आकर हो गए। पीपा सन्तों की सेवा बड़े ही प्रेम से करते थे। पीपा जी की प्रखाली सरस निकली और विश्व मंगल का कारख बनी। हिंस सिंह भी पीपा जी के प्रभाव से ज्ञानी हो गया।

इस छुप्पय की टीका करते हुए प्रियादास जी ने लिखा है कि वे गांगरीन गढ़ के राजा थे। देवी के ब्रादेश से ये स्वामी रामानन्द जी के शिष्य होने के लिये काशी ब्राए, किन्तु स्वामी जी ने एक 'राजा' से मिलना श्रस्वीकार कर दिया। फलतः पीपा ने श्रपनी सारी सम्पत्ति दीनों को बाँट दी। फिर स्वामी जी के ब्रादेश से ये कुएँ मे भी कूद पड़े। शिष्यों ने स्वामी जी मे इनकी श्रद्भुत श्रद्धा देख इन्हें कुएँ से बाहर किया। स्वामी जी ने पीपा को स्वीकार कर लिया। उन्हे श्रपना शिष्य बना कर स्वामी जी ने श्रपनी राजधानी लौट जाने को कहा। गुरु के श्रादेश से पीपा श्रपनी राजधानी श्राकर सन्त सेवा करने लगे। एक वर्ष बाद उनका निमन्त्रण पाकर श्रपने चालीस शिष्यों के साथ स्वामी जी गागरीन गढ़ गए। स्वामी जी के साथ कबीर श्रीर रैदास श्रादि शिष्य थे। पीपा ने पालकी पर सभी को बैठाया श्रीर राजधानी ले जाकर उनकी बड़ी सेवा की।

जब स्वामी जी चलने को हुए तब पीपा भी उनके साथ हो गए। उनकी रानी सीता भी साथ लग गई । अन्य रानियों ने पीपा को रोकने के लिये एक ब्राह्मण को धन का लोभ देकर विष खा लेने को कहा। विष खाकर ब्राह्मण जब मर गया तब स्वामी जी ने उसे जीवन-दान देकर लौट जाने को कहा। शेष समाज द्वारावती की ओर चल पड़ा। वहाँ रह कर कुछ दिनोपरान्त सभी लोग काशी की ओर लौट पड़े। गुरु की आजा लेकर पीपा द्वारावती में कृष्ण से मिलने के लिये सीता सहित समुद्र में कूद पड़े। फिर तो, कहा गया है, श्री कृष्ण ने वहाँ उनका अपूर्व स्वागत किया। भगवान् ने अपनी छाप देकर समुद्र तट तक स्वयं आकर पीपा को बाहर पहुँचाया।

बाहर पीपा का लोगों ने श्रपूर्व स्वागत किया। दर्शनार्थियों की भीड़

लग गई। पीपा यह देख कर बन की श्रोर चले गए। कहा गया है कि छुठें मिलान पर पठानों ने इन्हें लूट लिया श्रौर सीता को लेकर वे भग गए। भगवान् की कृपा से सीता फिर इन्हें मिल गईं। पीपा ने सीता को घर लौट जाने को कहा, किन्तु वे साथ लगी ही रही। श्रुन्त मे दूसरे मार्ग से पीपा जी ने एक गाँव मे श्राकर शेषशायी नामक देवता के दर्शन किए। पथ में मिलें किसी सिंह को उपदेश भी दिया।

श्रपनी यात्रा मे पीपा जी ने लाठियों को हरे बॉस मे परिवर्तित कर दिया, किसी चीधर भक्त की दरिद्रता देख सीता स्वय वारमुखी बन कर बाज़ार में बैठ गईं! जब लोगों को पता चला कि ये भक्त पीपा जी की स्त्री हैं तो उनके सामने नाज, सोना श्रादि का देर लग गया। फिर चीधर से विदा ले पीपा टोड़े ग्राम श्राप । वहाँ, कहा जाता है, पीपा के घर ७०० स्वर्ण मुद्राण्ट बरस पड़ी। चोरो ने विच्छू समभ्त कर उन्हें गिराया था। पीपा ने उन मुद्राश्रों से तीन रात-दिन साधुश्रों का श्रपूर्व स्वागत किया। वहाँ के राजा सूर्य सेन मल को पीपा जी ने श्रपना शिष्य भी बनाया।

सन्तों के स्वागतार्थ सीता सहचरी ने रात उसके पास जाने की प्रतिशा करके एक बनिये से कुछ अन्नादि लिए। रात वर्षा होने लगी। पीपा ने स्वय सीता को उस बनिये के पास पहुँचाया। बनिया यह देख सीता के पैरों गिर पड़ा और उसने उनसे चुमा माँगी। पीपा की शरण आत्रकर वह निष्काम भक्त बन बैठा।

पीपा जी ने ठाकुर जी को दही देने के उपलच्य मे एक गूजरी को अपपर धनराशि दे दी। एक देवी उपासक ब्राह्मण को सीताराम का भक्त बना दिया। इसी प्रकार के अपनेक चमत्कार पीपा जी के नाम पर दिये गए हैं। पीपा का समस्त जीवन सन्त-सेवा एव आयों की सहायता में ही बीता।

पीपा का जन्म काल मैक्कालिफ तथा डॉ॰ फ़र्कुहर ने सं॰ १४८२ वि॰ माना है। गागरौन राज्य की वशावली को दृष्टि में रख कर जेनरल कर्निधम ने इनका समय स॰ १४१७ से १४४२ के बीच माना है। पं॰ परशुराम चतुर्वेदी ने उनका समय स॰ १४६५ से १४७५ के लगभग माना है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने राजस्थान के इतिहास का हवाला देते हुए बतलाया है

१-- उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ २२३।

कि पीपा के बड़े माई अचलदास खीची के साथ राखा कुम्मा (सं० १४७५-१५२५ वि०) की बहन लाला का ब्याह हुआ था श्रीर ये उनकी प्रथम रानी थीं।

डॉ॰ फ़र्कुंहर के मत को मान लेने पर पीपा स्वामी रामानन्द के शिष्य सिद्ध नहीं होते। फिर फ़र्क्हर साहब ने ऋपने मत का आधार भी स्पष्ट नहीं किया है। इस मत को स्वीकार कर लेने पर वे कबीर के भी समकालीन नहीं ठहरते. जब कि प्रियादास ने स्पष्ट ही यह उल्लेख किया है कि स्वामी रामानन्द के साथ कबीर श्रीर रैदास भी गागरीन गए थे। चतुर्वेदी जी के भी मत को मान लेने पर पीपा स्वामी रामानन्द के शिष्य नही ठहरते, क्योंकि स्वयं चतुर्वेदी जी ने ही स्वामी जी की मृत्यु-तिथि स० १४६७ वि० मानी है। फिर राजस्थान के इतिहास की तिथियों की प्रामाणिकता के विषय में भी सभी विद्वान एकमत नहीं है। स्वय जनस्ल किनंघम ने गागरीन राज्य की वंशावली की छानबीन करके ही पीपा जी का समय स्थिर किया था श्रीर उनके द्वारा स्थिर किया हुन्ना समय स्वामी रामानन्द जी तथा कबीरदास के जीवन काल से पूरा मेल खाता है। इसी कारण डॉ॰ बर्थ वाल ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। जो हो, इतना तो निश्चित् ही है कि पीपा स्वामी रामानन्द के प्रिय शिष्य श्रीर कबीर के समकालीन थे। भक्तमाल, अगस्त्यसिंहता तथा आधुनिक रामानन्दी-सम्प्रदाय के ग्रन्थ इसी मत का समर्थन करते हैं । वैरागी-परम्परा मे पीपा का रामानन्द के द्वादश शिष्यों में प्रमुख स्थान है।

श्री रूपकला जी ने 'पीपा जी की बानी' नामक एक ग्रन्थ पर्याप्त समय हुए छुपवाया था, पर श्रव वह श्रप्राप्य है। 'श्रादि ग्रन्थ' मे इनका एक पद पाया जाता है, जिसमे उन्होंने 'पिएड' श्रीर 'ब्रह्माएड' दोनो मे वर्तमान रहने वाले सत्य को एक ही बतलाया है श्रीर कहा है कि खोजने पर वह मिल भो जाता है।

रैदास—रैदास जी के सम्बन्ध मे नामा जी ने निम्नलिखित छुप्पय र लिखा है:—

> सदाचार श्रुति शास्त्र बचन अविरुद्ध उचार्यो । नीर खीर विवरन परम हंसनि उर धार्थो ॥ भगवत् ऋपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । राज सिहासन बैठि ज्ञाति परतीति दिखाई॥

१-- मक्तमाल, पृष्ठ ४७०।

### वर्णाश्रम श्रमिमान तिज पद्रज बन्दिह जासु की। सन्देह प्रन्थि खरडन निपन, वानि विमल रैदास की।

इस छुप्पय से रैदास जी के सम्बन्ध में निम्निलिखित सूचनाएँ मिलती हैं:—रैदास की विमल वागी, सदेह प्रनिथ का खराडन करने में निपुर्ण थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सदाचार, श्रुति श्रीर शास्त्र वचन सम्मत था। सत्यासत्य का उनमें बड़ा सुन्दर विवेक था। भगवान की कुपा उन्हें यहीं इसी शरीर में प्राप्त हो गई थी। वर्णाश्रम का श्राभिमान छोड़ कर लोग उनकी पद वंदना करते थे। उन्होंने कभी राजसिंहासन पर बैठ कर श्रुपने उत्तम कुल का व्यक्ति होने का विश्वास लोगों को कराया था।

इसकी टीका करते हुए प्रियादास ने लिखा है कि रैदास जी पूर्व जन्म में स्वामी रामानन्द की सेवा में रत एक ब्रह्मचारी थे। एक दिन ब्रालस्य वश ब्रह्मचारी उस बनिये के यहाँ से भीख माँग लाया जो चमड़े का व्यापार करता था। भोग के समय ध्यान में श्रपने इष्ट को न पाकर स्वामी जी ने ब्रह्मचारी से भिद्धा-प्राप्ति के स्थान के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की श्रीर यह जान कर कि यह भीख चमड़े के रोजगार करने वाले व्यापारी के यहाँ की है, ब्रह्मचारी को चमार हो जाने का शाप दिया। यही ब्रह्मचारी रैदास होकर उत्पन्न हुआ।

जन्म लेने पर रैदास मा का दूध नहीं पीते थे, पर स्वामी जी के आदेश से उन्होंने माता का स्तनपान किया। इनकी भक्ति देख माता-पिता ने इन्हें घर के पीछे कुटी बना कर रहने का आदेश दिया। माता-पिता से कोई सहायतान पाकर रैदास मोल के चमड़े की पनहीं बना कर न्यापार करने लगे। कभी उनके सत्कार से प्रसन्न होकर साधु वेष-धारी भगवान ने उन्हें पारस पत्थर दे दिया। किन्तु रैदास ने उसका कोई उपयोग नहीं किय। इसी प्रकार उन्हें ठाकुर जी का आसन काइते समय रोज ५ स्वर्ण मुद्राएँ मिलने लगीं। रैदास को पूजा से भी भय हुआ। कहते हैं भगवान ने स्वप्न में साचात् उपस्थित होकर उन्हें उन मुद्राओं के उपयोग करने की आज्ञा दे दी। इस द्रन्य से रैदास ने एक मंदिर, संत निवास, तथा स्वयं रहने के लिए एक घर बनवा कर चदवा, ध्वजा, पताका से उसे सजा दिया। उनके बढ़ते हुए यश से साधु समीप आने लगे, किन्तु ब्राह्मशों को मत्सर हुआ। बादशाह ने रैदास को बुलाया, किन्तु उनकी भक्ति का प्रताप देख कर ठाकुरजी की सेवा-पूजा उन्हें सौप दी। रैदास का यश चारो श्रोर फैल गया।

चित्तौड़ की भाली रानी उनसे गुरुमंत्र पाकर उनकी शिष्या हो गई। ब्राह्मग्रो

ने शुद्ध को मन्न देने का स्रानिधकारी कह कर राजा से रैदास की निन्दा की । शास्त्रार्थ मे रैदास ने उन्हें परास्त किया श्रीर सिंहासन पर रखी हुई शालग्राम की मूर्ति को 'पतित पावन नाम कीजिये प्रगट श्राजु' पद गाकर स्रपने समीप बुला लिया, जबकि ब्राह्मणो द्वारा वेदशास्त्र स्रादि सुन कर भी वह मूर्ति नहीं हिली थी।

भाली रानी ने रैदास को कभी श्रापनी राजधानी में बुलाया। वहाँ बाह्मखों की पंक्ति में भोजन करते समय दो-दो ब्राह्मखों के बीच रैदास जी दिखाई पड़ने लगे। इससे ब्राह्मखा बड़े श्रातिकत हुए। इसी प्रकार रैदास ने श्रपने शरीर की त्वचा न्यारी कर स्वर्ण यशोपवीत लोगों को दिखलाया था। यह भी कहा जाता है कि कभी गगा जी कठौते में उनके घर श्रागई श्रीर जड़ाऊ कक्ष्मख दे गई।

स्वयं रैदास ने श्रिपने को चमार जाति का कहा है श्रीर यह भी बत-लाया है कि भक्ति के प्रताप से पिएडत लोग भी इनको प्रशाम करने लगे थे। श्रिनन्तदास ने भी इन्हें चमार ही कहा है। घन्ना भगत ने भी उन्हें दोरों का व्यवसायी होते हुए भी माया का परित्याग करने वाला कहा है। २

सामान्यतया रैदास जी भी स्वामी रामानन्द जी के द्वादश शिष्यों मे प्रमुख माने जाते रहे हैं। 'श्रगस्य सहिता' 'भक्तमाल', 'प्रियादास की टीका', रीवा नरेश रघुराज सिंह का प्रन्थ 'भक्तमाल रामरसिकावली', श्रादि इसी मत का समर्थन करते हैं। फिर भी विद्वानों को श्रभी इस पद्म मे निर्भ्रान्त प्रमाण नहीं मिल सके हैं। परशुराम चतुर्नेदी जी प्रसिद्ध भक्त रैदास को मीराँबाई का गुरु नहीं स्वीकार करते। इनके श्रनुसार मीरा के गुरु रैदास पथ के कोई रैदास भक्त रहे होंगे।

इसी प्रकार फाली की रानी को रागा सागा (सं० १५३६-१५८४ वि०) की बहिन मान कर चतुर्वेदी जी ने रैदास का समय विक्रम की सोलहवीं शाताब्दी के प्राथ: श्रन्त तक माना है, जिसे स्वीकार कर लेने पर रैदास को स्वामी रामानन्द की मृत्यु के उपरान्त प्राय: १०० वर्ष बाद तक जीवित रहते हुए मानना पढ़ेगा। श्रत: जब तक कुछ श्रीर श्रिधिक निश्चित् सूत्र न मिल जाँय तब तक रैदास को स्वामी रामानन्द का समकालीन ही मानना पढ़ेगा। यह सम्भव है कि रैदास स्वामी जी की बुद्धावस्था में भी थोड़ी ही श्रायु के रहे हों।

१-- अन्थ साहब-रागु मलार-पद १।

२--- अन्थ साइब, रागुत्रासा, पद २।

३ - परशुराम चतुर्वेदी-उत्तरीभारत की स्तपरम्परा, ए० २३६-३=।

गयेश—एक प्रसिद्ध भक्त के रूप में ही प्रख्यात हैं। कर्मचन्द—ये नामानुरागी साधुसेवी तथा गुरुनिष्ठ थे।

श्रीरंग जी—ये द्यौसा के सरावगी बिनये थे। एक यमदूत की प्रेरणा से ये साधु हुए थे। इन्होने अपने पुत्र को सताने वाले प्रेत को मुक्ति दी थी। पीपा जी भी इनके समज्ञ एक बार गए थे। र

सारीरामदास—इन्होंने चित्रकूट के राजा को उसकी प्रजा सहित भक्त बना दिया। <sup>३</sup>

नरहरिदास—इन्हें कुछ लोग श्रनन्तानन्द का शिष्य श्रौर कुछ श्री रग जी का शिष्य कहते हैं । कुछ लोगो का मत यह है कि ये तुलसीटास के गुरु थे।

श्राल्ह जी—श्रल्ह जी के प्रभाव से श्रम्ब की डाल श्रपने श्राप भुक गई थी। मालियों से यह समाचार पाकर कोई राजा उनका शिष्य हो गया था। र नाभादास ने इन्हें हरिगायक कहा है श्रीर कहा है कि ये पद रचना में भी प्रवीण थे। वें खेद है कि इनके पद श्रब नहीं मिलते। श्राल्ह जी के शिष्य रामरावल जी श्रीर रामरावल जी के शिष्य राघवदास जी हुए (भक्तमाल, छुप्य १८७ पृ० ७८२)।

पयोहारी श्री कृष्णदास—श्रनन्तानन्द जी के शिष्यों में पयोहारी श्री कृष्णदास सबसे श्रिष्क प्रभावशाली भक्त थे। इनके सम्बन्ध में नाभा जी ने निम्नलिखित छुप्य लिखा है:—

जाके सिर कर घर्यो तासु कर तर निह श्रङ्यो। श्रप्यो पद निर्वान सोक निर्भय किर छुड्यो॥ तेज पुज बल भजन महासुनि ऊरध रेता। सेवत चरण सरोज राय राना भुवि जेता॥ दाहिमा बंश दिनकर उदय, सन्त-कमल हिय सुख दियो। निर्वेद श्रवधि किल छुड्णदास श्रमपरिहरि प्रयपानिकयो॥

१-वही, पृ० ३०६।

र-वही, पृ० ३००-१।

३--वही, पृ० ३०६-७।

४--वही, पृ० ३०७-=।

५—वही, ५० ४५८।

६--वही, पृ० ७१३ ।

७—मक्तमाल, प० ३०२ ।

कृष्ण्दास जी का नाम 'पयोहारी' इसलिये पड़ा कि उन्होंने अन का परित्याग कर केवल दूघ का ही सेवन किया। किल मे वैराग्य की ये सीमा थे। जिसके सिर पर इन्होंने अपना कर रखा, उससे फिर कुछ याचना नहीं की। ये तेज के पुंज, श्रीरामभजन के महाबल से युक्त, महामुनि और ऊर्ध्वरेता थे। दाहिमा ब्राह्मणों के वश मे सूर्य के समान उदित हो कर कमल रूपी समस्त सतो के इदय को आपने अपूर्व आनन्द दिया।

'भक्तमाल' मे एक कुराडलिया भी इनके सम्बन्ध मे नाभादास जी ने दी है<sup>8</sup>:—

गलते गलित अमित गुए सदाचार सुठि नीति। दधीचि पास्नें दूसरि करी कृष्णदास कलि जीति॥ कृष्णदास कलि जीति ॥ कृष्णदास कलि जीति नयौति नाहर पल दीयौ। अतिथि धर्म प्रति पालि प्रगट जस जग में लीयौ॥ उदासीनता अवधि कनक कामिनि नहि रातो। रामचरण मकरन्द रहत निशिदिन मद मातो॥ गलतें गलित अमित गुए सदाचार सुठि नीति। दधीचि पास्नें दूसरि करी कृष्णदास कलि जीति॥

कृष्णदास ने द्घीचि की भॉति गुफाद्वार पर आए सिंह को अतिथि जान अपना मास दे दिया। वैराग्य की ये मर्यादा थे, कनक कामिनी से निर्णित थे और केवल रामचरण कमल के अनुराग रूपी मकरन्द का पान कर तृप्त थे। सदाचार और नीति युक्त प्रणाली पर चल कर गलते मे (आमेर) आपने अपनी शादी स्थापित की। प्रियादास का मत है कि प्योहारी जी जब सिंह को मास दे रहे थे, तभी भगवान ने साचात् प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर कुतार्थ किया था।

प्रियादास जी ने प्योहारी' जी के सम्बन्ध में कुछ श्रीर सूचनाएँ दी हैं। इन्होंने कुल्हू के राजा के पुत्र को बचाया था श्रीर पर्वत की कन्दरा में दर्शन देकर श्रपना मक्त बना लिया। इसी प्रकार किसी गर्भिणी के बालक को हरिभक्त होने की भविष्य वाणी की श्रीर वह बालक हरिभक्त हुश्रा भी।

पयोहारी जी ने सबसे बड़ा काम जो किया वह था आमेर से नाथपथी योगियों को हटा कर वहाँ रामानन्दी-सम्प्रदाय की हट्ट स्थापना करा देनी। उत्तर

१-वही, पृ० ८६४।

२-वही, पृ० ३०३-४।

भारत मे रामानन्दीयों की यह सर्वप्रथम गादी थी । आगे चल कर इस गादी को वही महत्व मिला जो रामानुजीयों के लिए 'तोताद्रि' का है । इसी से गलता को 'उत्तर तोताद्रि' कहा गया है । इस सम्बन्ध मे एक कथा कही जाती है ':—

"एक समय पयोहारी जी केवल रात भर रहने के लिए आमेर में योगियों के मठ में गए, कनफटे योगियों द्वारा उठ जाने का आदेश पाकर इन्होंने अपनी अंगोछी में धूनी उठा कर दूसरे स्थान पर आसन जमाया। आग से कपड़े को न जलता देख कर योगियों का महन्थ बाघ बन कर इन्हें खाने दौड़ा। पयोहारी जी ने उसे गदहा बना दिया। साथ ही योगियों के कान की मुद्राएँ आपसे आप गिर कर पयोहारी जी के सामने एकत्रित हो गई। फिर योगियों के कहने पर आमेर के राजा ने पयोहारी जी की बड़ी प्रार्थना की, महन्थ फिर मनुष्य हो गया और योगियों को उनकी मुद्राएँ फिर मिल गईं। महन्य को वह स्थान छोडना पड़ा।" इस प्रकार गलता आपकी प्रसिद्ध गादी हुई।

पयोहारी जी को गऊ अपने आप दूध दे जाती थी। जीवाराम जी कृत 'रिसिक प्रकाश भक्तमाल' के अनुसार ये सीता जी के बत को घारण करने वाले रसरीति के उपासक थे। 'पुष्कर छाया भजन भूमि प्रगटी सिय प्यारी। पूर्व स्चिका घरी कथा प्रिय लेहु सुधारी'। ये प्योहारी जी साख्य, योग, भिक्त योग, भावना रहस्य आदि के जाता थे। इन्होंने १२ वर्ष का तपोनुष्ठान किया। छठवे वर्ष इन्हें 'सियावर' के दर्शन हुए। पहले ये पुष्करचेत्र मे रहते थे। बाद को गालवाश्रम (गलता) जाकर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध गद्दी स्थापित की। 'रिसिक प्रकाश भक्तमाल' के टीकाकार का मत है कि ये अष्टयाम सेवाभाव के ही प्रचारक थे। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य थे कील्ह और अग्र। गद्दी तो इन्होंने कील्ह को दी, पर भावना रहस्य मे अग्र को छका दिया।

कुष्णदास पयोहारी की शिष्य-परम्परा—'भक्तमाल' में नामा स्वामी ने पयोहारी श्री कृष्णदास के निम्नलिखित शिष्यों के नाम दिए हैं :—

कील्ह देव, श्रमदेव, केवलदास, चरणदास, ब्रतहठीनारायण, सूर्यदास, पुरुषा जी ( पुरुषोत्तमदास ), पृश्चदास, त्रिपुरदास, पद्मनाम, गोपालदास, टेकाराय, गदाधारी, ( गदाधरदास ), देवा परडा, हैमदास, कल्याण्यदास, गंगावाई, विष्णुदास, कान्हरदास, श्रीरगाराम, श्रीचादन जी, सबीरी श्रीर गोविन्ददास ।

१--वही, पृ०३०५ तथा 'रसिक प्रकाश मक्तमाल' की टीका, छप्पय १२।

२-रिसक प्रकाश भक्तमाल, ख्रप्य १२।

३--- भक्तमाल, नामादास खप्पय ६४८, पृ० ३०८।

नाभादास का कथन है कि ये सभी शिष्य श्री गुरु-प्रसाद से जीवो को संसार से पार उतारने वाले श्रीर सीताराम-भक्ति मे परम परायण थे। पयोहारी जी के इन शिष्यों में ३ सर्व प्रमुख थे: कील्ह देव, श्रग्रदेव, टीला जी।

कील्ह देव तथा उनकी शिष्य-परम्परा—नाभा जी ने इनके विषय में कहा है —

रामचरण चिंतविन रहित निशिदिन लौ लागी। सर्वभूत शिर निमत सूर भजनानद भागी।। सांख्य योग मत सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल। ब्रह्मरन्ध्र करि गौन भये हरितन करनी बल।। सुमेर देव सुत जग विदित भू विस्तार्यो विमल यश। गांगेय मृत्यु गन्ज्यो नहीं, त्यों कील्ह करननिह कालबश।।

इससे स्पष्ट है कील्ह बहुत ही बड़े ध्यानी, विनम्न, माया-मोह से परे, भजना-नन्दी, एवं योग-शास्त्र-प्रवीशा थे । इन्होंने भीष्म की भॉति मृत्यु को वश मे कर लिया था । इनके पिता का नाम सुमेरदेव था । तीन बार इन्हें सर्प ने काटा, फिर भी इन पर विष ने कोई प्रभाव नहीं डाला । श्रंत में इन्हे सारूप्य मुक्ति मिली ।

इस छुप्पय की टीका करते हुए प्रियादास ने बतलाया है कि एक बास कील्ह मथुरा के राजा मानसिंह के यहाँ बैठे थे, तभी आकाश की ओर देख कर इन्होंने कहा कि 'बहुत अच्छा, भले पधारिये'। राजा ने इस प्रकार उनके कह उठने का कारण पूछा। कील्ह ने कहा कि मेरे पिता आकाश मार्ग से परमधाम को जा रहे हैं। राजा ने गुजरात भेज कर दूतों से पता लगवाया तो सुमेरदेव की मृत्यु की घटना सही निकली। मृत्यु के समय कील्ह ने सतो को बुला कर उनके मध्य बैठे-बैठे ही दशमद्वार से प्राण परित्याग कर दिया। इस प्रकार कील्ह की सिद्धता और योग का प्रभाव मध्ययुग मे छा गया था।

'रिसक प्रकाश भक्तमाल' के अनुसार पयोहारी जी ने इनको ही अपनी गद्दी दी थी। इनका मन योग की ओर अधिक अनुका था, फिर भी थे रास विहार में निरत रहते थे। मधुपुरी में एक बार ये जब समाधिस्थ हो गए, बादशाह ने इनके सिर में कील ठोंकी, पर इन्हें पता तक न चला। कील्ह की इस योग-परम्परा को इनके शिष्यों ने बहुत आगे बहाया।

१--भक्तमाल, रूपकला, १६० छप्पय। (६८३) पृ०३०६

२--रांसक प्रकाश भक्तमाल-जावाराम, इप्पय १२।

'रसिक प्रकाश भक्तमाल' के टीकाकार का कथन है कि कील्ह की शिष्य-परम्परा मे शृगार भी खूब फला फूला। इनके शिष्य लघुकृष्णदास, उनके 'विष्णुदास, और विष्णुदास के शिष्य 'रघुपति रहस्य प्रदीपिका' के लेखक नारायण दास थे। नारायणदास के शिष्य हृदयदेव थे श्रीर हृदयदेव के शिष्य रसिक शिरोमणि मधुराचार्य थे। इनके सम्बन्ध मे श्रागे हम श्रीर श्रिधिक प्रकाश डालेंगे।

कील्ह देव की शिष्य-परम्परा—नाभादास<sup>१</sup> के श्रनुसार कील्ह देव के निम्नलिखित शिष्य थे—

श्रासकरन (राजर्षि), रूपदास (ये गुरुभक्त थे), भगवानदास, चतुरदास (इन्हे श्रभय छाप मिला), छोतर स्वामी (ये बड़े चतुर थे), लाखा (ये बड़े श्रद्भुत थे), रायमल (ये मन बचन कर्म से च्लेमयुक्त थे), रसिक रायमल, गीरदास, देवादास, दामोदर श्रादि श्री हिर के रग मे रगे थे। ये रामदासत्व मे इद, धर्म धुरन्धर एवं सीताराम भजन मे परम सुभट थे।

इन शिष्यों में राजिष श्रांसकरन 'जानकी मोहन' श्रीर 'राधिका-मोहन' दोनों के ही उपासक थे। ये कछुवाहे पृथ्वीराज के वशज, भीमसिंह के पुत्र श्रीर नरवरगढ़ के राजा थे। ये धर्मशील, गुग्गों की सीमा, महाभागवत, श्रूर, धीर, उदार, विनययुक्त, सदाचारी एवं हरिभक्त-श्रानुरक्त थे। नियम से श्रपने इंग्ट की पूजा किया करते थे। इनकी पूजा के समय मदिर में कोई जा नहीं सकता था। कभी किसी बादशाह ने इन पर चढ़ाई करनी चाही, पर राजा पूजारत थे, श्रतः कोई पास न गया। तब उनके मत्री के श्रानुनय पर स्वयं बादशाह मंदिर में गया। वहाँ पूजा कर ये देवता को साष्ट्राग प्रगाम कर रहे थे। बादशाह ने इनकी एंड़ी काट दी, पर इन्हें पता तक न चला। फिर पूजा समाप्त कर राजा ने बादशाह की श्रावभगत की। श्रासकरन जी की मृत्यु पर बादशाह ने उनके मदिर में पुजारी नियुक्त कर दिया।

श्राप्रदेव तथा उनकी शिष्य-परम्परा—नाभादास ने श्रापने गुरुदेव श्राप्रदेव जी के विषय में निम्नलिखित छुप्पय दिया है। इ

सदाचार ज्यों सन्त प्राप्त जैसे करि श्राये। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाये॥

१--भक्तमाल, नामादास-७४१ छप्पय, १० =४=-४६।

२-मन्तमाल, ७७४ इप्पय, पृ० ८७६-७८ तथा प्रियादास की टीका।

३--भक्तमाल, पृ० ३१२।

प्रसिध बाग सों प्रीति सुहथ कृत करत निरन्तर। रसना निर्मल नाम मनहुँ बरसत धाराधर॥

कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त, मन वच क्रम करि अटल दयो। अप्रदास हरिभजन विन काल वृथा नहि वित्तयो॥

इस पद से अग्रदास की कुछ प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। वे सीताराम के भजन के बिना किचिन्मात्र भी समय व्यर्थ नहीं बिताते थे। सदाचार निरत थे, तथा भगवान् के चरणों की सेवा और उनका स्मरण बड़ी सावधानी से किया करते थे। अपने हाथ से लगाई पुष्पबाटिका को भगवान् का 'प्रमोदबन' मान कर उससे बड़ी प्रीति करते थे। रातदिन उनकी जिह्ना से सीताराम की स्वनि निकलती थी। मानो आनन्द का मेघ मधुर शब्द करके बरसता हो। गुरु से उन्हें मनसा-वाचा-कर्मणा तीनों प्रकार की भक्ति मिली थी।

२—प्रियादास ने बतलाया है कि एक बार आमेर का राजा मानसिंह (महाराज मानसिंह अकबर के समकालीन एव उसके प्रिय अधिकारी थे, अतः अप्रदास का सं०१६१३ में वर्तमान होना निश्चित् रूप से सिद्ध होता है।) स्वय अप्रदास जी से मिलने गया, पर ये वाटिका के एक वृद्ध के नीचे बैठ कर ध्यानस्थ हो गए थे। नाभा जी जब उन्हें दूंदने गए, तब वे गुरु की दशा देख स्वय भी भाव-विह्नल हो उठे। राजा यह देख कर अवाक रह गया।

'रिसक प्रकाश भक्तमाल' ने इनकी प्रशसा में निम्नलिखित छुण्य दिया है':—

श्रज्ञ पद श्रज्ञप्रास मधुरता बालमीकि सम ।
श्राश्य गूढ़ उपाय प्रीति रसिकन के संगम ॥
रैवासे जानकी बल्लभी रहिस उपासी ।
लिलत रसाश्रय रंगमहल कलकुज खवासी ॥ छप्पय १४ ॥
श्रप्रस्वामि श्री श्रप्रसहचरी जनकलली की ।
पुष्पवाटिका मिलन हेतु प्रिय मॉित मली की ॥
चन्द्रकला प्रिय नाम श्याम सिय वश की राखी ।
प्रगट स्वामि पद लही ध्यान रस मन-मन चाखी ॥
प्रन्थकार 'श्रंगार-रस-सागर' 'मन्जरि ध्यान' ही ।
भेदी श्रनभेदी पढ़ै रसिक रास पश जान ही ॥ छप्पय १४ ॥

१---र्सिकप्रकाश सक्तमाल, छप्पय १४-१५ तथा टीका।

इन छुप्यों में स्पष्ट ही अप्रस्वामी को सखी भावना का उपासक कहा गया है। इनकी रचनाओं में बाल्मीकि जैसी मधुरता थी, शुगार में इनका नाम अप्रसहचरी था। ये चन्द्रकला सखी के उपासक थे। शुगार रस सागर, भ्यान मजरी इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

इन छुप्यों के टीकाकार का कथन है कि अग्रदास शील के आचार्य थे। रस-सम्प्रदाय वस्तुत. उन्हीं से पल्लिवत हुआ। ज्ञान को मिटा कर उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति चलाई। अपनी वाटिका में वे बारहों महीने रास किया करते थे। इन्होंने 'केलि कुंज बासिनी मनोजरित नासिनी के प्रथम समागम के स्वच्छ पद गाये हैं।' भक्ति, रसिकता, दम्पितिविलास, रस-सागर की ये नौका थे। इनके ललाट में ऊर्ध्वपुराइ, द्वादश तिलक, करठ में दो मालाएँ, धनुवांखा, भुजमूल पर सुद्रा, पीत उपवीत, कौपीन आदि सुशोभित थे। कील्ह की आज्ञा मानकर ये रैवासे आए थे, वहाँ एक भरना के पास उन्होंने लली-लाल का मंदिर बनवाया और नामा जी को उनकी सेवा में नियोजित कर दिया। शयनकुंज, मज्जन-निकुंज, भूषण-वसन-निकुंज आदि की इन्होंने रचना की। भन्न्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, पान-भोजन आदि की पाकशालाएँ भी इन्होंने 'लली-लाल' के लिए बनवाईं। रास योग्य मराइलियों का भी इन्होंने सगठन किया।

श्रव्याम, कुएडलिया, पदावली, ध्यानमजरी श्रादि इनके प्रमुख प्रन्थ हैं। रामानन्द-सम्प्रदाय में माधुर्यभक्ति शाखा के श्रप्रदास प्रथम श्राचार्य माने जाते हैं। नाभादास ने इनकी माधुर्य-भावना पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है, केवल श्रपने हाथ से लगाई वाटिका में इनकी श्रनुरिक्त की श्रोर उन्होंने कुछ सकेत-मात्र कर दिया है। नाभादास के ये गुरु थे। श्रदाः इनका समय•१६ वी शताब्दी के श्रन्त श्रीर सत्रहवीं शताब्दी वि० के प्रारम्भ तक माना जा सकता है। सं० १६१३ में इनका वर्तमान होना ऊपर कहा ही जा चुका है। भक्तमाल की रचना नाभा जी ने विक्रमीय स१६४० श्रीर विक्रमीय सं१६८० के बीच की।

अप्रदेव की शिष्य-परम्परा—नामा जी ने मक्तमाल में अप्रदास के निम्निलिखित शिष्य बतलाए हैं — जंगी जी, प्रयागदास, विनोदी, प्रनदास बनवारीदास, नरसिंहदास, भगवानदास, दिवाकर, किशोर, जगतदास, जगन्नाथदास, सलूची, खेमदास, खीची, धर्मदास, लघुऊघो।

१--नामादास-मक्तमाल-छप्पय ७२५, पृ० ५१५।

७—ये सभी शिष्य भागवत घर्म की ध्वजा के समान थे। जिन-जिन के सिर पर अप्र जी ने अपना हाथ रखा वे सभी अपने तथा शरणागत जीवों के तापत्रय मिटाने वाले हुए। इन शिष्यों मे प्रयागदास जी अप्रदास के प्रिय शिष्य थे।

प्रयागदास—इनके विषय में नाभा जी ने लिखा है कि अप्रदेव की कृपा से प्रयागदास की भक्ति पूरी पड़ गई । मन-वचन-कर्म से ये भक्त और भगवान् दोनों की ही सेवा किया करते थे । रास मे प्रभु की छुवि का दर्शन कर ये सज्ञाहीन हो कर भगवान् मे मिल गए । बिलया के 'आरा' और 'क्यारे' आम के निमन्त्रण पाकर इन्होंने एक साथ ही दोनों स्थानों की प्रतिष्ठा रक्खी । ये दोनों प्रामों के बीच बैठ गए। दोनों मे एक कोस का अन्तर था। दोनों ख्रोर पंगत बैठ गई, न तो सामान ही घटा और न किसी के यहाँ सामान नहीं पहुँच पाया। प्रयागदास ने दोनों ही स्थानो पर प्रसाद लिया।

नाभादास—अग्रदास के दूसरे प्रमुख शिष्य थे स्वयं नाभा जी। ये अग्रदास के सबसे प्रिय शिष्य थे। इनकी सिद्धता से प्रसन्न होकर अग्रदास ने इन्हें 'भक्तमाल' की रचना करने का आदेश दिया था। र प्रियादास ने इनके जीवन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नाभा जी का जन्म हनुमानवंश मे हुआ था। ये बाल्यावस्था मे हगहीन थे। जब नाभा जी ५ वर्ष के हुए तब देश में बहुत भयकर अकाल पड़ा। अतः इनकी माता ने उन्हें किसी बन मे छोड़ दिया। कील्ह और अग्र इसी मार्ग से कहीं जा रहे थे। अग्रनाथ समभ कर उन्होंने इस बालक को उठा लिया। उन्होने उससे कुछ प्रश्न किए, और उसने उन्हें उत्तर भी दिया। सिद्ध महात्माओं मे कील्ह जी ने अपने कमगडल से उस पर जल के छीटे दिये, उसी ख्या उसकी आंख खुल गई। जोड़ी को देख कर बालक धन्य हो गया।

१—हनुमान वश के सम्बन्ध मे मुंशी तुलसीराम श्रीर तपस्वी राम जी दें यह मत दिया है कि इस वश के प्रवर्त्तक हनुमान के श्रंशावतार समर्थ रामदास (कहा जाता है इनके एक छोटी सी पूछ भी थी) थे, जो तैलग मे गोदावरी के समीप रामभद्राचल के निवासी थे। उनके वश के लोग हनुमान वंशी कहें गए। वे गान-विद्या में निपुषा होते हैं श्रीर राज-दरबार में ही प्रायः रहा करते हैं।

१-वही, पृ० ८६३।

२-भक्तमाल, रूपकला, पृ० ४०, दोहा तथा प्रियादास की टीका।

३—वही, पृ० ४३, कवित्त ⊏२०।

४--- मक्तमाल, रूपकला, पृ० ४३ पर उद्धृत।

२—रीवा नरेश रघुराज सिंह ने 'सो शिशु लागूली द्विज केरो' कह कर हनुमान वंश का 'लागूली ब्राह्मण्' अर्थ किया है। कुछ लोग इन्हें डोम वंश में उत्पन्न कहते हैं। रूपकला जी का मत है कि यह शब्द पश्चिम में भगी के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता बल्कि वहाँ डोम, कलावन्त, ढाढ़ी, भाँट, कत्थक आदि गान-विद्या से जीवित रहने वाली जातियों के नाम हैं। स्वय लाखा भक्त का परिचय देते हुए नाभा जी ने उन्हें (१०७ छुप्पय) वानरवंशी लिखा है। और प्रियादास ने उसकी टीका करते हुए लिखा है 'लाखा नाम भक्त ताको बानरी बखान कियों कहै जग डोम जासो मेरो सिर मौर हैं' (कवित्त ४२२) है। इनके यहाँ सन्तों को प्रसाद भी पाना लिखा गया है।

३—कुछ भावुक भक्तों ने नाभा जी को ब्रह्मा का अवतार भी कहा है। रूपकला जी ने नाभा नाम पड़ने का कारण देते हुए बतलाया है कि भक्ति की वृद्धि के लिए शकर जी ने हनुमान जी का स्वेद नभ से गिराया। उसी से इनका नाम 'नभभूज' या नाभा जी हुआ। 1<sup>२</sup>

४—कील्ह की श्राज्ञा से श्राप्रदेव ने ही नाभा को मंत्र दिया था। गलता में इन्हें साधु-सेवा मे नियोजित किया गया था। सन्तो के पद पखारते-पखारते इनकी भक्ति बड़ी ही प्रौढ़ा हो गई। <sup>इ</sup>

५—नाभा जी के ऋादेश से ही प्रियादास ने स० १७६९ में भक्तमाल की 'भिक्तिरसन्नोधिनी' टीका सम्पूर्ण की थी।

६—प्रियादास ने बतलाया है कि 'नाभा' जी 'नाभाश्रली' के भी नाम से पुकारे जाते थे। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर शृंगार के पंचरंगी पुष्पों की बैजयन्ती माला प्रियतम इष्टदेव के लिये इन्होंने बनाई थी। प्रियादास ने थोड़े ही शब्दों में भक्तों के श्रपार गुणों को वर्षित करने की नाभादास की श्रद्भुत शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। वे कहते हैं: 'सुने हे श्रगर श्रब जाने में श्रगर सही, चोवा भये नाभा सो सुगंध भक्तमाल है।' नाभादास जी की दृष्टि देश-काल की सीमाश्रों से नहीं बधी थी। वे दूर की वस्तु देख तेते थे श्रौर पिछले काल की बातों का भी साज्ञात्कार कर लेते थे। श्रग्रदास को इसी कारण उन पर श्रपार प्रीति हो गई।

१-वही, पृ० ६६७-६८।

२-वही, पृ० ४५।

३-वही, ५० ४६ ।

४--वही, पृ० ३१।

५-वही, पृ० ३३।

७—नाभा जी का प्रथम नाम नारायण्दास था। १ रूपकला विके अनुसार स० १६५२ में कान्हरदास जी के भएड़ारे के महोत्सव में सभी सन्तों ने मिल कर इन्हें 'गोस्वामी' पद से विभूषित किया था। 'भक्तमाल' की रचना स० १६३१ के पश्चात् तथा स० १६८० के पूर्व लगभग १६४६ वि० में मानी जाती है। रूपकला जी के अनुसार इनकी मृत्यु स० १७१६ में हुई। रूपकला जी का यह भी कहना है कि प्रियादास को नाभा जी की जो आज्ञा हुई थी वह ५० वर्ष पीछे ध्यान के समय हुई थी।

द—'रिसक प्रकाश भक्तमाल' के अनुसार नाभादास विलक्ष्ण रिसक थे। इन्होंने 'श्रष्टयाम' नामक एक प्रथ की भी रचना की थी। श्राज कल इसके दो रूप मिलते हैं। एक ब्रजभाषा गद्य मे, दूसरा पद्य मे। यह कह सकना कठिन है कि इनमे कौन अधिक प्रामाणिक है। 'रिसक प्रकाश भक्तमाल' के टीकाकार का भी कहना है कि ये युगल उपासना के रहस्य को खूब जानते थे। 'भक्तमाल' तो श्रापका अपूर्व प्रथ है ही।

टीला जी की शिष्य-परम्परा—'भक्तमाल' के लेखक ने टीला जी को सुमेर पर्वत के शिखर के समान ऊँची कोटि का भक्त कहा है। इनके प्रमुख शिष्यों के नाम निम्नलिखित हैं—

- १--लाहा, इनकी शिष्य-परम्परा मे अनेक प्रकाशमान भक्त हुए ।
- र-इनके पुत्र परमानन्ददास-ये विश्वविख्यात योगी थे।
- ३—६ खरतरदास, खेमदास, ध्यानदास श्रीर केशवदास श्रादि भक्त बड़े ही उदार एव हरिभक्तानुरागी थे।
  - ७-त्योला-ये जाति के लोहार थे।
  - द─हरीदास—ये हनुमान जी के बड़े ही प्रिय भक्त थे।

ये सभी भक्त 'नवधा-भक्ति' के ब्रागर थे, ब्रच्युत कुल वैष्णावो की सेवा करते थे ब्रीर इस प्रकार भगवान् की ब्रमपायिनी दशधा भक्ति (प्रेमा-भक्ति) के ब्रधिकारी हुए।

न तो टीला जी के जीवन के सम्बन्ध में श्रौर न उनके शिष्यों के ही सम्बन्ध में भक्तमाल' में सूचनाएँ मिलती हैं।

१-वही, पृ० ६३४।

२-वही, पृ० ६५३।

३ -- भक्तमाल, नाभा जी, पृष्ठ ८३६( ६३ वा छप्पय )।

## मध्ययुग तथा उसके अनन्तर रामानन्द स्वामी के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा स्थापित द्वारा-गादियाँ तथा

#### रामानन्द-सम्प्रदाय का विस्तार

मध्ययुग में श्रनन्तानन्द के शिष्य-प्रशिष्यों ने उत्तर-भारत में श्रपनी गादियाँ स्थापित की श्रीर रामानन्द-सम्प्रदाय को सभी वैष्णाव-सम्प्रदायों में प्रबलतम बना दिया। इसी कारण भक्तमाल के लेखक ने उनका वर्णन विशेष विस्तार से किया है। रामानन्द के श्रन्य शिष्यों की शिष्य-परम्परा के विषय में उसमें कोई उल्लेख नहीं है। श्रतः यहाँ हम रामानन्द स्वामी के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा स्थापित उन मुख्य गादियों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं, जहाँ से गुरुमत्र पाकर रामानन्दी साधु समस्त भारतवर्ष में फैल-फैल कर श्रपने कुल का विस्तार कर रहे हैं। यह सूचना परिडत रामटहलदास द्वारा प्रकाशित 'रामानन्द-सम्प्रदाय की द्वारा गादियों का विवरण' नामक ग्रन्थ के श्राधार पर ही दी जा रही है। स्वयं मैंने श्रयोध्या के प्रमुख सन्तों रामपटल श्रादि ग्रन्थों से इस विवरण की परीन्ता भी कर ली है।

१— अनन्तानन्द की द्वारा गादी—अनन्त गुफा (मोहल्ला अन्तापुरा), मथुरा मे यह गादी वर्तमान है।

२—सुरसुरानन्द की द्वारा गादी—सौरूजी घाट मे (अब गंगा की बाद से नष्ट) इनकी द्वारा गादी थी। इस समय आबू में सिद्ध बाबा का स्थान इनकी द्वारा गादी है।

३—नरहर्यानन्द की द्वारा गादी—गढ़खला (रियासत जंजीरा, राजपूताना) । ४—मुखानन्द की द्वारा गादी—१—भौरतया (जयपुर, सेखावटी)। २—जामडोली स्थान।

४—रामकबीर जी की द्वारा गादी—कदमलएडी (ब्रज, गोवर्डन के पास)।
कहा जाता है नर्वदा तट पर मङ्गींच के पास शुक्लतीर्थ
में रामानन्द जी ने एक दतवन गाड़ दी थी। उससे
एक विशाल वटबुच्च हो गया। वही रामयश ब्राह्मण्य
का पचसंस्कार कर स्वामी जी ने उसका नाम रामकबीर
दास रख दिया। तभी से ये प्रसिद्ध हो गए। यह कथा

१—-रामानन्द-सम्प्रदाय की द्वारा गादियों का विवरण-रामटहलदास (रखहर पुस्तकालय, डाकोर)।

नर्मदा के मालसा स्थान के किसी माधवदास ने पं॰ रामटहलदास को सुनाई थी।

६—भावानन्द की द्वारा गादी—१—जयपुर, सेखावटी, चूरू रायगढ़ के पास फतेहपुर में है।

> २—गढ़ बिटनी स्थान, गुजरात । ये रामानन्द स्वामी के शिष्य थे ।

७—पीपा जी की द्वारा गादी—१—रामड़ा, पोपा जी की कुटी, बेंटद्वारका । २—गागरीनगढ़, काठियावाड़ ।

मेवाड़, काठियावाड़ श्रीर गुजरात मे इनके स्थान हैं।

द—योगानन्द जी की द्वारा गादी—१—रामकोट, जैसलमेर रियासत । २—दिखाबाद, तिर्झी ।

३—शुशनेरा (उज्जैन)। ये श्रनन्तानन्द केशिष्य थे।

ध—श्रानभयानन्द् की द्वारा गादी—१—जयपुर-चाँदपोल । श्री बालानन्द जी का स्थान सर्वप्रधान गादी है। द्वारा श्रखाड़ों के सबध मे चारो सम्प्रदाय की पूज्यगादी यही है। इन्होंने ही श्रखाड़ों की स्थापना की।
र—दिच्चिए मे हाथी राम जी का स्थान।

२—दाद्या म हाथा राम जा का स्थान

श्रनभयानन्द् की गुरुपरम्परा—रामानन्द—मावानन्द—रामधीरानन्द— श्रनभयानन्द् ।

१०-कील्ह द्वारा गादी-१-गलता-जयपुर।

२--- मथुरा (गलता-कुंज), प्रयाग घाट । यहाँ कील्ह की गुफा भी है ।

कील्ह की परम्परा-रामानन्द-ग्रनन्तानन्द-पयोहारी-कील्ह।

११-श्रमदास की द्वारा गादी-रेवासा, जयपुर-सेखावटी।

ये कृष्ण्यदास पयोहारी के शिष्य थे। इनकी शिष्य परम्परा मं जगी, त्यागी-तनतुलसीदास-देवसुरारी-मलूक, भगवन्नारायण्, दिवाकर, पूर्णं, बरीठी, नाभा श्रादि थे। सम्पूर्णं भारत इनकी शिष्य-परम्परा में है।

१२—टीला जी की द्वारा गादी—१—खेलना, भोलास, आतेला (जयपुर)।
२—खादुखरडेला, करोली रियासत। ये कृष्ण्दास पयहारी
के शिष्य थे। इनके शिष्य सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं।

**१२—भगवन्नारायण् द्वारा गादी**—पिरडोरीघाम, पजाव । ये श्रग्रस्वामी के शिष्य थे ।

१४—केवल कूबा जी द्वारा गादी—क्षीथड़ा, जोधपुर (माखाड़)। ये सुरसुरानन्द के शिष्य माधवानन्द के शिष्य गरीबानन्द के शिष्य लद्मीदास के शिष्य गोपालघूघरिया के शिष्य नरहर्यानन्द के शिष्य थे। ये नाभादास के भक्तमाल के श्रनुसार मधुकरी माग कर भक्तो की सेवा करते थे। प्रियादास के अनुसार ये जाति के कुम्हार थे। कुन्रा खोदने की प्रतिज्ञा कर किसी दिन एक विशास से ये कुछ रूपये उधार ले आए। कहते हैं कंब्रा खोदते समय ये नीचे दब गए, कुंब्रा बैठ गया। एक मास बाद कुंए से किसी ने रामध्वनि निकलती सुनी । खोदने पर ये निकल पड़े, कूबड़ अवश्य ही इनकी ट्रट गई थी। ऋतः ये कुबा जी कहे गए। द्वारका जाकर ये छाप लेना चाहते थे, पर प्रभु ने इन्हें घर पर ही शख-चक्र की छाप दे दी। गोमती श्रीर समुद्र के बीच रेती पड़ गई, श्रतः तीर्थ-माहात्म्य घटता देख इन्होंने अपनी सुमिरनी भेज कर दोनो का सगम करा दिया। भक्त-सेवा इनका प्रधान गुर्ण था। इनकी स्त्री ने श्रपने भाई के लिये खीर बनाई, पर उसे उन्होंने सन्तों को खिला दिया श्रीर जब स्त्री रूठ गई

१४—दुन्दुराम जी की द्वारा गादी—( दामोदरदास ) रामतीर्थ, पजाब । ये अपनभयानन्द के शिष्य थे ।

द्वारा के हैं।

तो उसे घर से निकाल भी दिया। श्रकाल-त्रस्त होकर वह स्त्री फिर भींथड़ा लौट श्राई। श्रयोध्या मे लद्मरा किला तथा सारन, चिराद के स्थान इन्हीं के

१६—तनतुलसीदास की द्वारा गादी—मुङ्या रामपुर (बाराबंकी) । ये श्रमदास के शिष्य त्यागी जी के शिष्य थे। इनका दूसरा नाम चतुमुँजी जी था।

१--- मक्तमाल, पु० व्यय-३०।

- १७—देवसुरारी जी की द्वारा गादी—दारागंज, बड़ा स्थान, प्रयाग। ये तन-तुलसीदास के शिष्य थे। इनका नाम अभयसुरारी भी था। भजनपरायगा एव इष्ट सेवा में ये रत रहते थे।
- १८—मल्क जी की द्वारा गादी—कड़ा, मानिकपुर, प्रयाग । ये देवमुरारी के शिष्य थे। 'रिसकप्रकाश भक्तमाल' के अनुसार ये बड़े ही भजनानन्दी एवं रामलीला प्रेमी थे। ये आठोथाम भक्ति में निरत थे।
- १६—देव भड़ंगी की द्वारा गादी—श्रागर, जिला इटावा । ये तन तुलसीदास के शिष्य थे ।
- २०—हठीनारायण की द्वारा गादी—श्राख् पुर निवाणप्राम, जयपुर सेखा-वटी । ये पयोहारी कृष्णदास के शिष्य थे ।
- २१—दिवाकर की द्वारा गादी—१—जामल स्थान, द्यौसा (जयपुर)
  २—छालकटोठा, जोघपुर। ये कर्मचन्द के पुत्र तथा
  श्रिप्र के शिष्य थे। नाभादास के भक्तमाल में ७८ वे
  छुप्यय मे इनका उल्लेख है।
- २२—खोजी की द्वारा गादी—पालड़ी ग्राम, जयपुर सेखावटी लोहानगर से पश्चिम। ये ग्रानन्तानन्द के शिष्य गयेश के शिष्य थे। इन के शिष्य भगवानदास<sup>2</sup>थे। (भक्तमाल, छुप्पय १८८)
- २३—पूर्या वेराठी की द्वारा गादी—ग्वालियर में गंगादास की बड़ी शाला पर सरफा स्थान । ये श्रग्रदास के शिष्य थे ।
- २४—ताततुरंगी ( वाबा तात ) की द्वारा गादी १—हूरिया ग्राम, महदा-वल रियासत । पंजाब में इनकी सिद्धाई प्रसिद्ध है । २—धानपुर ग्राम, जिला गुरुदासपुर में इनकी दूसरी गादी है । ये तन तुलसीदास के शिष्य थे ।
- २४—रामथम्भन की द्वारा गादी—१—दादुरखा का पिएड, पजाब २—रामथम्भन ग्राम मे भी इनकी समाधि गादी रूप से पूजित है। ये पयोहारी श्रीकृष्णादास के शिष्य सूर्यदास के शिष्य थे।
- २६—रामरावल की द्वारा गादी—खोड़ स्थान, जोधपुर । ये त्राल्ड के शिष्य थे। २७—राधवचेतन की द्वारा गादी—माग्डारेज स्थान, जोधपुर । ये रामरावल के शिष्य थे। साधुसेवा मे प्रसिद्ध थे।

- २५—ज्ञानी नाभा की द्वारा गादी—१—ग्रानासागर तालाब पर पहाड के नीचे ज्ञानी जी का स्थान ग्राजमेर जिला मे है। २—रेवासा के रेवालसर पहाड़पर नाभा जी की गढ़ी है। ३—पुष्कर राज्य हनुमानघाट ४—बराटा ग्राम, जिला सागर। ये न्याग्र जी के शिष्य थे।
- २६—गोविन्द्दास की द्वारा गादी—लोहानगर, जयपुर, सेखावटी मे है। ये अप्र के शिष्य नाभा के शिष्य थे। रेवासा में भी इन्ही की गादी है। सर्वप्रथम 'भक्तमाल' श्रोता यही थे।
- २०--कर्मचन्द की द्वारा गादी--रेवासा ग्राम, जयपुर । ये श्रनन्तानन्द के शिष्य थे ।
- ३१—कालूनयना की द्वारा गादी—मेड्मोमना ग्राम, जोषपुर (मारवाड़)।
  ये पूर्यावेराटी जी के शिष्य थे। 'दोहा-मालिका' इनका
  प्रसिद्ध ग्रन्थ है।
- ३२—**लाहाराम की द्वारा गादी**—खाटुखरडेला प्राम, करोली रियासत । ये टीला के शिष्य थे ।
- ३३—हनुमान हठीले की द्वारा गादी—शेरगढ के पास अलवर राज्य में महदी स्थान में है। ये अग्र के शिष्य थे।
- ३४--त्यागी जंगी जी की द्वारा गादी-पटियाला, पजाब में है। प्रयाग में भूँसी में त्यागी जी की गुफा है।
- ३४-- श्रलखराम की द्वारा गादी-- ब्रह्मा शहर, हनुमानगढ़ी। ये योगानन्द के शिष्य थे। कामरूपकामाच्चा स्थान में श्रलख गुका उन्हीं की है।
- ३६—श्रीरामरमानी जी की द्वारा गादी—१—जोधपुर जिला में मेड्ता।
  २—गुनोरा वत्स बन, ब्रज। ये श्रग्रदेव के शिष्य
  खेमदास के शिष्य थे। भक्तमाल ११६ छप्पय (पृष्ठ
  ७३३) में ये राजारामरयन जी के नाम से विख्यात हैं।

## कुछ प्रसिद्ध द्वारा गादियों की गुरु-परम्परा<sup>६</sup>

गलतागादी की गुरु-परम्परा (स॰ १६७७ तक)-१--रामानन्द

२—ग्रनन्तानन्द ३—कृष्णदास ४—कील्ह जी ५—छोटेकृष्णदास ६—विष्णु-

१--श्री वैष्णवमताब्जभास्तर, स॰ प॰ रामटइलदास जी के परिशिष्टांग में उद्धत ।

दास ७—नारायण्दास ८—हिरदेवाचार्य ६—रामप्रपन्नाचार्य १०—हिरयाचार्य ११—अियाचार्य १२—जानकीदास १३—रामाचार्य १४—सीतारामाचार्य १५—हिरप्रसादाचार्य १६—हिरबल्लभाचार्य १७—हिरशरणाचार्य (सं०१६७७ वि० मे वर्तमान)।

पं० रामटहलदास के ऋनुसार यह परम्परा सं० १६१८ में पयहारी जी से कील्ह को मिली, बाद में ऋाचार्यों के नाम जुड़ते गए। यहाँ रामानन्द जी के पूर्व की परम्परा छोड़ दी गई है।

रेवासा गादी की गुरु परम्परा—१—रामानन्द २—ग्रनन्तानन्द ३—कृष्णदास ४—ग्रप्रदास ५—विनोदीस्वामी ६—ध्यानदास ७—रामचरणदास ५—वालकृष्णदास ६—सुखरामदास १०—रामसेवकदास ११—केशवदास १२—जानकीदास १३—सहजरामदास १४—भगीरथदास १५—रामानुजदास १६—चतुर्भुज-रामानुजदास १७—जगन्नाथाचार्य (स०१६७७ कार्तिक कृष्ण १२ रविवार में वर्तमान)।

इस परम्परा को सर्वप्रथम स० १७३५ में बालश्रली (बालकुष्ण्दास) ने लिखी। बाद के श्राचार्यों के नाम पीछे जोड़े गए—प० रामटहलदास।

बालानन्द जी के स्थान की गुरु-परम्परा—सं० १८८० वि० की लिखी— १—रामानन्द २—सुरसुरानन्द ३—केवलानन्द ४—विमलानन्द ५—रामसुधीरा-नन्द ६—भावानन्द ७—ग्रनभयानन्द ८—विचित्रानन्द ६—विमलानन्द १०—ब्रह्मानन्द ११—ब्रजानन्द १२—गोविन्दानन्द १४—गंभीरा नन्द १५—सेवानन्द १६—रामानन्द १७—ज्ञानानन्द १८—माघवानन्द १६—रामक्रम्यानन्द ।

( वैष्णव शारंगदास द्वारा विरचित )

'लश्करी वंश' की मूल गादी यही है। इनकी शिष्य-परम्परा बड़ी ही व्यापक रही।

सच्चेप में ही इस परम्परा के विस्तार का कुछ स्त्राभासमात्र नीचे की तालिका में दिया जा रहा है।

श्रनभयानन्द के शिष्य—१—श्रखराडी २—हाथीराम ३—दामोदरदास ४—तुईीराम ५—सिद्धबाबा ६—मौनीजी—जगजीत ७—मोटेसिद्ध जी □ परनारी ६—बाघम्बरी १०—श्यामानन्द ११—विचित्रानन्द ।

हाथीराम की शिष्य-परम्परा—(वेंकटदेश, दिल्ला में मूल गादी) १—गिरिधरदास २—मक्तराम ३—लच्छीराम ४— हरिदास ५—गोवर्द्धनदास ६—तुलसीदास ७—न्नात्माराम ८—हरीराम ६—जानकीदास १०—गोवर्द्धनदास ११—सेवादास १२—धर्मदास १३—भगवानदास १४—महाबीरदास १५—राम किशोरदास १६—प्रयागदास ।

श्रनभयानन्द की दूसरी शिष्य-परम्परा—श्रनभयानन्द—विश्वम्भरानन्द— रामलला।

रामलला की शिष्य-परम्परा—क (नरघोघी गादी) हरिकृष्णदास— बृजनन्दन दास—ग्रलखराम—जयकरण दास—रघुनाथ दास—भगवान दास— रामप्रकाश—ग्रगरदास—रामलोचनदास।

ख—तस्मैया बाबा मटियानी स्थान—भक्तराम—जयकृष्णदास—बनवारी— रामरज्ञा दास—ललितदास—देवादास—लखननारायण दास ।

ग—िमरजापूर की गादी—रामलला—लद्मीराम दास—नन्दराम दास— भगवानदास रामप्रसाद दास—न्त्रयोध्या दास—लद्मगण् दास—गोपाल दास— रामचरण् दास—देवा दास—न्त्रानन्ददास ।

घ—रामपट्टी गादी—रामलला—पूर्णं दास—रामचरण दास—दयाल दास—तिलक दास—जगन्नाथ दास—बलदेव दास—नरसिंह दास—टीकम दास—सत्यदेव दास—मनमोहन दास।

इसी प्रकार बसइया, बनवारी पट्टी, रायपुर, मुरदिया में रामलला जी के ही शिष्यों की गादियाँ हैं।

मिटियानी से व्याही, बिङ्रिक, सिमरदेही, बिशनपूर, निपनियां श्रीर पुखरौनी श्रादि स्थानो में गिह्यां स्थापित हुई । श्रवध, मिथिला, पजाब, गुजरात श्रादि में भी इस वश की गादियाँ स्थापित हैं। 'लश्करी-वश परिचय' ग्रन्थ में पं॰ रामटहलदास ने इनका बड़े विस्तार से वर्णन किया है। श्रनावश्यक समक्त कर यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

डाकोर की गुरु-परम्परा—श्रयदेव—छोटेरामिकसन जी—श्रात्मप्रसन्न-दास—रामप्रपन्न दास—हृद्यराम जी—केशवदास—भगवान दास—बालक दास— मस्तराम—देवादास—जरूनी दास—सरयू दास—सियाराम दास—कौशल्या दास— बलदेव दास ।

कूबा जी की द्वारा गादी—रामानन्द—सुरसुरानन्द—माधवानन्द—गरीबानन्द—क्वमी दास—गोपाल गुगरिया—नरहर्यानन्द—केवल कूबा—दामोदर दास—हरीदास—हरिभक्तराम—प्रह्लाद दास—कनीराम दास—भागवत दास—नरसिंह टास।

टीला जी की गादी—( खेलना, भोलास, जयपुर )

कृष्ण दास—दीला—लाहाराम—श्रगद परमानन्द—गोदावरी दास—भागी-रथ दास—द्वेमदास—रामदास—छ्रबीलेदास—गोबर्द्धन दास—जानकी दास— सहजराम—मंगलदास—भरतदास—मधुरादास—दामोदर दास—गोकुलदास नारायण दास।

रामानन्द-सम्प्रदाय में गलता, रेवासा, बालानन्द जी का स्थान, डाकोर, कूबा जी की द्वारा गादी तथा टीला जी की गादी आदि सर्वप्रमुख गादियाँ हैं। इन्हीं की शिष्य-परम्परा सारे भारत में फैली हुई है। इनमें से एक-एक का परिवार इतना विस्तृत है कि उसका पूर्ण क्या थोड़ा सा परिचय भी यहाँ नहीं दिया जा सकता। यह परिचय कोई विशेष महत्व भी नहीं रखता। नामावली की अपेद्वा सम्प्रदाय पर पड़े प्रभावों का यदि अध्ययन कर लिया जाय, तो व्यक्तियों के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए अब हम रामानन्द-सम्प्रदाय पर पड़े अन्य सम्प्रदायों के प्रभाव का ही अध्ययन करेंगे। इसी सम्बन्ध में इस सम्प्रदाय से संबद्ध-शाखाओं तथा सम्बद्ध पथों का भी अध्ययन किया जा सकता है।

## रामानन्द-सम्प्रदाय पर अन्य सम्प्रदायों का प्रभाव रामानन्द-सम्प्रदाय और योग

तपसी शाखा—गत पृष्ठों में रामानन्द-सम्प्रदाय के विस्तार का इतिहास प्रस्तुत करते समय हमने देखा है कि योग ने इसे प्रारम्भ से ही प्रभावित करना श्रारम्भ कर दिया था। नाभाजी कृत 'मक्तमाल' तथा 'रिसक प्रकाश मक्तमाल' दोनो ही प्रन्थों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गलता में रामानन्द-सम्प्रदाय की सर्वप्रथम गादी नाथपंथियों को यौगिक चमत्कारों से परास्त कर कृष्ण्दास पयहारी जी ने स्थापित की थी। श्रुगोछी में श्राग की धूनी उठा लेना, योगियों के महन्थ को गधा बना देना तथा योगियों की मुद्राश्रों का श्रपने श्राप निकल कर प्रयोहारी जी के समज्ञ एकत्रित हो जाना श्रादि चमत्कार उनके योग-बल से ही संभव हुए होंगे। फिर यह प्रश्न उठ सकता है कि प्रयोहारी जी को यह योग मिला कहाँ से १ क्या श्रमन्तानन्द ने भी योगसाधना की थी श्रीर वही प्रयोहारी जी को गुरु-दीचा रूप में दी थी श्रयवा प्रयोहारी जी ने स्वय ही नाथप्थियों के सम्पर्क में श्राकर उन्हें प्रास्त करने के लिए योग में भी सिद्धि प्राप्त कर ली १ जहाँ तक प्रता है श्रमन्तानन्द की भक्ति विश्रद्ध वैष्णुवी मिन्त थी। योग में उनकी रिचि

नहीं थी। 'हरिमिक्तिसिन्धु बेला' प्रन्थ, कहा गया है, विशुद्ध वैष्ण्वी-भिक्त से पिर्पूर्ण है। हॉ, उनकी सिद्धि की चर्चा श्रवश्य ही श्राधुनिक रामानन्दी विद्वानों ने की है। श्रतः श्रनन्तानन्द से पयोहारी जी को योग न मिला होगा। पयोहारी जी, नाभादास के श्रनुसार, राजपूताने के दाहिमा (दाधीच्य) ब्राह्मण थे। राजपूताने में विक्रम की १५ वीं-१६ वी शताब्दी तक कनफटे योगियो का पर्याप्त प्रभाव था। श्रतः वहाँ की जनता का उनसे प्रभावित हो जाना श्रमम्भव नहीं। पयोहारी जी पर बाल्यावस्था में इन नाथपंथी साधनाश्रों श्रादि के स्पष्ट संस्कार भी पड़े ही होगे। उन्होंने श्रनन्तानन्द से वैष्ण्व-धर्म में दीचा प्राप्त की थी श्रवश्य, पर संस्कारगत योग से वे मुक्त न हो सके होंगे। नाथपंथियों को हटा कर जब श्रपने सम्प्रदाय की गद्दी स्थापित करने का प्रश्न उठा होगा, तो उनका यह संस्कार श्रीर भी प्रवल हो उठा होगा।

इस संबंध में ध्यान देने की एक बात श्रीर है। पयोहारी जी ने श्रपने दो प्रमुख शिष्यो-कील्ह श्रीर श्रप्र-मे कील्ह को ही गलता की गादी का श्रिषकारी बनाया, श्रप्र को नही। कील्ह की प्रवृत्ति योग की श्रीर श्रिष्ठिक थी। नाभादास के श्रमुत्तार उन्होंने भीष्मपितामह की भॉति मृत्यु को स्ववश कर लिया था। इन्होंने साख्य श्रीर योग दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों का सुदृद्ध श्रमुभव प्राप्त कर लिया था। प्रियादास ने इनके श्रीर-श्रीर योगिक चमत्कारों का वर्षान भक्त-माल की टीका मे किया है। इससे स्पष्ट है कि पयोहारी जी ने कील्ह की इन्हीं सिद्धियों से प्रभावित होकर श्रपनी गद्दी का उत्तराधिकारी इन्हें बनाया होगा। नाथपथियों की दृष्टि गलता की श्रीर लगी ही रही होगी। वे उसे इस्तगत भी कर लेना चाहते होंगे। कील्ह ने वहाँ रह कर पयोहारी जी के उद्देश्य को पूरा भी किया। स्वय योग-निष्णात तो वे थे ही, श्रपने शिष्यों को भी उन्होंने योग का भरपूर ज्ञान कराया। नरवर गढ़ के कछवाहा राजा श्रासकरन उनके शिष्य थे, मथुरा के राजा मानसिंह क यहाँ उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया ही जाता था। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान के राजन्य वर्ग पर इनका बहुत ही प्रखर प्रभाव था। नाथपथी योगी इनके विरोध में सिर उठा नहीं सकते थे।

कील्ह जी के शिष्य द्वारकादास ने कील्ह की परम्परा को और आगे बढ़ाया । श्रष्टाग योग में ये पूर्ण निष्णात थे । कूकस ग्राम में बहुत समय तक ये नदी के जल में डूव कर ध्यानस्थित रहे । घर-द्वार से इन्हें पूर्ण विराग था ।

१ - लेद है, अप्रकाशित होने के कारण यह प्रथ लेखक को मिल नहीं सका।

२—मक्तमाल, नाभादास, झप्पय ४०, गृ० ३०१।

कील्ह के ये बड़े क्रुपा पात्र थे, श्रात. उन्हीं की क्रुपा में इन्होंने माया का भी विनाश कर दिया। नाभा जी का कहना है कि 'श्राष्टागयोग' तन त्यागियो द्वारिकादास जाने दुनी।' द्वारकादास ने श्राष्टाग योग के माध्यम से शरीर त्याग किया, यह सारा संसार जानता है।

इस प्रकार पयोहारी जी की शिष्य-परम्परा में भक्ति के साथ-साथ योगाभ्यास भी होने लगा। धीरे-धीरे रामानन्दी वैष्णावों की एक शाखा में योग-साधना का पूरा समावेश हो गया। यह शाखा 'तपसी शाखा' के नाम से विख्यात हुई श्रीर इस शाखा के साधु तपस्वी महात्मा के नाम से पुकारे जाने लगे। श्राज भी राजस्थान, पंजाब श्रादि में तपस्वी महात्माश्रो का बाहुल्य है। श्रखाङ्गे के नागा प्राय: इसी शाखा के श्रन्तर्गत श्राते हैं। इन्हें कभी-कभी 'श्रवधूत' भी कहा जाता है श्रीर इस शाखा को श्रवधूत-मार्गी-शाखा।

तपसी शाखा के प्रमुख प्रनथ—तपसी-शाखा क मूल प्रनथ हैं :—सिद्धा-नतपटल, रामरच्चा स्तोत्र श्रौर योगचिन्तामिण । ये सभी प्रनथ रामानन्द स्वामी द्वारा विरचित कहें जाते हैं । रामानन्द स्वामी के नाम पर प्रचलित प्रन्थों की प्रामािश्वकता की पूरी जॉच करके हमने पीछे यह सिद्ध किया है कि ये प्रनथ स्वामी रामानन्द जी क्वत नहीं हैं, फिर भी 'तपसीशाखा' के मूल सिद्धान्त इनमे निहित हैं । इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । इन ग्रन्थों में भक्ति श्रौर योग का समन्वय सर्वत्र ही दृष्टिगत होता है ।

सिद्धान्त-पटल का विषय—सिद्धान्त पटल मे निम्नलिखित विषयो का समावेश किया गया है।

१—रामानन्द स्वामी की पचमात्रा—सेलो, सिंगी, लगोटा, कोली, करखा, चवर, कुझी, कड़ा, सुमिरनी, माला, शख, तुम्बी, गूदरी, मोरचग, कलगो, श्रादि साधु-वेष के सम्बन्ध में, चक्कू, चकमक, गोपीचन्दन, फरसी, गुप्ती, खड़ाक कर्यठ का हीरा, कान की कुंजी त्रादि योगी की श्रावश्यकताश्रो के सम्बन्ध में, इस पंचमात्रा में चर्चा की गई है। २—ग्रासनमंत्र ३—कर्यठी हीरामत्र ४—कुंचीमंत्र ५—चीपियामत्र ६—मृगछाला मत्र ७—वैराग्यश्राभूषण्मत्र ८—श्रीधारण करने का मत्र, ६—छुछीमंत्र, १०—श्रलफ्रीमंत्र, ११—सनकादिकमत्र १२—कुंचीमंत्र १३ — निरन्जनतारकमत्र, १४—कायाधामचेत्र १५ —सिन्दूर चढ़ावनमत्र १६—वैराग्य बीजमत्र, १७—श्रमर बीजमत्र १८—ब्रह्मतारकमत्र १६—यश्रोपवीतमत्र २०—जटामंत्र २१—कामधेनुमत्र २२—परसुरियाकामधेनु मत्र २३—चूलाचेता-वनमंत्र २४—जानकीजुगलभगडार मंत्र २५—लद्मीमत्र २६—भग्रहारमंत्र

२७—तिलकमत्र २८—प्रसादीमत्र २६—मागवतीमंत्र ३०—कुरलामंत्र ३१—
हीरामंत्र ३२—द्वितीय हीरामत्र ३३—यज्ञोपवीत धारण मंत्र ३४—स्कन्द पुराण्
का यज्ञोपवीत लक्ष्ण ३५—यज्ञोपवीत चढ़ावनमत्र ३६—यज्ञोपवीत शुद्धि-मत्र
३७—बाधम्बर चिन्तामर, मृगछाला मत्र ३८—धूनीपानी मत्र ३६—पचधूनी-मत्र ४०—सप्तधूनीमत्र ४१—धूनीप्रदिक्ष्णमत्र ४२—द्वितीय पच धूनीमत्र ।
४३—स्वाहामत्र ४४—शखबीजमंत्र ४५—द्वितीय चीपियामत्र ४६—गुरुरामा-नन्द जी का वैरागबीजमत्र ४७—मस्मगायत्री ४८—मस्मगायत्री ४६—विभूति पलटनमत्र ५०—लगोटी ग्राङ्बद मत्र। ५१—कलगी कपाली, ग्रचलाबीजमत्र ।
५२—भ्रोलीमत्र ५३—ग्रब्र्यूर्णांबीज मत्र । ५४—सम्प्रदायमत्र ५५—तुलसी-बीजमत्र ५६—तुम्बाबीजमंत्र ५७—कठारीमत्र ५८—गुरुबीजमत्र ५६—राम-बीजमत्र ६०—विष्णुवैराग्य बीजमत्र ६१—मृत्तकामत्र । ६२—गुदाप्रकालनमत्र ६३—गुदाशुद्धमंत्र ६४—बनसज्यामत्र ।

इस प्रनथ से स्पष्ट है कि यह अवधूतमार्ग (इस प्रनथ के अन्त मे लिखा भी है 'इति श्री गुरु रामानन्द जी कृत सिद्धान्तपटल श्रवधृतमार्ग सम्पूर्ण') का प्रमुख ग्रन्थ है। 'ऋवधूतमार्ग' की विचारधारा पर यह ग्रन्थ पर्याप्त प्रकाश भी डालता है। इसम एक स्रोर उन सामग्रियों का वर्णन किया गया है, जो वस्त्राभूष-णादि के रूप मे नाथपथी योगियो द्वारा धारण की जाती थी जैसे-सेली, सिगी, कुंजी, कड़ा ख्रादि, ख्रीर दूसरी ख्रोर नाथपंथी पारिभाषिक शब्दावली-हसा, शब्द, श्चगम, सोहम, पिराड, श्वजरा, सतगुरु, निर्मुख, निरन्जन, विभूति, श्रलख, गगन, श्रजपाजाप, श्रण्टकमल, त्रिवेखी संज, चन्द्र, सूर्य श्रादि के श्रतिरिक्त नवनाथ चौरासी सिद्धो ब्रादि की भी चर्चा की गई है । साथ ही इस प्रन्थ मे माला सुमि-रनी, तिलक, गायत्री, हनुमान की पूजा, शालग्राम, यज्ञोपवीत, रामलव्दमग्रा, जानकीमाता, ब्रह्माविष्गुप्रमहेश्वरादि देवता, प्रसादी, कठी, शख, सम्प्रदायमंत्र, आदि का भी पर्याप्त मात्रा मे प्रयोग मिलता है। 'वैष्णवों को गुरु बोजमंत्र का जाप करना चाहिये, इससे यम का बन्धन कटेगा श्रीर भक्त को बैकुएठ मिलेगा।' ऐसा भी त्रादेश इस प्रन्थ मे दिया गया है । ठाकुर जी का टहलमाहात्म्य भी इस यन्थ के स्रन्त मे वर्णित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वामी रामानन्द जी की कृति न होने पर भी इस प्रन्थ का एक श्रद्भुत एव श्रद्वितीय महत्व है। इसमे निश्चित् रूप से योग ( नाथपथी ) श्रौर वैष्णवीमक्ति का समन्वय किया गया है। इस प्रयास की ऋवहेलना नहीं की जा सकती।

योग चिन्तामिए।—इस प्रनथ में योग की ही चर्चा विशेष की गई है

यह प्रनथ श्रप्राप्य है। इसका विशेष प्रचार भी नहीं दिखलाई देता। कम-से-कम श्रवध के श्री रामानन्दीय वैष्णुवो मे तो इसका प्रचार है ही नहीं, इतना मैं श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभव के बल पर कह मकता हूं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस ग्रन्थ मे योग की चर्चा प्रधान है। प० रामचन्द्रशुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ मे जो पद 'योगचिन्तामिणि' से उद्भृत किया है, वह तो शत-प्रतिशत योग-सम्प्रदाय से ही प्रमावित है। काया, कटक, नाद-विन्दु, सतगुर, श्रष्टदल-कमल, हसा, सरोवर, शब्द, सुरत, सयल, श्रात्मा का महल श्रादि श्रमेक शब्द नाथपथियों के ही हैं।

श्री रामरचा स्तोत्र की एक प्रति मुक्ते श्रवध, लक्ष्मण् किला से प्राप्त हुई है। उसमे योग का प्रभाव स्पष्ट ही देखा जा सकता है। सन्ध्या, निरजन, नाद, सुषुम्ना, पचमुद्रा, खेचरी-भूचरी, श्रगोचरी, उनमनी, चाचरी, पिंक (पिएड), त्रिकुटी, श्रलख, श्रष्टदल कमल, विन्दु, सत्गुरु श्रादि शब्द यहाँ प्रचुरमात्रा में मिल जाते हैं। लक्ष्मण्, जानकी, हनुमान श्रीर राम का भी बीच-बीच में नाम श्रा गया है। भाषा वैसे सामान्यतया बड़ी ही निम्नकोटि की है। फिर भी बीच-बीच में सस्कृत का भी प्रयोग मिल जाता है। रचना वस्तुतः रामानन्द जी की नहीं है।

निष्कर्ष — इन तीनों ही प्रन्थों में 'सिद्धान्त-पटल' श्रवधूत-मार्ग का सर्वप्रिय प्रन्थ है। इसका प्रचार भी पर्याप्त है। श्रतः तपसी-शाखा के विचारों का इसमें पूर्ण प्रतिनिधित्व हुन्ना है। योग श्रीर प्रेम का इसमें बड़ा ही सुन्दर समन्वय हुन्ना है। रामानन्द का सिद्धान्त विशुद्ध प्रेम पर बल देता था श्रीर इस प्रेम को लेकर ससार-चेत्र में श्राने वाले यात्रियों ने वातावरण के श्रनुकूल उसे दाला भी। नाथपंथ श्रीर रामानन्द की प्रेम-भावना को समेट कर श्रागे बढ़ने वाली 'तपसीशाखा' का प्रयास बहुत कुछ इसी प्रकार का था। बहुत सभव है ऐसा ही उदार दृष्टिकोण लेकर कबीर ने तपसी-शाखा के महात्माश्रों का भी मार्ग-प्रदर्शन किया हो। स्वय रामानन्द में ही ये प्रवृत्तियाँ समवेत हो गई हो, इसके दृढ़ प्रमाण नहीं मिलते। जो कुछ भी सामग्री श्रव तक प्राप्त हो सकी है, उससे स्पष्ट ही वे विशिष्टाद्वैत मतानुयायी विशुद्ध वैष्णव प्रतीत होते हैं।

रामानन्द-सम्प्रदाय के श्राखाड़े इसी शाखा के श्रन्तर्गत श्राते हैं, किन्तु उनका वर्णन हम इसी श्रध्याय मे श्रागे चल कर करेंगे।

१--रामचन्द्रशुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' प० १२२ ।

# २--रामानन्द-सम्प्रदाय श्रीर माधुर्यभाव

#### रसिक-सम्प्रदाय या सखी-सम्प्रदाय

सन्निप्न परिचय-रामानन्द-सम्प्रदाय में माधुर्यभाव का प्रवेश कब श्रीर किसके द्वारा हुआ, यह निश्चित् रूप से नहीं कहा जा सकता। नाभादास ने 'भक्तमाल' में किसी रामानन्दी भक्त को स्पष्ट रूप से माध्योंपासक नहीं. कहा है। रामानन्द के सभी शिष्य उनके ऋनुसार 'दशधा भक्ति' में निष्णात थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि भक्ति की यह दशवीं प्रणाली कदाचित प्रेमाभक्ति है। कबीरदास ने ऋपने को प्रियतम राम की 'बहुरिया' कहा भी है। तो क्या यह ऋनुमान कर लिया जाय कि कबीर माधर्य-भाव के उपासक थे ? किन्तु, कबीर ने तो अपने को 'राम की क्रतिया' भी कहा है। फिर कबीर के श्रुगार श्रीर सरदास के श्रुगार मे श्रुन्तर भी है। सर का श्रंगार उनके 'लीलावाद' का एक श्रंग था, किन्तु कबीर का श्रंगार हृदय की प्रियतम भावनाश्रो में भगवान को बॉध लेने के प्रयास-स्वरूप था। श्चतः उनका श्रृंगार सर्वत्र मर्योदित हो रहा । इसी प्रकार रामानन्द स्वामी के श्चन्य शिष्यों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। उनकी भक्ति में श्रनभृति की तीव्रता त्रवश्य थी, पर यह तीव्रता मर्यादासगत थी। तलसीदास की रचना में गीतावली के उत्तरकाएड में सूरदास के श्रनुकरण पर कुछ श्रगार श्रा गया है, पर उसमे 'गोप्य केलि' को कोई स्थान नहीं है। जहाँ तक पता है मध्ययुग से केवल मानदास ऐसे भक्त थे जिन्होंने रघुनाथ की गोप्यकेलि प्रकट की थी<sup>र</sup>। यद्यपि उन्होंने रामायण श्रौर हनुमन्नाटक की सभी रहस्योक्तियों का वर्णन भाषा में किया था, फिर भी कौशलेन्द्र के चरखों मे उनका स्नान्य दास्यभाव भी था। किन्त इससे यह अनुमान तो किया ही जा सकता है कि मध्ययुग में ही राम भक्ति में शृंगार का भी प्रवेश हो चुका था श्रीर प्रियादास के साद्य पर यह भी कहा जा सकता है कि स्वय नाभादास जी के समय में सखी-भाव का भी प्रवेश

१—गोप्य केलि रघुनाथ की मानदास परगट करी ॥
करुणाबीर सिंगार श्रादि उज्ज्वल रस गायो ।
परउपकारक धीर कवित कविजन मन भायो ॥
कौसलेस पद-कमल अनिन दासत वत लीनौ ।
जानकी जीवन सुजस रहत निसिदिन रंग भीनौ ॥
रामायन नाटक की रहसि उक्ति भाषा घरी ।
गोप्यकेलि रघुनाथ की मानदास परगट करी ॥
—भक्तमाल, १० ७७५

रामानन्द-सम्प्रदाय मे हो चुका था। नाभादास को प्रियादास ने 'नाभाश्रली' के नाम से भी श्रामिहित किया है। १

रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत रसिक-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् महन्थ जीवाराम (चिराद, छपरा) ने श्रपने प्रन्थ 'रसिक-प्रकाश भक्तमाल' में श्रपने सम्प्रदाय का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया है। यह प्रन्थ वि० की उन्नीसवी शताब्दी के श्रत श्रीर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ की कृति है। ये श्रयोध्या के प्रसिद्ध महन्थ तथा राम-भक्ति में श्रृंगार के प्रथम प्रचारक जानकीघाट, श्रयोध्या के महात्मा रामचरणुदास के शिष्य थे।

'रिसक प्रकाश भक्तमाल' के अनुसार रामानन्द स्वामी के दादा गुरु हर्यानद जी के 'सदाचार मे रिसकता' वर्तमान थी। र राघवानन्द जी थे तो हर्यानन्द के शिष्य, पर शिव को उन्होंने अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने हनुमान् जी (सीता जी की चारुशीला सखी के अवतार) से इनका सम्बन्ध कराया और रिसक-सम्प्रदाय चलाने की इन्हे आज्ञा दी। शकर की आज्ञा का राघवानन्द जी ने भलीभाति पालन भी किया। उन्होंने कराल काल को जीत कर रामानन्द को अपना शिष्य बनाया। फिर तो 'प्रगटी भक्ति अनादि अवध गोपुर स्वच्छन्दा' । गुरु ने रामानद को रिसक-रीति देकर सम्प्रदाय का कितना उपकार किया १

रामानन्द जी के द्वादश शिष्यों में ऋनन्तानन्द जी बड़े ही श्रुगारी थे। इनके सम्बन्ध में जीवाराम जी ने लिखा है:—

> ''रिसक समाधी प्रवल कृपा उरदाह लहे है। जनक लली के कृपा-रास-रस पूरि रहे है।। स्रास् चलत समाधि मे स्रद्भुत गति विरही लहे।"

श्रागे श्रनन्तानन्द जी को 'मानसीछिविसरसी का मराल' श्रीर चारुशीला का रूपोपासक कहा गया है। श्रनन्तानन्द जी के शिष्यों में कृष्णदास पयोहारी ने योग श्रीर श्रार दोनों का ही श्रपने में श्रद्भुत समन्वय किया था। १२ वर्ष तपस्या करके इन्होंने सीता जी के दर्शन प्राप्त किये थे। श्रष्टयामीय सेवाभाव के

१-भक्तमाल, रूपकला, पृ०३१, कवित्त ५।

२ - रसिक प्रकाश भक्तमाल, छप्पय १, ५० १०।

३ - बही, छप्पय १०, पृष्ठ १०।

४-रिसक प्रकाश भक्तमाल, छुप्पय १०, ५० १०।

५-वही, छप्पय ११।

ये प्रचारक भी कहे गए है। पयोहारी जी के दो प्रमुख शिष्य हुए कील्ह स्रोर स्रग्न।

कील्ह दास मूलत. योगी थे। फिर भी वे 'रासविहार निरत' रहा करते थे। कील्ह की परम्परा में लघुकृष्णदास (साधुसेवी) के शिष्य विष्णुदास के शिष्य नारायणदास थे, जिन्होंने 'रघुपितरहस्यप्रदीपिका' ग्रन्थ की रचना की थी। इन्हीं के शिष्य हृदयदेव के शिष्य 'रिसकशिरोमिणि' मधुराचार्य जी थे। श्रग्रदेव के समान ही इन्हें रस-रीति के प्रचारक होने की ख्यांति मिली थी। श्रगार रस की शास्त्रीय व्याख्या भी इन्होंने श्रपने ग्रन्थ 'सुन्दरमिण संदर्भ' में की है।

अप्रदेव को 'श्राग्रश्रली' या अग्रसहचरी भी कहा गया है। इनकी पद-रचना वाल्मीिक के समान ही होती थी। इन्होंने रैवासा में जानकी-बल्लभ की रहस्य-रीति की उपासना की थी श्रीर रगमहल तथा श्रानेक कुंत्रों का निर्माण भी कराया था। इन्हें लेखक ने चन्द्रकला-सखी का उपासक बतलाया है। ये रस-सम्प्रदाय के प्रथम श्राचार्य माने गए है। 'रिसकप्रकाश भक्तमाल' के टीकाकार जानकीरिसकशरण का कथन है कि इन्होंने "केलि कुंज वासिनी मनोजरितनासिनी के प्रथम समागम के स्वच्छ पद गाये हैं।" भक्ति, रिसकता, दम्पति-विलास श्रीर रस-सागर की ये नौका थे। श्रमदास के 'श्रष्टयाम', 'श्र्यारस-सागर', 'ध्यान मजरी', 'पदावली', 'कुण्डलियाँ' श्रादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। र स० १६३२ वि० के लगभग इनका वर्तमान रहना माना जाता है।

इन्ही अप्रदेव के शिष्य थे नामादास जिन्हें 'नामाश्रली' भी कहा गया है। इन्होंने 'ऋष्टयाम', 'भक्तमाल' आदि प्रन्थों की रचना भी की थी। अप्र की परम्परा को नामा जी ने और भी आगे बढ़ाया। कहा गया है ये 'युगल-उपासना' के रहस्य को भलीभाँति जानते थे। इनका आविर्भाव-काल सं० १६५७ वि० माना गया है। अप्रदास के चरण-चचरीक कुछ और भक्त हो गए हैं, जिन्होंने श्रंगार-रस की अनक प्रकार से आभिवृद्धि की। इन भक्तों में बालअली, रूपअली, मधुराचार्य, हर्याचार्य, रामसखे, रामसखे, रामदास गूदर, रामप्रसाद, प्रेम सखी, चित्रसिन्धु तथा रघुरवशरण आदि प्रमुख हैं। यों तो 'रिसक प्रकाश भक्तमाल' में शताधिक माधुर्योपासक भक्तों के नाम दिये गए हैं और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का भी लेखक ने बड़ी ही सूक्त्मता से विवेचन किया है, किन्तु यहाँ इम उनमें से कुछ प्रमुख भक्तों की ही विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे। ये सारी सूचनाएँ 'रिसक प्रकाश मक्तमाल' के आधार पर ही दी जा रही हैं।

१-वहा, छप्पय १४-१५।

मल्कदास—ये अग्रस्वामी के शिष्य जगी जी के शिष्य तनतुलसीटास के शिष्य देवमुरारि के शिष्य थे। रामकथा में इनका अनुराग वाल्यावस्था से ही था। कभी-कभी रामलीला का भी ये अनुकरण करते रहते थे। लेखक ने इनके विषय में कहा है, 'जानकी जीवन रघुनाथ रघुनन्दन हे राघो प्राण् प्यारे यह बानी उरधारी है'। कहा जाता है एक बार भगवान् ने इनकी गठरी इनके घर पहुँचा दी थी। तभी से ये विरक्त होकर देवमुरारी के शिष्य हुए। भगवान् को इन्होंने पान के बोड़े का भी भोग लगाया था। ये अष्टयामीय उपासना में रात-दिन निरत थे। कहा गया है इन्होंने तीन दिन तक गगा में इब कर जगन्नाथ जी तक की यात्रा की और वहाँ जाकर उनके दर्शन किए।

केवल कूबा—द्वारागादियों का विवरण देत हुए इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष सूचनाएँ दे दी गई है। इनके बारह शिष्य थे। उनके नाम के अन्त में इन्होंने 'कल्याण' शब्द रक्खा था, जैसे अधिकारी कल्याण, पुजारी कल्याण आदि। कहा जाता हे—रिसक प्रकाश भक्तमाल के मत से — महाकवि तुलसीदास इन्हीं के गुरु माई थे। यह परम्परा इस प्रकार दी जाती है—

सुरसुरानन्द-गोपालदास-रघुनाथदास-नरहरिदास-क-केवलकूबा ख-तुलसीदास । तुलसीदास के सम्बन्ध मे यह परम्परा कहाँ तक सही है, यह नहीं कहा जा सकता । फिर भी इसे स्वीकार करने मे ऋनेक आपत्तियाँ है। पहली तो यह कि तुलसी-दास के सम्बन्ध मे किसी ऋन्य सूत्र से यह प्रमाखित नहीं होता कि उनका बाल्यकाल राजस्थान मे व्यतीत हुआ था, दूसरे यह कि जीवाराम जी ने भी तुलसीदास को केवलकूबा का गुरुभाई नहीं लिखा है। यह मत उनके प्रन्थ के टीकाकार का है। समव है तुलसीदास को भी शुगारी सिद्ध करने के लिए यह मत गढ लिया गया हो। कोई प्राचीन उल्लेख इस मत का समर्थन नहीं करता है।

सूर किशोर—सूर किशोर जी की भक्ति वात्सल्य-भाव की थी। सियाजू इनकी कत्या के रूप मे अवतरित हुई थी। मिथिला मे मिए भूमि मे इन्होंने उपास्य स्थल प्रकट किया था। ये कील्ह स्वामी के पौत्र-शिष्य थे। रात-दिन ये लली-लाल को रिफाते और उन्हीं का गुएगान किया करते थे। इन्होंने अवध, कामदिगिरि (चित्रकूट) तथा जनकपुर में बहुत समय तक निवास किया था। इनुमान की कृपा से उन्हें 'लली' के दर्शन हुए थे। उन्होंने विदेहराज जनक की भॉति सीताराम का विवाह किया था। कमलानदी के तट पर राम का ये भजन किया करते थे, वहीं 'सुख मेघ' की इन पर वृष्टि हुई थी। अवध मे ये अधिक नहीं रह सके थे। इन्हें 'लली' का सकोच असहा था, अतः अन्त मे ये मिथिला

मे रहने लगे। इन्होंने श्रनेक सुन्दर-सुन्दर पदो की रचना की है। मिथिला-विलास की रचना सं० १८६५ वि० मे इन्होंने की थी।

प्रयागदास (प्रागदास)—स्रिकशोर के शिष्य, किन्तु सख्यभाव के भक्त थे। ये चित्रकृट मे रहा करते थे। राम को इन्होंने त्रप्रना बहनोई माना था। ये सभी को सखा कह कर पुकारते। किसी पिएडत से यह सुन कर कि राम बिना पनही पहने ही बन चले गए, इन्होंने पनही खरीदी त्र्रौर चित्रकृट जाकर 'लाल' को दूढा। वहाँ उन्हें न पाकर ये पचवटी गए त्रौर वह पनही त्रप्रने सखा 'राम' को पहनाई। स्रवध, प्रयाग, मिथिला, चित्रकृट इनके विहार-स्थल थे।

बालऋली—इन्होंने स्वप्न मे अग्रस्वामी से रसिक-रीति पाई थी, ऋतः सदाचार में इनका अधिक विश्वास नहीं था। इनका नाम 'जनकिशोरीशरण' पड़ गया। इन्होंने 'नेह-प्रकाश', 'ध्यानमंजरी' आदि प्रन्थों की रचना की है। पहले कभी इन्होंने रामानुज-भाष्य का अवण कर ऋहोंबल गद्दी का चिन्ह घारण किया था, अग्र के स्वप्न पर ये बदल गए। कुछ दिनो तक ये अवध, रामघाट पर भी रहे। अन्त में इन्होंने रैवासा को अपना प्रधान निवास-स्थान बनाया। यही श्रुगार पर 'तत्वदीपिका' प्रन्थ का निर्माण हुआ। बालऋली के शिष्य 'रूपसखी' जी ने सखीभाव को व्यापक बनाया था। इन्होंने ७०० सखियाँ, यूथ, यूथेश्विरियाँ, मुग्धा, मध्या, प्रौढा आदि सखियों के मेद भी किए। बालऋली जी स० १७३५ वि० में वर्तमान माने जाते हैं (पं० रामटहलदास )।

मधुराचार्य--मधुराचार्य जो सरस शृगार के उपासक थे। इन्होंने रगमहल, केलिकुंज श्रादि की कल्पना की थी। ये निमिवंशोत्पन्न तथा पयहारी रिसकेन्द्र के कृपा पात्र थे। इन्होंने द्वादश वार्षिक रास किया था। श्रनेक अन्थों की रचना करके इन्होंने रास-पद्धति को पुष्ट किया था। रामायण का एक बहुत सुन्दर तिलक भी इन्होंने लिखा था। इनके द्वारा श्रायोजित छुठें रास में, कहा जाता है, पयोहारी जी श्रालवेश में श्राये थे। गालवाश्रम छोड़ कर बहुत समय तक ये चित्रकूट रहे। वही मन्दाकिनी तट पर इन्होंने रामतत्वपरत्व सिद्ध करने वाला एक अन्थ लिखा जो श्रव श्रप्राप्य है। इन्होंने सीतापुर नाम का नगर भी बसाया था। कहा जाता है, श्रंत में ये प्रयाग में रामघाट पर रहने लगे थे। इनके शिष्य हर्याचार्य बड़े ही रास-रस-रिक थे। मधुराचार्य का अन्थ 'सुन्दरमिण्-सदर्भ' माधुर्यभक्ति का एक श्रपूर्व अन्थ है। कील्ह के उपरान्त ये गलता गादी के ५ वे महन्थ थे, इनका समय वि० की १८ वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में माना जा सकता है।

रामसखे — रामसखे जी के सम्बन्ध में 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' में निम्नलिखित छुप्य दिया गया है :—

सरस काव्य गुण लित वित दम्पित रस लीने।
पढ़त गुनत मन मोद प्रेम-पथ रसिक रॅगीले॥
ब्रह्म सम्प्रदा मुनि अगस्ति परिणाम लहे हैं।
मत अभेद खण्डन समर्थ बहु प्रथ कहे हैं॥
गोलोक अवधि अवतार महि बन प्रमोद रस रास डर।
श्री रामरास पद्धित प्रचुर रामसखे बानी मधुर॥

रामसखे दिल्ण में मैहर के रहने वाले थे। एक बार गुरु के साथ वे गलते गए तो वहाँ रास-रग में द्वा गए। इण्ट में उनका श्रद्धट श्रनुराग देख कर स्वामी जी ने श्राली-भाव लेने को कहा। वहाँ से कामदवन (चित्रकूट) श्राकर इन्होंने राम-जानकी का दर्शन किया श्रीग केलि-कुंज, वन, तड़ाग, वाटिका बनाकर वहीं रहने लगे। पुनः शरभग, श्रित्र, श्रगस्त्यादि के श्राश्रमों का दर्शन करते हुये ये पचवटी गए, मैहर में इन्होंने पुनः गुरु का दर्शन किया। पुनः चित्रकूट लौट कर वहाँ उन्होंने रास का प्रचार किया। तत्परचात् वे श्रवध श्राकर मिथिला की श्रोर चले गए। मिथिला में सोमवट के नीचे इन्होंने राम, लद्मण-भरत श्रीर शत्रुझ के दर्शन किए तथा राम को सीता की सखियो (गोपकन्याश्रो) से दिख-दान लेते हुए भी देखा। राम की वशी-ध्वनि भी उन्हें सुनाई पड़ी। रामसखे जी ने मानलोला, दानलीला श्रादि की रचना की श्रीर सखी-सखा दोनो ही भावों का गान किया। ये चारुशीला के उपासक थे। नाम, धाम, रूप श्रीर लीला को इट करने वाले इनके पदो का बहुत ही महत्व है। इन्होंने १२ वर्ष तक तप करके सीताराम का दर्शन करने की प्रतिज्ञा की थी पर बीच में ही इन्हें उस लोक के दर्शन हो गए जहाँ—

सम्पुट श्रकार मध्य रतन प्रकार शुभ्रकोटि शशि सूर ते प्रकाश अधिकाय कै।

बड़े बड़े चौक सप्त आवरण बीच एक मण्डप पुनीत कहि सकै कौन गाय कै।।

दंपित सहेली कोटि कोटि अलबेली जिन रूप के निहारे रहै इन्दिरालजाय कै।

१--रिसक प्रकाश भक्तमाल, महन्थ जीवाराम, छुप्पय ३२, पृ० ३२।

महारासथली की अनेकन सुगंध गली जहां लली लाल नित्य रमत लुभाय कै॥

हीरो से जहे द्वार, कल्पतरु, वेदिका, पुष्पवाटिका, तड़ाग स्त्रांटि के इन्हें दर्शन हो गए। पुनः इन्होंने कामदिगिरि की प्रदक्तिणा की, सभी स्त्राश्रमों को देखा श्रीर गुरु का दर्शन कर पुनः चित्रकूट श्रा गए। यही इन्होंने श्रपने दो प्रसिद्ध ग्रन्थों 'रामसखे पढावली' तथा 'नृत्यराघविमलन' की रचना की। इनके शिष्यों में चित्रनिधि, प्रेमसिन्धु श्रीर शीलिनिधि श्रादि प्रमुख थे। म०१८०४ वि० मं इनका वर्तमान रहना कहा गया है।

क्रुपानिवास—क्रुपानिवास जी ने रैवासे जाकर दीन्ना ली थी। ये सखी भाव के उपानक थे। अब्दियाम एव मानसीपूजा में ये बहे ही पटु थे। अियाचार्य से इन्होने पूर्वरीति-प्रीति के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना था। तत्परचात् ये कुछ समय तक उज्जैन में रहे और कुछ समय तक सीतामढी, मिथिला में। ये चार्र्शाला सखी के उपासक थे, हनुमान ने स्वय प्रकट होकर अपने को चार्र्शाला बता कर उनमें इनके अनुराग को दृढ किया। पुनः ये अवध, चित्रकृट और उज्जैन की ओर गए। इस बीच इनके भावों में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। इन्होने तत्मुख विधान किया। महादेव सिधिया उज्जैन में इनके पान आकर इनका शिष्य हो गया था। इन्होंने 'अनन्य चिन्तामिणि', 'समयप्रबन्ध', वर्षोत्सव 'पदावली', 'लगन पचीसी' तथा 'रामरसामृत सिन्धु' आदि प्रन्थों की रचना की थी। माधुर्य-मिक के ये प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने लिए सीता के साथ आये हुए बालकों का भी भाव रखा। ये अप्रप्रथानुयायी थे। समा की खोज-रिपोर्ट के आधार पर ये अयोध्या के महन्थ थे तथा न० १६०० वि० के पूर्व वर्तमान थे। इनके गुरु इनुमान प्रसाद थे।

रामप्रसाद स्वामी रामप्रसाद जी ने अध्यस्वामी के पथ को श्रीर भी हृद्ध किया। इनका मुख्य निवास स्थल श्रवध था। रगमहल में ये श्रपने हाथ से ही भाड़ लगाया करते थे। इन्होंने सीता जी की विन्दी के श्रमुकरण पर बिन्दु-श्री का प्रचार किया। इनकी जन्मभूमि मलीहाबाद थी। बहुत समय तक इन्होंने नैमिषारएय मे रह कर भक्ति की थी। कनकभवन मे नित्य ही ये लली-लाल के दशेंनार्थ जाते थे। भक्तों से सब दिन मृत्य करते एवं कराते थे। सीता जी को इन्होंने साह्यात् सामने देख कर मुक कर प्रणाम किया। सीता जी ने इनके मस्तक पर हाथ रखा। श्रतः इन्होंने उनसे बिन्दी ले ली। राजा द्वारा कर्यंडी-माला पहना कर में जे गए गदहे की भी इन्होंने प्रदक्षिणा की थी श्रीर कहा जाता

है मुसलमानों तक को श्रपनी पिक में बैठाया । लोगों ने शका करने पर उन्हें शिखायुक्त पाया । श्रुगार-रस के ये परमञ्जासक एवं दशधा मिक के श्रागर थे । भगवान ने स्वय इनकी श्रोर से मोदी के रूपये चुकाए थे । इनका प्रसिद्ध प्रथ है 'जानकीभाष्य' । रामानन्द सम्प्रदाय का यह एक प्रामाणिक प्रन्थ है । इनके शिष्यो—राम, भगवान, लच्छीराम, मस्तराम, परमेश, नन्दलाल श्रोर हरिदास—मे हरिदास सबसे श्रिषिक विद्वान् एव मक्त थे । हरिदाम जी ने 'रामतापनीभाष्य', 'रामस्तवराजभाष्य', 'रहस्यत्रयभाष्य', 'दशनामापराध व्याख्या', 'प्रपत्तिरहस्य,' 'उपनिषद्भाष्य,' 'गीताभाष्य' श्रादि भाष्यों की रचना की है । ये बहरे, किन्तु श्रध्ययन शील थे । रामप्रसाद जी का समय स० १८०८ वि० माना गया है ।

रामचरणदास— बाबा रामचरणदास अयोध्या के जानकीबाट के महन्थ थे। ये दीनबन्धु (रामप्रसादजी) के शिष्य रघुनाथप्रसाद के शिष्य थे। लोग इन्हें गोस्वामी जी का अवतार मानते थे। उन्होंने तुलसीदास के गुप्त श्रुगार को प्रकट किया था। बाल्यावस्था से ही ये सीताचरणानुरागी थे। गुरु से इन्हें 'युगल उपासना' का मत्र मिला था, किन्तु इन्होंने मिथिला, अवध, चित्रकृट आदि की यात्रा करते हुए रैवासे जाकर मानसी-रहस्य-पथ-पीषक प्रन्थों को चुना और उन्हें अवध लाकर अष्टयामीय मक्ति का प्रचार किया। स० १८८८ माध शुक्ल नवमी को रैवासे से ये अपने गुरु के पास आए थे। इनके बनाए प्रन्थों में 'सीतारामनवरत-सग्रह', 'अष्टयाम', 'रसमालिका' आदि प्रसिद्ध है। आधुनिक काल मे रामभक्ति मे श्रुगार के सर्वप्रथम प्रचारक बाबा रामचरणदास ही कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी इस माधुर्य-मिक्त-शाखा का नाम 'स्वसुखी' शाखा रखा। इन्हों के शिष्य छपग के महन्य जीवाराम थे, जिन्हाने 'रसिकप्रकाश-मक्तमाल' ग्रन्थ की रचना की है। इनका समय वि० १८४४ से वि० १८६० तक माना जा सकता है।

जनकराजिकशोरीशरण—ये रामचन्द्र के रूप, लीला, धाम श्रौर गुण के उपासक थे। ये रहनेवाले तो थे सुदामापुरी के, परन्तु किसी सन्त के साथ श्रवध श्रा गए। 'करुणासिन्धु' जी के शिष्य होकर ये 'रिसकश्रली' के नाम से विख्यात हुए थे। कनकभवन के निर्माण का प्रारम्भ इन्हीं की देखरेख मे हुआ था। माधुर्य भक्ति के ये बहुत बड़े पोषक थे। श्रत' इन्होंने कारीगरों को घुंघरू पहनाकर मन्दिर बनाने का श्रादेश दिया। बीच-बीच मे ये उन्हे भरपूर जलपान भी कराते थे। श्रतः धन का श्रपव्यय देख कर करुणासिन्धु जी ने महल का बनना रोक दिया। पुनः ये श्रावेश मे श्राकर मिथिला चले गए। सावनहिंडोल, रास,

व्याह, होली, जन्म-दिन स्रादि उत्सवों मे इनकी स्रपार प्रीति थी। इन्होंने उनसे सम्बन्धित ग्रन्थों की भी रचना की है। 'सिद्धान्त-मुक्तावली' इनका प्रमिद्ध ग्रन्थ है। ये चारुशीला के उपासक कि भक्त थे। ये वि० की १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वर्तमान थे।

महन्थ जीवाराम—जीवाराम जी छपरा के श्री शकरदास जी के पुत्र एव शिष्य थे। शकरदास जी दैवज्ञ शोभाराम की छोटी स्त्री के पुत्र थे। इन्होंने श्रवध, बदरीनाथ श्रीर उज्जैन स्त्रादि की विस्तृत तीर्थ-यात्राएँ की थो। उज्जैन में किसी 'श्रवधूतिन' से इन्होंने व्याह भी कर लिया। जीवाराम इसी के चौथे पुत्र थे। श्रपने पिता-गुरु की श्राज्ञा मान कर जीवाराम जी श्रवध श्राए श्रीर इन्होंने बाबा रामचरणदास से माधुर्य भिक्त ली। 'करुणासिधु' जी ने इन्हें उपदेश देते हुए ६४ प्रकार की भिक्त बतलाई थी। जीवाराम जी ने श्रपनी शाखा का नाम 'तत्सुखी' शाखा रक्खा। इनके श्रनुसार एक पत्नी व्रत-धारी भगवान् राम के साथ 'स्वसुख' सभव नहीं, केवल उनके विलास को तटस्थ होकर देखा भर जा सकता है। स० १८६६ वि० में इन्होंने 'रिसक प्रकाश भक्तमाल' की रचना की थी। इसी कारण इन्हें 'द्वितीय नाभा' भी कहा जाता है। जीवाराम जी का चिराद (छपरा) मुख्य स्थान था।

युगलानन्य शरण्—जीवाराम जी के शिष्यों में सर्वप्रमुख थे युगलानन्य शरण्। अयोध्या का लद्मण् किला इन्ही का बनवाया हुआ है। पहले ये गुप्तारघाट, फ़ैजाबाद में रहा करते थे। सन् १८५७ ई० के गदर के उपरान्त अप्रेजों ने यहाँ अपनी फ़ीजी छाविनयाँ बनाईं। तब ये अवध चले गए। ये बड़े ही सिद्ध सन्त थे। दिन-रात भगवान् के ध्यान एव नाम-स्मरण् में निरत रहा करते थे। इन्होंने चित्रकूट में अनेक वर्ष रह कर घोर तप भी किया था। इन्हों के आदेश पर रीवानरेश रघुराजसिह ने चित्रकूट में प्रमोदवन तथा अनेक कीड़ा कुन्जों का निर्माण्य करवाया। युगलानन्यशरण् जी सखी-भाव के बहुत बड़े प्रचारक थे। लद्मण्य किला, गोलाघाट, ऋण्मोचन घाट तथा इनुमिन्नवास आदि स्थानों के शृंगारीभक्त इन्हों की शिष्य-परम्परा में आते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ८४ प्रन्थों की रचना की थी। इनमें से अधिकाश इस्तिलिखित रूप में लद्मण्यिकला में सुरिच्चत हैं। 'उज्ज्वल उत्कर्टा विलास', 'अवधिवहार', 'चतुष्टगुटिका', 'उत्सवविलासिका', 'जानकीसनेह हुलास', 'सीतारामनामप्रताप प्रकाश', 'प्रेमपरत्व प्रभा दोहावली', 'मधुरमंजुमाला (इश्कखरड)', 'श्रर्थपचक', 'नामकाति' आदि ग्रन्थ ही अभी तक प्रकाश में आ सके हैं।

सत्त्वेप में ईसा की १६ वीं शताब्दी के अन्त श्रथवा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ क कुछ वर्षों तक के 'रसिकसम्प्रदाय' का यही इतिहास है।

नीचे श्रवध एवं मिथिला के श्राधुनिक माधुर्योपासक भक्तों की परम्परा दी जा रही है। रिसको का मत है कि शृगार का मूल प्रवर्तन श्रग्रदास ने किया था, श्रदाः श्राधुनिक शृगारी भक्त श्रपनी परम्परा का प्रारम्भ श्रायदास से ही मानते हैं। श्रग्रदास के साहित्य से महन्य रामचरणदास करुणासिधु जी ने श्राधुनिक युग मे सर्वप्रथम माधुर्यभाव की प्रेरणा पाई थी। उनके तीन शिष्य थे—जीवाराम (युगल प्रिया), हरिदास श्रीर जनकराजिकशोरीशरण। जानकी घाट पर इनकी एक स्वतंत्र शिष्य परम्परा चली।

जीवाराम जी के सर्वप्रमुख शिष्य थे युगलानन्य शरण । ये लद्दमण्किला, ख्रवध के सस्थापक थे । युगलानन्य शरण जी के स्वामी जानकीवरशरण श्रीर जानकी-जीवनशरण दो प्रमुख शिष्य हुए । जानकीवरशरण की शिष्य-परम्परा बहुत ही पल्लिवत हुई । इनकी शिष्य-परम्परा मे रामबल्लभाशरण (गोलाधाट), राम-जीवनशरण (सद्गुरुभवन, ऋण्मोचनघाट—अयोध्या), लिलत किशोरी शरण-श्रहिल्यास्थान—मिथिला, गोमतीदास (साधकशिष्य) आदि प्रमुख भक्त हुए । इन भक्तो मे भी रामबल्लभाशरण और गोमतीदास ने बहुत ही यश अर्जित किया । रामबल्लभाशरण के श्री कान्तशरण—गोलाधाट (ये अभी वर्तमान हैं), सियालाल शरण (मिथिला—सीतामटी) दो प्रख्यात शिष्य हुए । गोमतीदास के मठ के वर्तमान उत्तराधिकारी हैं, रधुनन्दन शरण जी।

जानकीजीवनशरण की परम्परा में कोई प्रसिद्ध भक्त नहीं हुन्ना।

जानकीघाट की गुरुपरम्परा इस प्रकार है:—१—रामानन्द २—श्रनन्तान्द ३—कृष्णदास ४—श्रग्रस्वामी ५—रामभगवान ६—लद्दमणदास ७—मस्तराम ८—लद्दमीराम ६—नन्दलाल १०—चरणदास ११—हिरदास १२—रामप्रसाद १३—रघुनाथप्रसाद १४—रामचरणदास १५—सीतारामसेवक १६—जानकीवरशरण १७—श्री लद्दमणशरण १८—मैथिलीरमणशरण—ये यहाँ के वर्तमान महन्थ हैं।

जनकराजिकशोरीशरण्—( रिसकश्रली )—इनसे दो शाखाएँ चली । अवध की शाखा में फकीरेराम नाम के प्रसिद्ध भक्त हुए, मिथिला की शाखा में विहार कुग्रड के जानकीकान्तशरण और रामसुन्दरशरण इनके दो प्रसिद्ध शिष्य हुए। आज भी उनको शिष्य-परम्परा जीवित है। १

१--यह परम्परा मुक्ते गोलाघाट, अवध, के महात्मा श्री श्रीकान्तशरणजी से प्राप्त हुई है।

रामानन्द-सम्प्रदाय (रसिक शाखा) के वर्तमानकाल के कुछ प्रसिद्ध भक्त

अवध के भक्तः-१-प० रामबल्लभाशरण-महान्त, जानकीघाट। इन्होंने श्रनेक प्राचीन साम्प्रदायिक ग्रन्थो का प्रकाशन कराया था तथा सम्प्रदाय को ससगिठत करने का पूरा प्रयास किया है। स्त्रभी कुछ ही दिन हुए इनका साकेतवास हुन्ना है । २-पिडत रामबल्लभाशरण-( गोलावाट )। ये. प्रसिद्ध श्रुगारी भक्त थे। श्रीकान्तशरण जी इन्ही के शिष्य है। ३--प० रामपदार्थदास वेदान्ती-प॰ रामबल्लभाशरण, जानकीघाट, के शिष्य एव सम्प्रदाय के एक मान्य विद्वान् हैं। श्रपने गुरु के यही वर्तमान उत्तराधिकारी हैं। ४-सोतारामशरण भगवानप्रसाद रूपकला-- श्रभी कुछ ही दिन हुए 'रूपकला' जी का साकेतवास हुन्ना है। ऋयोध्या मे स्वर्गद्वार मे इनका प्रमुख निवास स्थान था। ये पहले विहार में जिला विद्यालय निरीच् क थे। भक्त हो जाने के उपरान्त इन्होने ऋवध को ही ऋपना प्रमुख निवास स्थान बनाया। नामा जी के 'भक्तमाल' पर इनकी टीका सबसे सुन्दर टीका मानी जातो है। ५—महात्मा श्रन्जनीनन्दन-शरण-ऋगामीचनघाट, अयोध्या । ये रूपकला जी के शिष्य हैं । मानस पर 'मानस-पीयृष' नाम की इनकी टीका बहुत ही विद्वत्तापूर्ण एव प्राचीन समस्त प्रमुख टीका श्रो के भावों का समन्वय करके लिखी गई है। ६-प॰ रामकुमार दास. रामायणी-मिणपर्वन । स्राप रामचरितमानस के बड़े ही सुन्दर व्याख्याता हैं। तुलसी सबंधी माहित्य का बहुत ही सन्दर संकलन श्रापके यहाँ है। ७---महान्त रामशोभादास--मिंग्राम की छावनी। ये रामानन्द-सम्प्रदाय के सही माने में ससगठनकर्ता हैं। इन्होंने अार्थिक सहायता देकर अनेक साम्प्रदायिक ग्रन्थों का -प्रकाशन कराया है। इनके श्रतिरिक्त श्रयोध्या मे श्रन्य श्रनेक भक्त एवं महात्मा हैं. जिन्होंने भक्ति-साहित्य की पर्याप्त श्राभिवृद्धि की हे, स्थानाभाव से उनके नाम नहीं गिनाए जा गहे हैं।

श्रवध के बाहर के भक्त— १—प० रघुवरदास वेदान्ती जी सिंगड़ा के महान्त थे। इन्होंने सम्प्रदाय को दृढता प्रदान करने का श्रथक प्रयास किया था। 'श्रानन्दभाष्य' का मम्पादन इन्होंने ही किया था। श्रभी कुछ ही दिन हुए इनका साकेतवास हो गया है। र—भगवदाचार्य—श्रहमदाबाद—रामानन्द-सम्प्रदाय की दार्शनिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सबसे श्रधिक प्रकाश में लाने का प्रयास श्रापने ही किया है। सम्प्रदाय की विचारधारा को समभने के लिए भगवदाचार्य जी के ग्रन्थों का श्रवलोकन नितान्त श्रावर्यक है। श्राप रामानन्द-सम्प्रदाय की रामानुज-सम्प्रदाय से भिन्न श्रीर स्वतन्त्र मानते हैं। इस सबध में कुछ श्रस्यन्त

महत्वपूर्ण सामग्री का त्र्यापने उद्घाटन भी किया है। वेदान्त पर त्र्याप का 'भाष्य' भी प्रसिद्ध है। इसके ऋतिरिक्त ऋपने 'ऋपनन्द भाष्य' के चतुर्थ ऋष्याय की हिन्दी टीका भी प्रकाशित की है।

अन्य विद्वान् भक्तः—१—प० अवधिकशोरदास—मिथिला। आपने

रामानन्द जी के जीवन से सबधित रामानन्द-नाटक की रचना की है। २—पै०
देवदास (आबू)—आपने 'जगद्गुरुरामानन्दाचार्य' नामक एक मुन्दर ग्रन्थ लिखा है।
३—स्वामी जयराम देव—अवधी भाषा में 'श्रीरामानन्दायन' ग्रन्थ आपने ही
लिखा है। ४—श्रीकान्तशरण-मानस पर 'सिद्धान्तितलक' इनकी प्रसिद्ध टीका है।
४—महात्मा गोमतीदास-हनुमिन्नवास, अयोध्या के आप एक प्रख्यात सिद्ध भक्त थे।

सम्प्रदाय के श्रन्य भक्त, जिनके नाम ऊपर नहीं गिनाए गए, किसी भी हिष्ट से महत्त्वहीन नहीं कहे जा सकते, उन्होंने श्रपनी साधना से सम्प्रदाय को सुदृढ बनाया है, इसमें सन्देह नहीं। केवल स्थानाभाव के ही नाते उनके नाम यहाँ नहीं गिनाये जा रहे हैं।

## सखी भावना के मूलतत्त्व

श्रग्रदास के <sup>१</sup> श्रानुसार साधक को दो प्रकार की सेवाऍ करनी चाहिये— मानसी-सेवा श्रौर वाह्य-सेवा।

मानसी-सेवा—ब्राह्म मुहूर्त मे उठ कर साधक को सर्वप्रथम अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात् जानकी-लद्मण सहित भगवान् राम का स्मरण करना चाहिए। पुन भगवान् के पार्षदों-हनुमान्, अगद, विभीषण, भरत, शत्रुझ, ऋषि वालमीिक श्रादि का उसे स्मरण करना चाहिए। इसके अनन्तर उसे राम के सखाओ—सुलोचनमणि, सुमद्रमणि, सुचन्द्रमणि, जयसेनमणि, वरिष्ठमणि, शुभशीलमणि, अनगमणि, रसकेतुमणि श्रादि श्राठ सखाओं का भी ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात् उसे सखाभाव से (सखा-सखी) दम्पति की सेवा करने वाली आठ सखियो, लद्मणा, श्यामला, हसी, सुगमा, बशध्वजा, तेजोरूपा, चित्ररेखा और इन्दिरावती तथा पुरुष-रूप से दम्पति की सेवा करने वाली आठ दासियो (निगमा, सुरसा, वाग्मी, शास्त्रजा, बहुमंगला, भोगज्ञा, धर्मशीला, विचित्रा आदि) की चिन्तना करनी चाहिए। तटनन्तर स्नान, तिलक, मुद्राकण आदि नित्य कर्म करके मदिर मे जाकर विधि पूर्वक मानसी तथा वाह्य-सेवा करनी चाहिए। मानसी ध्यान मे उसे इक्कीस योजन व्यापीर

१-- त्रमदास, त्रष्टवाम, पृ० ५, श्लोक ७।

<sup>•</sup>२-अग्रदास, ध्यानमजरी।

'साकेत' नगर की चिन्ता करनी चाहिए, जिसके मध्य मे श्रशोक बन मे ललित-कुराडस्थित एक रत्न मदिर मे रत की वेदी है। रत्नवेदिका के मध्य मे एक श्रिष्टदलकमल है, जिस पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्रधर्म, श्रवैराग्य, श्रज्ञान, अनेश्वर्य के पायों से युक्त एक सिहासन सुशोभित है, नील इन्दीवर की कान्ति-वाले परम सौन्दर्यमय भगवान् राम श्रौर उनके वाम पार्श्व मे विविध श्राभूषगाो से अलकृत परमरूपवती सीता जी उसी सिहासन पर सुशोभित हैं। लद्मण, भरत, शत्रुव त्रीर हनुमान् उनकी परिचर्या मे निरत है। त्राठो सखियाँ चमर, छत्र, व्यजन, ताम्बूल, पुष्पमाल इत्यादि से उनकी सेवा कर रही हैं। ईशानकोर्ण में लद्भागा, पूर्व म श्यामला, श्राग्निकांगा में हसी, दिल्ला में सुगमा, नैऋ त्य मे वशध्वजा, पश्चिम मे चित्ररेखा, वायव्य मे तेजोरूपा श्रीर उत्तर मे इदिरावती हैं। ललितकंड़ के उत्तर लद्मगा जी का कुंज है। पूर्व श्यामला का, दिस्ता हसी का, पश्चिम सुगमा का, वायव्य वशध्वजा का, उत्तरपूर्व चित्ररेखा का, पूर्वदित्तिसा तेजोरूपा का ऋौर दित्तसा-पश्चिम इन्दिरावती का कुंज है। साधक को इन सिखयों के नाम व स्थान की चिन्तना करनी चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्त्राठ सखास्रो के कुंजो का भी स्मरण करना चाहिए। माधवी कुंड के उत्तर मुलोचन जी का कुंज है, ईशान मे मुभद्र का, पूर्व मे मुचद्र का, श्राग्निकोण मे जयसेन का, दिल्ला में वरिष्ठ का, नैऋित्य में अयशील का, पश्चिम में श्रनगजित का श्रीर वायव्य में रसकेतु का कुंज है। <sup>१</sup>

आगे चल कर महात्मा बाल अली के शिष्य 'रूपसखी' जी ने ७०० सिखयों की कल्पना की है और साथ ही साथ उनके भिन्न-भिन्न यूथों, यूथेश्वरियों की भी कल्पना की । उन्होंने मुग्धा, मध्या, मौढा आदि भेद भी किए । ये हनुमान् जी के उपासक थे । महन्थ रामचरणदास ने गान, मञ्जन, दन्तधावन, मुखप्रचालन, लेपन, वसन, भूषन, धूप, दीप, स्वाद, पानसुगन्ध, आरती, बाद्य फूलमाल, चमर, व्यजन आदि से भगवान् की सेवा करने वाली सखियों की भी कल्पना कर ली। इनमें लांलता और राधा सखी के भी नाम आ गए हैं। रे

१--- ऋग्रदास-ऋष्ट्याम, पृष्ठ १-२५।

२—रामचरणदास द्वारा दिए गए नाम इस प्रकार हैं — १—शारदा, सुभद्रा, भद्रावती, सुभामुखी, प्रभावती, रागा २ — निर्मला, सुगथा, प्रेमशीला, ३ — चारुस्मृता, धरास्मृता, धीरा, ४ — उज्ज्वला, प्रहसी, हसी, चन्द्रा, चन्द्रकला, विसुल्लता ५ — कर्पृरागी, माधवी, कुकुमागी, प्रीतिदा, ६ — चित्रा, काचनी, चित्ररेखा, चन्द्रावती, विमला ७ — चार्वगी, हैमा, रमणीया, कुशला, चारुरूपा, द—रामा, कमला, चित्रगथा, लाली, ललिता ६ — तियरित, चित्रति १० — माधुजी, शान्ता, सन्तोषा, सुखदा, मधुशालिनी ११ — प्रेमदा, आनदा,

त्रागे चल कर भगवान् श्रीर सिखयो के भावना-सम्बन्ध को लेकर दो शाखाएँ 'रिसक-सम्प्रदाय' में हो गई हैं:—स्वसुखी शाखा, तत्सुखी शाखा।

स्वसुखी शाखा-इस शाखा के प्रवर्त्तक थे महन्थ रामचरणदास ग्रीर उनके सबसे बड़े अनुयायी ये रसिकग्रली जी। इनके अनुसार भगवान श्रीर सिखयों का सम्बन्ध पति-पत्नी भाव पर ऋाधारित है। सिखयाँ राम की भोग्याएँ ·हैं। श्राधुनिक काल मे इस शाखा के भक्त स्त्री-वेष धारण करके श्रपने प्राणपति भगवान 'लाल' से मिलने के लिए सोलहो श्रुगार करते हैं। सीता की भावना सपरनी रूप में की जाती है। सीता जी की सभी सखियों में चारुशीला जी को इस शाखा के विद्वान प्रमुख सखी मानते हैं। चारुशीला जी हनुमद-भिन्न है-हनुमान जी की ऋपरमूर्ति हैं। कहा गया है कि सीता जी ने सर्वप्रथम इन्ही को मत्र का उपदेश दिया था। स्रतः शृगाररस-सम्प्रदाय की स्राद्याचार्या चारुशीला जो ही हुई । इनसे बढ कर सीताराम रसज्ञ श्रीर कोई नहीं है। कहा जाता है कि सीता जी सभी इष्ट को देने वालो, सर्वोत्कृष्ट एव सर्वेश्वशी है. किन्तु उन्होंने स्रपनी भगिनी चारुशीला जो को स्रपनो 'सर्वेश्वरी' पदवी दे दी है, तब से चारुशीला जी के अपरविग्रह श्री हनुमान् जी की उपासना रसिक-सम्प्रदाय करता चला आ रहा है। अपने पत्त का समर्थन करने के लिए रामचरगादास ने हनुमत्सिहता, श्रमररामायग्, भुसुगडीरामायग्, महारामायग्, कौशलखग्ड. उनका प्रचार भी किया था। ब्राजकल बाल्मीकि सहिता, सदाशिवसहिता. रामरहस्योपनिषद्, मत्र रामायण्, श्रानन्दरामायण्, शाग्डिल्यसंहिता श्रादि ग्रन्थ भी इस मत के समर्थन में उपस्थित किए जाते हैं। इनकी प्राचीनता नितान्त ही सदिग्ध है। स्त्राचार्य पं० रामचन्द्रशुक्ल ने कौशलखरड का परिचय देते हुए कहा है र :-- ''कौशलखराड में राम की रासलीला, विहारादि के अनेक अञ्जील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव मे राम ने की थी। रामावतार मे ६६ रास वे कर चुके थे। एक ही शेष था जिसके

क्षेमा, कामदा १२ — शुभगा, पावनी, मोहनी, मान्या, राधा १३ — अनुगा, भावा, महोरहा, चपला, वरारोहा, १४ — अमला, कमलाची, पुष्पांगी, विशदान्ति, सुदशका १५ — कमलिनी, अनता, कल्याणी, रक्तागी, कृपावती १६ — सलिला, कर्वशी, मानदा, रसोत्सवा, प्रेमा, कर्णावती – अष्टयाम, पृष्ठ ४ व ५ ।

१-सर्वेश्वरी मीमासा-महान्त मैथिलीरमणशरण।

२-रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १५२-५३।

लिये उन्हें फिर कृष्ण रूप मे अवतार लेना पडा। इस प्रकार विलास कीडा मे कृष्ण में कही अधिक राम को उठाने की होड लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रास लीला होती है उससे कही बढ़ कर साकेत में होती है। यहाँ भी नर्ताकयों की नामावलों में रम्मा, ऊर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चन्द्रावली भी गिना दी गई है।" 'कौशलखण्ड' प्रन्थ प्रकाशित तो हो गया है, किन्तु उसका प्रचार साम्प्रदायिकों में अभी नहीं पाया जाता। प्रन्थ के प्रकाशक श्री रामिकशोरशरण ने इसका वितरण सीमित ही रक्खा है। विद्वानों के सूचनार्थ इस प्रन्थ के विभिन्न प्रकरणों की सूची यहाँ दे दी जा रही है। पूर्वार्क अध्याय १—सखा रास प्रकरण। अध्याय २—गोपिका रास प्रकरण। अध्याय २—दिवनकन्या रास प्रकरण। अध्याय २—दिवनकन्या रास प्रकरण। अध्याय २—र्वावतन प्रकरण। ४—गोपसुतापाणिग्रहण प्रकरण। ५—देवनकन्या रास प्रकरण। अध्याय ४—राजकन्या रास प्रकरण। अ०५—देवकन्यादि परिहासोपलम्भन रास प्रकरण। अ०६—मौथली जी के पूर्वराग विप्रलम्भ प्रकरण। अध्याय ७—विवाह रहस्य प्रकरण। अ० द—विवाहोत्तर रहस्य प्रकरण, विवाहोत्तर गोपकन्या रास प्रकरण।

उत्तरार्द्ध अध्याय ६—१—विवाहोत्तर देव कन्या रास प्रकरण । २—श्री प्रियजू के अन्तर्धान प्रकरण । अध्याय १०—१—श्री रामाराधन प्रकरण २—श्री प्रियस्यावेभाव प्रकरण ३—दोलाप्रकरण । ४—प्रियामान प्रकरण । ५—प्रिया-प्रीतम सयोग प्रकरण । ११—गन्धर्व कन्या रास प्रकरण । अध्याय १२—१—मिश्चनाकें किन्नरसुता रास प्रकरण २—विद्याधर रास प्रकरण । ३—सिहाकें निस्त्रसुता रास प्रकरण । १—कन्याकें राज कन्यारास प्रकरण । अ० १३—१—दुलाकें राज कन्या रास प्रकरण । २—वृश्चिक।कें साध्य सुता रास प्रकरण । अ० १४—१—धनुष्याकें गुह्मकदेव-कन्या रास प्रकरण २—मकराकें यज्ञ-कन्या रास प्रकरण ३—बसन्तोत्सव लीला प्रकरण । अध्याय १५—१—कुम्माकें -नागकन्या रास प्रकरण २—होलिकोत्सव रास प्रकरण ।

इस प्रकार स्वमुखी शाखा म चारुशीला जी सीता जी के आभ्यन्तर परिकरों में प्रधान हैं, तथा वाह्य परिकरों में चारुशीलापरिविग्रह हनुमान् जी सर्वप्रधान हैं। अयोध्या, जानकीघाट में वाद्या रामचरण दास की गादी आज भी वर्तमान है। अर्थ मैथिलीरमण्शरण आजकल यहाँ के महन्य हैं। यह स्थान चारुशीला के उपासकों का प्रधान केन्द्र है।

तत्सुखी शाखा—'रिवक प्रकाश भक्तमाल' मे श्री क्रुपानिवास जी को तत्सुख-विधान करने वाला कहा गया है, किन्तु इस शाखा के प्रवर्तक जीवाराम की कुष्णभक्ति घारा के प्रन्थों का पूर्ण श्रध्ययन कर रसिकभाव का सर्वागीण प्रचार भी किया था।

सखी-भाव के विस्तार के साथ-साथ रसिक-सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धित में भी विस्तार होता गया। स्वय रामानन्द जी ने 'श्रीवैष्ण्वमताब्जभास्कर' ग्रन्थ में ब्रह्म-जीव में ६ प्रकार के सम्बन्ध माने हें—पिता-पुत्र सम्बन्ध, रच्य-रच्चक सम्बन्ध, शेष-शेषित्व सम्बन्ध, स्व-स्वामी सम्बन्ध, भार्या-भर्तृत्व सम्बन्ध, श्राधार-श्राधेय-सम्बन्ध, सेव्य-सेवक सम्बन्ध, श्रात्मा-श्रात्मीय सम्बन्ध श्रीर भोयभोक्तृत्व सम्बन्ध। श्रत इन विभिन्न सम्बन्धों को श्रधार मान कर विभिन्न प्रकार की भक्ति पद्धितयों का चल पड़ना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। रिकिक-सम्प्रदाय में तीन भावों से प्रधानतया भक्ति की जाती है। सखा या सखी भाव, दास्य भाव श्रीर वात्सल्य भाव।

सखाभाव के प्रमुख भक्त येरामसखे । कहा जाता है इन्होंने अप्रदेव से मानसी-दीचा प्राप्त की थी । माधवाचार्य के हैत-सम्प्रदाय का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इन्होंने दिधलांला, मानलीला, रासलीला आदि लीलाओ का भी प्रचार किया। दानलाला के सबध में इन्होंने गोपकन्याओ की भी कल्पना की थी। राम के सखाआ म नर्म, प्रिय, सुद्धद्, मधुर, मध्य, उत्तमादि भेद भी इन्होंने किए। अप्रस्वामी द्वारा बतलाए गए राम के आठ सखाओ के अतिरिक्त इन्होंने विजय, सुक्र एठ, सुवीर, विद्याधर, शुभ आदि सखाओ की कल्पना की। इन सखाओ में कुछ तो राम के श्याले थे और कुछ राम के भाई। रामसखे जी के दो प्रन्थ प्राप्य है: रामसखे पदावली, नृत्यराघव मिलन। कील्ह के पौत्र शिष्य स्रकिशोर जी के साधक शिष्य 'प्रयागदास' अपने को राम का श्याला मान कर भक्ति करते थे।

सखा-सखीभाव के प्रमुख उपासक थे रामसखे के शिष्य शीलिनिधि। इस भाव की भक्ति मे साधक श्रपनी कल्पना उन सिखयों के रूप में करता है, जो सखा-वेश में दम्पति की सेवा करती हैं।

शृंगारान्तर्गत दास्य भावना—सीता जी ने पुरुष रूप धारण करनेवाली निगमा, सुरसा, वाग्मी श्रादि दासियाँ तथा देवयद्यादि की कन्याश्रों को दास्यभाव की भक्ति दी थी। मिथिला से सीता जी के साथ जो छोटे-छोटे बालक श्राए थे उनकी भी भक्ति दास्य-भाव की थी। शृंगारान्तर्गत दास्य भाव के उपासक श्रपनी कल्पना उन्हीं सिलयों श्रयवा बालको के रूप मे करते हैं। श्रयोध्या मे जानकी घाट के दो एक मठो में इसी भाव की भक्ति-पद्धति प्रचलित है।

श्वारान्तर्गत वात्सल्य-भाव—राम श्रीर सीता के प्रति वात्सल्य-भाव जनक, उनके भाई सीरध्वज, यशध्वज, वीरध्वज, केकीध्वज तथा रानियाँ सुनयना, शुभिवन्ना, सुष्ठदर्शना, सुखवर्द्धिनी, चन्द्रकान्ति श्रादि श्रीर राजा दशस्य तथा उनकी कौशल्या, सुमिन्ना, कैकेयी श्रादि रानियाँ श्रीर उनके भाई वीरसिंह, शूर्सिंह, विजयसिंह, जयशील, चन्द्रशेखर, महाबाहु, धर्मशील, रत्नभानु श्रीर उनकी रानियाँ कमशः रत्नप्रभा, रूपवती, मतवती, भ्रमरकेशि, मदिशिला, सुचित्रा, चन्द्रवती श्रादि दा था। बुन्देलखंड के महात्मा रामहजूरी मरा को श्रपना पुत्र मानते थे। मिथिला के महात्मा सूरिकशोर सीता को श्रपनी पुत्री मानते थे श्रीर वही के जगन्नाथटास राम को श्रपना दामाद मानते थे। श्रतः ये भक्त श्रवध कम श्राते थे, क्योंकि इन्हें देख कर 'लली' को सकोच होता था।

वात्सल्य-सख्य दोनों के उपासक—मध्य-मतानुयायी ताताचारी जब रामानन्द-सम्प्रदाय मे श्राए तब उन्होने वात्सल्य श्रीर सख्य दोनो ही भावो से सीताराम की भक्ति की ।

इन प्रमुख भावो के श्रितिरिक्त राम को 'पुरुप' मानते थे रामसखे के शिष्य चित्रनिधि; राम को 'दूलह' मानते थे परमहस रामप्रसाद तथा रामगुलेला, 'लली' के उपासक थे वृन्दावन के रूपलाल, रिसकलाल, प्रियालाल श्रादि 'लाल छुप' वाले भक्त; रामानन्दी-श्रुगार का सन्यास से समन्वय किया काष्ठजिह्ना स्वामी तथा राम गिरि, सततगिरि, मिणिगिरि श्रादि सन्यासियो ने, योग से कृष्ण्यास पयोहारी, कील्ह के शिष्य भिक्षुकराम, बोधराम, बखरी के हरिनामदाम श्रीर 'लश्करी सम्प्रदाय' के परशुराम ने, कृष्ण्य मिक्त से हितहरिवशी बिहारिणीदास (तत्सुखी शाखा के भक्त ) श्रीर गौड़ीय गोपालदास ने तथा निरन्जन मत से बृन्दावन के सन्तदास ने । मलूक के कुल के हरेराम के शिष्य रामजीवनराम राम श्रीर कृष्ण दोनों के ही उपासक थे । भक्त मोहनलाल ने 'मोहिनी-मोहन' की सीताराम रूप मे श्रवतारणा की । इस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत रिसकों की शाखा ने भक्ति के श्रन्य सभी सम्प्रदायो के लोगों को श्रपने मेर्खींच कर श्रात्म-विस्तार किया है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तर भारत के भक्ति-सम्प्रदायों मे रामानन्द-सम्प्रदाय कितना सुदृद्ध एवं विशाल है ।

वाह्य-सेवा—वाह्य-सेवा के श्रन्तर्गत श्रग्रदेव ने श्रष्टयामीय उपासना का

समावेश किया है। इन ब्राठ यामों में भगवान् की जो कियाएँ हैं, उन्हीं के ब्रमुसार भक्त को उनके विग्रह की परिचर्या करनी पड़ती है। 'निशान्त' में भगवान् राम स्नान एव श्रुगार करते हैं, 'प्रभात' में चतुरिंगणी सेना के साथ मृगयालीला करते हैं। 'पूर्वान्ह' में भोजन होता है श्रीर 'मध्यान्ह' में विश्राम कर सभा में जाकर नृत्य, वाद्य, गीतादि देखते-सुनते हैं। इसके पश्चात् सरयू में जलकीड़ा भी होती है। 'श्रुपराह्न' में स्वय श्रस्त्रशस्त्रादि की शिच्चा ग्रहण करते हैं। श्रीर श्रपने भाइयों को शिच्चा प्रदान भी करते हैं। 'सायकाल' द्यूतकीड़ा तथा श्रानन्दप्रदायिनी लीलाएँ करते हैं। 'प्रदोष' में पुनः रामचन्द्र जी स्नान-श्रुगार करके भोजन करते हैं तथा 'रात्रि' में प्रियाजू के प्रेम परायण होकर पर्यंक पर विश्राम करते हैं।

श्रग्रस्वामी के उपरान्त नाभादास, पिडत रामचरणदास, जीवाराम श्रादि महात्माओं ने 'श्रष्टयाम' सेवा से सम्बन्धित ग्रन्थो की रचना की है। इधर श्री श्रीकान्त शरण जी ने 'मन्जुरसाष्टयाम' नामक ग्रन्थ मे 'विविधछदो एवं समयोचित रागरागिनियो मे 'श्री सीता-राम जी की मानसिक पूजा-विधि' का वर्णन किया है। इस सम्बन्ध मे श्रागे चल कर हम विशेष विस्तार से विचार करेंगे। श्रतः यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

रामानन्द-सम्प्रदाय मे तिलक—इस सम्प्रदाय म ज्यो-ज्यो मानसी पूजा म परिवर्तन होता गया, त्यों-त्यों तिलक मे भी परिवर्तन होता गया है। रक्तश्री, लश्करी तिलक, चतुर्भुजी तिलक, विन्दुश्री श्रादि इस सम्प्रदाय के कुछ प्रधान तिलक हैं। सम्प्रदाय का प्रधान तिलक रक्तश्री था—बीच मे रक्तवर्ण की श्री का चिह्न था श्रीर नीचे एक चौकी (१)। बालानन्द ने इसमे थोड़ा सा परिवर्तन किया उन्होंने बीच की रक्तश्री को शुक्ल वर्ण का कर दिया। चतुर्भुजी तिलक में बीच की श्री हो लुप्त हो गई। इसे लुप्तश्री तिलक कहते हैं (२)। माधुर्यभाव के प्रतीक स्वरूप मिण्राम छावनी के महन्य रामप्रसाद जी ने तिलक के बीच मे विन्दु का प्रयोग किया श्रीर किनारे का रग शुक्लवर्ण के स्थान पर गोपीचन्दन-पीलापन लिये शुक्ल वर्ण—का कर दिया। इसे विन्दु श्री कहते हैं (३)। इनकी शिष्य-परपरा मे प्रसिद्ध श्रुगारीमहन्य रामचरणदास जी ने बीच की बिन्दी को पीला कर दिया श्रीर नीचे की चौकी हटा दी (४)। लच्मण किला के श्री श्रुगला-नन्यशरण जी ने तिलक मे फिर नीचे चौकी लगाई। उनके तिलक में किनारे-किनारे पीला रग ही रहा। बीच मे पीतश्री के नीचे पीतविन्दु भी लगा (४)। रिसक श्रीली जी ने सीता जी के भाल का श्रनुकरण करते हए श्राई-चन्द्र

युक्त विन्दु श्रीका प्रयोग किया। किनारे शुक्ल वर्ण, बीच में लाल श्री श्रीर लालवर्ण का श्रद्धिचन्द्र (६)।



# रामानन्द-सम्प्रदाय में ऋखाड़े

संचिप्त इतिहास १—श्री बालानन्द जी ने उपद्रवी गोसाइयों से रामानन्दीय वैष्णवों की रच्या के लिये इन ऋखाड़ों की स्थापना की थी। कहा जाता है किसी लद्दमी गिर गोसाई ने पाँच वैष्णवों का नित्य बंध करके भोजन करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। ऐसे ही गोसाइयों में मैरविगिरि भी थे। उधर मुसलमानों का भी हिन्दु श्रों पर दिनोदिन ऋत्याचार बढ़ रहा था। हिन्दु श्रों के मदिर तथा उनकी मूर्तियाँ श्राए दिन विनष्ट की जा रही थी, उनके धार्मिक स्थानों की ऋवहेलना की जा रही थी। उनका धर्म सकट में था। ऐसी परिस्थिति में, कहा जाता है, बालानन्द जी ने जयपुर महाराज की समस्त सेना को साधुमत्र देकर इन उपद्रवियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये मेजा। इन्हीं के ऋनुकरण पर विरक्त वैष्णवों ने भी ऋपने-ऋपने दल सजाए। प० रामनारायण दास के मत से 'ऋखाडा' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार हैं:—

श्रव्यख्डसंज्ञासकेतः कृतोधर्मविवर्द्धये । बालानंदप्रभृतिभिः संप्रदायानुसारिभिः ॥ नाहमादि खंडो यत्र स श्रव्यड उदाहृतः । चतुर्णां संप्रदायिनामखंडाः सप्त वै मता ॥

नीचे श्रयोध्या के श्रखाड़ों का सिच्सि इतिहास देने का प्रयास किया जा रहा है:—

८—'श्रीरामानन्द सम्प्रदाय श्रीर उनके श्रखाडे'—भगवान दास खाकी, भगवान रामा नन्दाचार्य, पृ० ६४ तथा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, फेजाबाद, एच० श्रार० नेविल, सन् १६०५। २—पं० रामनारायण दास, 'भजनरत्वावलो, पृ ३०४,

प्र॰ वैष्यव रामदास जी गुरु गोकुलदासजी, रखहर पुस्तकालय, डाकोर।

१—दिगम्बर श्रखाड़ा—दिगम्बर श्रखाडे के साधु प्रायः नगे ही रहते हैं। श्रयोध्या में इस श्रखाडे की स्थापना श्राज से २५० वर्ष पहले किसी बलरामदास ने की थी, जिसने यहाँ श्राकर एक मन्दिर का निर्माण किया था। १६०४ ई० में यहाँ का महन्य श्रपनी परम्परा में ११ वा था। श्रयोध्या में इस श्रखाड़े के साधुश्रो की सख्या बहुत कम है। प० रामनारायण दास के मत से—

केवल स्वेष्टदेवस्य स्मर्गो वर्त्तते सदा । दिशोम्बराणियस्य स्यात्समतस्मदिगम्बरः ॥ भजनरत्नावली, प० रामनारायणदास, प० ३०५ ।

२—निर्वाणी अखाड़ा—इनका प्रमुख केन्द्र हनुमानगढ़ी है। अयोध्या मे इस अखाड़े के साधुओं की सख्या सर्वाधिक है। निर्वाणी साधुओं के चार थोक या पिट्टयाँ हैं जिनके नाम हरद्वारी, बसन्तिया, उज्जैनी तथा सागरिया हैं। इनमे से प्रत्येक के महन्थां का चुनाव होता है। उसकी गद्दी बरामदे मे है। ये बड़े धनी साधु हैं। फेजाबाद, गोएडा, बस्ती, प्रतापगढ़ मे इनकी माफी जमीनें काफी हैं। फेजाबाद मे कुछ गाँव भी इनके अधीन थे। प० रामनारायण दास ने इस नाम का अर्थ इस प्रकार किया है:—

विषय रूप सूखापल जिससे निकल गया हो-

वान विपयरूप यच्छुक्कं फलमुदाहृतम्। यस्मात्तुनिर्गतं वानं सनिर्वाणस्ममीरितः॥

वही, पु० ३०५।

३-निर्मोही—इस अखाडे की स्थापना जयपुर के गोविन्ददास ने की थी। जन्मस्थान मे रामकोट मन्दिर इन्ही का था। मुसलमानो द्वारा इस मन्दिर के विध्वंश किये जाने पर ये रामघाट चले गए। कुछ दिनो बाद गही सम्बन्धी विवाद के कारण इनमे दो वर्ग हो गए। एक रामघाट पर रहने लगा, दूसरा गुप्तारघाट पर। गुप्तारघाट के निर्मोहियों के पास बस्ती, मानकपुर, खुर्दाबाद मे माफी जमीन है। इस नाम का अर्थ है 'मोह रहित'। प० रामनारायण दास ने कहा भी है।

स्वस्यदेहानुवर्त्तिषु पुत्रवित्तगृहादिषु । मोहो हि निर्गतो यस्मात्स निर्मोह उदाहृतः॥

वहो, पृ० ३०५ ।

४-खाकी-शुजाउद्दीन के समय में चित्रकूट के दयाराम नामक व्यक्ति नें इस ऋखाड़े की स्थापना की थी। उसने ऋयोध्या में चार बीचे जमीन प्राप्त की श्रीर एक मन्दिर का निर्माण किया। खाकी श्राप्ते शरीर पर भस्म रमाते है। बस्ती में इनकी जमीने भी हैं। इनके वर्तमान महन्य श्री भगवानदास खाकी हैं। इस नाम की व्याख्या पं० रामनारायण्यास के मत से निम्नलिखित हैं —

खंबह्मएयास्मरगो च क सुखे च प्रकीर्तितम्। ब्रह्मस्मरगोयस्यसुखं खाकी मतो बुधै.॥

ख का ऋर्थ है ब्रह्म का स्मरण और क का मुख ऋर्थात् ब्रह्म के स्मरण में जिसे मुख हो वह खाकी है।

वही, पृ० ३०५।

४-निरावलम्बी—निरावलम्बी का श्रर्थ है श्रालम्बन हीन। कोटा के बीरमल दास ने इस श्रखांडे की स्थापना श्रुजाउहौला के समय में ही की थी। उसने श्रयोध्या में एक मन्दिर बनवाया, जो बाट में छोड़ दिया गया। फिर नरसिंहदास ने दर्शनसिंह के पास ही एक नया मन्दिर बनवाया। इनकी सम्पत्ति थोड़ी सी ही है। प० रामनारायग्रदास के मत से जो देवान्तरों में श्रल्प मात्र श्रवलम्ब नहीं करता वह निरावलम्बी है.—

देवान्तरेष्ववलंबोयश्चाल्प सुखसाधनः। सनिश्रोपगतो यस्मान्निरालम्बो मतो हि सः॥ वही, पु० ३०६।

६—सन्तोषी—इनकी सख्या कम है, ये दिर भी हैं। सफदरजंग के समय मे जयपुर के रितराम ने इस ऋखांडे की स्थापना की थी। इन्होंने एक मन्दिर भी ऋयोध्या मे बनवाया, पर बाद म उसे छोड़ दिया गया। वाजिदऋलीशाह के समय मे निद्धि सिह नाम के एक कलवार ने दूसरा मन्दिर बनवाया। इसके बाद खुशहाल दास नामक एक सतोषी साधु ऋयोध्या ऋाए और उनके उत्तराधिकारी रामऋष्ण दास ने नया मन्दिर बनवाया। १६०० ई० मे जब महन्य की मृत्यु हुई तब बहुत दिनो तक यह ऋखाड़ा बीरान पड़ा रहा, कोई नया महन्य नियुक्त नहीं हुऋा। प० रामनारायण दास ने स्तोषी का ऋर्य इस प्रकार दिया है—

स्वारब्धस्यतु संयोगात्स्वल्पे लब्धेपिवस्तुनि । संतोषो विद्यतेयस्य ससंतोषी सदा मतः॥ प्रारब्ध-प्राप्त ऋल्पवस्तु मे भी जो सन्तुष्ट हो वह संतोषी है।

वही, पु० ३०६।

७-महानिर्वागी-इन साबुत्रों का ध्येय भगवान् की निहेंतुक उपासना करना है। उनसे ये कुछ भी याचना नहीं करते। इस ऋखांडे की स्थापना शुजाउद्दौला के समय में कोटा बूदी के साधु पुरुषोत्तमदास ने ऋयोध्या में ऋति की थी। इन्होंने एक मन्दिर की भी स्थापना की। इनमें २५ पट्टियाँ है, जिनमें ऋधिकाश भ्रमण्-शील याचक का जीवन व्यतीत करती हैं। रामनारायण दास जी के मत से-

> निर्वाणं निवृतौनाशे मोचे चैव प्रकीर्तितम् । महन्मोच सुख यस्य स महानिर्वाणो मतः ॥ वही, पु० ३०६ ।

इन ऋखाड़ों के साधु ऋखाड-मल्ल, नागा, ऋतीत ऋादि नामों से विख्यात हैं। यो तो ये समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करते पाए जाते हैं, परन्तु इनका प्रमुख केन्द्र हनुमानगढी, ऋयोध्या, है

अखाड़ों के मुख्य कर्तव्य — इन अखाड़ों के मुख्य कर्तव्य विपित्त्यों से हिन्दू धर्म एवं हिन्दुओं के मन्दिरों की रत्ना करना, वैष्णव धर्म के विद्रोहियों का दमन करना, कुम्भ पर्व के अवसर पर अपने सम्प्रदाय की मर्यादा बचाना आदि हैं। इसी कारण इन साधुओं का अधिकाश समय सैनिक शिन्ना प्राप्त करने में ही व्यतीत होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन अखाड़ों ने गत २०० वर्षों से हिन्दू-धर्म और हिन्दू जाति की अपूर्व सेवा की है।

श्रखाड़ों का सगठन-इन श्रखाड़ो की ३ श्रनियाँ होती है-

पहली अनी—निर्वाणी अनी—इस अनी में निर्वाणी, खाकी तथा निरा-वलम्बी, ये तीन अखाड़े सम्मिलित रहते हैं। निर्वाणी अखाड़े में रामानन्दी निर्वाणी के साथ ही हरिव्यासी निर्वाणी, मध्व सम्प्रदायी, बलमद्री निर्वाणी आदि भी सम्मिलित रहते हैं। खाकी अखाड़े में रामानन्दी खाकी अखाड़े के साथ ही हरिव्यासी खाकी अखाड़े मी सम्मिलित हो गए हैं। इसी प्रकार निरावलम्बी अखाड़े में हरिव्यासी टाटम्बरी अखाड़ा भी मिल गया है। इन अखाड़ों में सर्व प्रमुख है निर्वाणी अखाड़ा।

दूसरी अनी—दिगम्बर अनी—इस अनी मे रामानन्दी दिगम्बर अखाड़े मे श्याम जी दिगम्बर या हरिव्यासी दिगम्बर तथा धूरिया दिगम्बर अखाडे भी मिल गए हैं।

तीसरी अनी—निर्मोही अनी—इस अनी मे निर्मोही, महानिर्वाणी और सन्तोषी अखाडे सम्मिलित हैं । निर्मोही अखाडे मे रामानन्दी निर्मोही, हरिज्यासी निर्मोही या मालाधारी, विष्णुस्वामी मतावलम्बी निर्मोही ऋथवा भाड़िया निर्मोही, राषावल्लभी निर्मोही ऋदि सम्मिलित रहते हैं। महानिर्वाणी ऋखाडे मे रामा-नन्दी साधुश्रों के साथ ही हरिव्यासी महानिर्वाणी भी मिले रहते हैं। इसी प्रकार सन्तोषी ऋखाड़े मे हरिव्यासी सन्तोषी भी मम्मिलित हो जाते हैं। इनमें निर्मोही प्रधान हैं।

इस प्रकार रामानन्द सम्प्रदाय में निर्वाणी, खाकी, निरावलम्बी, दिगम्बर, निर्मोही, महानिर्वाणी श्रीर सन्तोषी श्रादि सात श्रखां हैं। श्रन्य सम्प्रदायों के श्रखां के मिल जाने से कुल ६ कुलों का निर्माण हो गया है। सनक (निम्बार्क) सम्प्रदाय में श्रयाम जी दिगम्बर, हरिव्यासी निर्मोही, हरिव्यासी निर्वाणी, हरिव्यासी महानिर्वाणी, भाडिया, हरिव्यासी सन्तोषी, निरावलम्बी ये सात श्रखांडे मुख्य है। मालाधारी नामक एक श्रीर श्रखांडा इसी सम्प्रदाय का है। ब्रह्मसम्प्रदाय में बलभद्री श्रीर राधांबल्लभी दो श्रखांडे है। रुद्र सम्प्रदाय में विष्णुस्वामी नामक एक ही श्रखांडा है। ऊखल श्रखांडा इन सब का सम्मिलित पचायती श्रखांड़ा है। (सन्त, श्रीरामानन्दाक, वर्ष ४, श्रक ७-८-६।) इन श्रखांडों में कृष्णोपासक श्रखांड़ों के साधू कृष्ण की ही उपासना करते हैं।

ध्वज

क—पंचरंग—दिगम्बर श्रखाडे का ध्वज पाच रगो का होता है। ख—एकरग—श्रन्य दोनां श्रनियों मे श्वेत रग का ही ध्वज होता है।

ध्वज पर चिन्ह—रामानन्दी श्रखाड़ों में बाहर की श्रोर ध्वज पर हनुमान् जी का श्रोर भीतर की श्रोर सूर्यनारायण का चिन्ह बना होता है, किन्तु श्रन्य सम्प्रदायों के श्रखाड़ों के ध्वजों पर बाहर तो इनुमान् जी ही रहते हैं, भीतर गरुड़जी का चिन्ह बना रहता है।

## कुम्भ पर इन अखाड़ों के मिलने का कम

कुम्म में प्रथम टाटम्बरी, बलमद्री श्रीर हरिव्यासी निर्वाणि एक साथ मिलते हैं, फिर खाकी निरावलम्बी श्रीर हरिव्यासी खाकी श्रादि एक साथ मिलते हैं। तत्पश्चात् दोनों समूह मिल कर निर्वाणी श्रनी बनाते हैं। दिगम्बर श्रखाड़ा श्रलग ही रहता है। जुलूस में श्रागे निर्मोही श्रनी, मध्य मे दिगम्बर श्रनी श्रीर श्रन्त में निर्वाणी श्रनी होती है। युद्ध के समय पहले दाहिनी श्रोर निर्वाणी, मध्य में दिगम्बर श्रीर बाएं पार्श्व में निर्मोही रहा करते थे। इनके भिन्न-भिन्न निश्नान भी हैं।

कुम्भ प्रयाग, हरद्वार, नासिक श्रौर उज्जैन में प्रति बारह वर्ष के उपरात होता रहता है। वहाँ ये श्रखांडे विशेष रूप से जुटते हैं।

खालसा—िसक्लो के श्रनुकरण पर इस सम्प्रदाय में खालसों का भी सगठन किया गया है, जिन्हें 'चतु' सम्प्रदाय खालसा' कहते हैं । श्री वैष्ण्वों के पाँच खालसे हैं—

क—डाकोर खालसा—यह खालसा टीला जी द्वारा गादी के महन्य श्री मंगलदास जी के परिवार का है। इसके श्रन्तर्गत डाकोर खालसा तथा रतलाम खालसा नामक दो श्रीर खालसे है। स० २००० वि० मे श्री रामनारायणदास जी इस खालसे के महन्थ थे।

ख—डांडिया खालसा—श्री घोरमदास न इस खालसे की स्थापना की ; श्री जगन्नाथदास ने इस १२ भाई डाडिया खालसे की श्री बृद्धि की । स० २००० मे रामरत्नदास जी इसके महन्थ थे ।

ग—नन्दरामदास खालसा—इस खालसे की स्थापना धीरमदास जी के शिष्य श्री नन्दराम दास ने की थी। स० २००० मे श्री बालकदास जी इस खालसे के महन्थ थे।

च—त्यागी खालसा—श्री सियारामदास ने इस खालसे की स्थापना की थी। इस १३ भाई खालसे के स० २००० मे श्री ऋर्जुनदास महन्य थे।

ड- महात्यागी खालसा-श्री बलदेवदास ने इस खालसे की स्थापना की श्री । इस १४ भाई खालसे के सं० २००० मे श्री रामजीवनदास महन्थ थे।

श्रावाड़ों के साधुश्रों की श्रेणियों—श्रपने गुरु-स्थान को छोड़ कर चतुः सम्प्रदाय की सेवा करने की भावना वाला साधु इन श्रावाड़ों में सम्मिलित हो कर 'श्रावाड़मल्ल' के नाम से पुकारा जाता है। वह निम्नश्रेणियों को पार कर 'नागा' पद को प्राप्त होता है। जिस नागा की सेवा में वह नियोजित होता है, उसका वह 'सादिक' कहलाता है। इन साधुश्रों की निम्नलिखित श्रेणियों हैं—

क यात्री ये साधु अपने नागा श्रतीत के लिए दात्न श्रादि का प्रबन्ध करते हैं तथा इधर-उधर भ्रमण किया करते हैं।

ख-छोरा--ये नागा श्रतीतों को स्नानादि कराते तथा उनके पीने का पानी लाते हैं।

ग—बन्दग़ीदार—चौका, भाड़ लगाना, भोजन तैयार करना तथा शस्त्रास्त्र की शिल्ला प्राप्त करना ही इनका काम है। घ—मुरोठिया—भगवान् की पूजा, उपासना करना एव शस्त्रास्त्र विद्या मे पूर्णतया निपुण हो जाना इनका मुख्य कार्य है।

क नागा—सेवको को चेतावनी देना, भगवान् एव भागवतो की पूजा का प्रवन्ध करना, सम्प्रदाय के मठो-मन्दिरों एव अनुयायियो की रच्चा करना, कुम्भ का प्रवन्ध करना तथा कुम्भ के अवसर पर अन्य साधु आने को नागा बनाना आदि इनके प्रमुख कर्तव्य हैं। इसी प्रकार सम्प्रदाय की प्रमुख समस्याओं पर विचार करना एवं उनका सुभाव प्रस्तुत करना आदि भी इन्हीं नागा-अतीतों का काम है। ये नागा चारसेली के होते हैं—वसितया, हरद्वारी, सागरिया और उज्जैनी।

च--- ग्रतीत--- सिद्ध नागाश्रो को नागा श्रतीत के नाम से श्रिभिहित किया जाता है।

श्रवाड़ों की शासन-व्यवस्था—यहाँ निर्मोही श्रवाडा, श्री श्रयोध्या जी, के श्रनुसार इन श्रवाडों की सामान्य शासनव्यवस्था पर प्रकाश डाला जा रहा है। निर्मोही श्रवाड़ा, रामघाट, श्रयोध्या जी के महान्त रघुनाथदास द्वारा प्रकाशित 'श्री पचरामानन्दीय निर्मोही श्रवाड़ा श्री श्रयोध्या जी का रिजस्टर्ड विधान' के श्रनुसार ही निम्नलिखित सूचनाएँ दी जा रही हैं।

महन्थ—महन्थ का चुनाव प्रत्येक ऋखाडे के सदरय नागा ऋतीत करते हैं। इनके द्वारा निर्वाचित महन्थ को चुनाव के समय प्रस्तुत रहना पड़ता है। ऋखाड़ों की व्यवस्था महन्थ, पच तथा सरपच ऋादि की एक कार्यकारियाी समिति द्वारा की जाती है। महन्थ को इस समिति की ऋाज्ञा माननी पड़ती है, ऋन्यथा उसे सामान्य सभा पदच्युत कर देती है। महन्थ, सरपच या पच ऋादि त्यागपत्र न दें तो ऋाजीवन ऋपने पद पर बने रह सकते हैं। इनमें से यदि किमी की मृत्यु हो जाय था कोई त्यागपत्र दें दें तो रिक्त स्थान की पूर्ति ऋखाड़े के नागा ऋतीतों की एक विशेष ऋायोजित सभा द्वारा की जाती है।

श्रखाडे की सम्पत्ति की देखभाल व्यवस्थापिका सिमिति के कुछ पची द्वारा होती है। वर्ष में कार्यकारिग्री-सिमिति की बैठक एक बार श्रवश्य होती है। उसमे प्रत्येक साध्र व महन्थादि के कर्तव्याकर्तव्य पर विचार किया जाता है।

महन्य श्रखांडे की सम्पत्ति का स्वामी होता है। उसे श्रखांडे के मन्दिर श्रादि की पूजा-व्यवस्था करनी पड़ती है। परम्परा की रचा करना भी उसी का काम है। साम्प्रदायिक वेषभूषा, श्राचार-व्यवहार का उसे पूरा पालन करना पड़ता है। न तो उसे उत्तराधिकारी चुनने का श्रधिकार होता है श्रीर न परम्परा के विरुद्ध श्राचरण करने का। साधुश्रो को नागा बनाने का कार्य महन्य ही करता है। उसी को शिष्य बनाने का भी अधिकार होता है। महन्य आय-व्यय का पूरा लेखा पचों को देता रहता है श्रीर महन्थी से हट जाने पर सामान्य सदस्य मात्र रह जाता है।

गोलकी—श्रखाडे की सम्पित के श्राय-व्यय का लेखा गोलकी रखता है। इसका निर्वाचन ३ वर्ष के लिये किया जाता है। सामान्य व्यय के लिए यह १०० रू० तक श्रपने पास रख सकता है। गोलकी के सामने ही एक पुजारी दूसरे पुजारी को कार्यभार सौपता है। बदचलनी पर गोलकी बीच में ही पदच्युत हो जाता है।

साधुत्रों के सामान्य कर्तव्य-श्रखांड के नियमों का पालन करना, परम्परा की रत्ता करना, कार्यकारिगों की श्राज्ञा का श्रनुगमन करना श्रादि इन श्रखांड़ों के साधुश्रों के कर्तव्य हैं। श्रयोध्या में निर्मीही श्रखांडे के मन्दिर हैं—जन्मभूमि, रामकोट तथा विजयराघव मन्दिर।

विशेष—रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रायः सभी मठो की व्यवस्था उपर्युक्त प्रगाली से होती है। इन मठो मे दोपहर एव रात्रि मे सैकड़ो साधु नित्य ही भोजन करते हैं। उनके रहने की व्यवस्था भी वही की जाती है। प्रत्येक मठ के साथ-साथ एक मदिर भी होता है, जिसमे साम्प्रदायिक पूजा-पद्धति के अनुसार पुजारी भगवान् की सेवा करता है।

रामानन्द-सम्प्रदाय से कुछ दूरी से सम्बद्ध पंथ—रामानन्द स्वामी द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय के इतिहास का वर्णन करने के पश्चात् यहाँ यह श्रावश्यक सा जान पड़ता है कि उन पथो का भी सक्चेप से ही एक विवरण उपस्थित किया जाय, जो रामानन्द जी के शिष्यो द्वारा प्रवर्तित किए गए, किन्तु परिस्थिति तथा वातावरण विशेष के कारण जिन्होंने स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित मत से थोडे भिन्न मत की प्रतिष्ठा की थी। इनमें से प्रायः सभी पथो ने रामानन्द जी द्वारा प्रवर्तित भक्ति-पद्धति के मूल सिद्धान्तो —प्रपत्ति, न्यास, क्रियाकला-पादि का परिस्थाग, जातिपाति के भेद को न मानना, दासभावना श्रादि—को स्वीकार कर लिया है, किन्तु स्वामी जी के दार्शनिक सिद्धान्तो में उनकी विशेष श्रास्था नहीं दिखलाई पडती। 'उत्तरी भारत की सत परम्परा' में प० परशुराम चतुर्वेदी ने इन पंथों की उत्पत्ति श्रीर विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला है। स्रतः विशेष विवरण वही देखना उपयुक्त होगा। यहाँ केवल सद्धेप में ही उनका परिचय मात्र दिया जा रहा है।

कबीर पंथ—कबीर साहब की मृत्यु के उपरान्त इस पथ की स्थापना उनके शिष्यों ने की थी। इस पन्थ के तीन प्रमुख केन्द्र हैं—काशी, छत्ती-सगढ़ श्रीर धनौती (विहार)। काशी वाली शाखा के संस्थापक सुरतगोपाल कहे जाते हैं, जिन्हे कबीर का शिष्य कहा जाता है। कबीर चौरा मठ के अन्तर्गत मध्यप्रदेश का बुरहानपुर वाला मठ, पुरी की कबीर-समाधि, द्वारका का कबीर मठ श्रादि आते हैं।। छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्त्तक धर्मदास जी कहे जाते हैं। बस्तुतः कबीरपथ को सुहढिमित्त प्रदान करने का कार्य धर्मदास ने ही किया था। बांधवगढ, कूडरमल, धामखेडा, हाटकेसर, बमनी आदि स्थानो पर छत्तीसगढ़ी शाखा के स्थापित किए गए मठ हैं। धनौती शाखा के प्रवर्त्तक भगवान् गोसाई थे, जो कुछ लोगो के अनुसार जाति के अहीर थे और मूलत पिशौराबाद (बुंदेलखंड) के निवासी थे।

कबीर पथ की अन्य शाखाओं में कटक में प्रचलित 'साइबदासी पंथ', काठियावाड़ का 'मृल निरन्जन पंथ', बड़ौदा के 'टकसारी पथ', मड़ौच के 'जीवापंथ' आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सत्य कबीर, नामकबीर, दान-कबीर, मंगल कबीर, हंसकबीर और उदासी कबीर तथा अन्य छोटे-छोटे अनेक उपपंथ कबीर पथ से सम्बद्ध बतलाए गए हैं, परन्तु उनका कोई भी व्यवस्थित इतिहास प्राप्त नहीं है।'

कवीर-पथ रामानन्दी दार्शनिक विचारधारा से बहुत दूर तक प्रभावित है, अन्य सम्प्रदायों का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक कवीर की विचारधारा का सम्बन्ध है, हमने इस ग्रन्थ में रामानन्द-सम्प्रदाय के संदर्भ में उसका अध्ययन विस्तृत रूप से किया है। प्रत्यच्ताः यह पथ रामानन्द-सम्प्रदाय से स्वतन्त्र एव भिन्न सन्ता रखता है।

सेन पंथ—डा० ग्रियर्सन ने 'इन्साइक्लोपीडिया अब् रिलीजन ऐएड एथिक्स' (भाग २, पृष्ठ ३८४) में लिखा है कि सेन के नाम से एक पंथ भी प्रचलित पाया गया है। उनका अनुमान है कि यह पथ इसिलये चल पड़ा, क्योंकि सेन के बंशजों का बहुत दिनों तक बॉधवगढ़ के नरेशों पर प्रभाव बना रहा। खेद है, इस पन्थ के अनुयायियों का न तो कोई परिचय मिलता है और न उनके सम्बन्ध में कहीं कोई संकेत ही मिलता है। पीछे देखा जा चुका है कि सेन स्वामी रामानन्द के एक प्रमुख शिष्य माने गये है, फिर भी उनका भुकाक कबीर की ओर अधिक था। हाँ, मिल्त-पद्धति की दृष्टि से अवश्य ही ये रामानन्द जी के एक पक्के अनुयायी थे।

### २३६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव

रैदास पंथ—रैदास के नाम से एक पथ की सत्ता का परिचय अपने कि विद्वानों ने दिया है, पर इसके इतिहास, सगठन, विचारघारा आदि पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। प्रायः उत्तर भारत की चमार जाति के लोग अपने को रैदासी ही कहते हैं। आजकल इस रैदासी पथ के लोगों ने अपना सगठन भी कर लिया है और प्रयाग आदि में रिवदास जयन्ती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।

विचारधारा की दृष्टि से रैदास जी भी कबीर से ही अधिक प्रभावित थे। हाँ, रामानन्दी भक्तिपद्धित का उन पर विशेष प्रभाव पाया जाता है। मंत्तेष में रामानन्द-सम्प्रदाय का यही इतिहास है।

### पंचम अध्याय

# दार्शनिक-सिद्धान्त

## दार्शनिक-विचारधारा

रामानन्द-सम्प्रदाय श्रीर विशिष्टाहुँत मत-रामानन्द-सम्प्रदाय को 'श्री सम्प्रदाय' के नाम से ऋभिहित किया जाता है। स्राज से ३२ वर्ष पूर्व तक यह सम्प्रदाय रामानुज-सम्प्रदाय से सम्बद्ध उसकी उपशाखा के रूप में माना जाता था, किन्तु इघर जब से इसे रामानुज-सम्प्रदाय से मिन्न एव स्वतन्त्र सम्प्रदाय सिद्ध करने का ब्रान्दोलन चला है. तब से 'श्री' शब्द से लच्मी का अर्थ न लेकर 'सीता' ऋर्थ लिया जाने लगा है। फिर भी इस सम्प्रदाय का दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैत ही माना जाता है। स्वयं रामानन्द स्वामी ने 'श्री वैष्णव मताब्ज-भास्कर' ग्रन्थ में इस मत का विस्तृत एवं शास्त्रीय विवेचन नहीं प्रस्तुत किया है श्रीर न ही श्रपने मत को उन्होंने विशिष्टाद्वेत के नाम से ऋभिहित किया है। 'श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर' मे श्रपने प्रिय शिष्य सुरसुरानद के दश प्रश्नो का उत्तर देते समय स्वामी जी ने 'तत्व क्या है ?' नामक प्रश्न के उत्तर में ईश्वर, जीव एव प्रकृति का भी विवेचन किया है। किन्तु, वह भी बहुत श्रधिक क्रमबद्ध एव शास्त्रीय दग का विवेचन नहीं है। 'ब्रानन्दभाष्य' मे ब्रावश्य ही रामानन्द-सम्प्रदाय के विशिष्टाद्वैत मत का शास्त्रीय ढग पर विस्तृत विवेचन किया गया है, किन्तु उसे रामानन्द स्वामी कृत मानने मे अनेक कठिनाइयाँ है, जिनका उल्लेख हम 'रामा-नन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता' नामक अध्याय में कर चुके हैं। श्रतः 'श्रानन्दभाष्य' के मत को रामानन्द-सम्प्रदाय के मूल सिद्धान्त मान लेने में श्रापत्ति हो सकती है। फिर भी उसमे प्रतिपादित मत की श्रवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऋाधुनिक रामानन्दी-सम्प्रदाय का वह एकमात्र प्रमुख प्रतिनिधि 'भाष्य' है ।

'श्रानन्द्माव्य' क श्रनुमार 'ब्रह्म मीमासा शास्त्र' का प्रतिपाद्य विशिष्टाहैत ही है, केवलाहैत नही—'एवचाखिलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामजस्याट्पपत्तिवलाच्च विशिष्टाहैतमेवास्य ब्रह्ममीमासाशास्त्रस्य विषयो नतु केवलाहैतम्।' विशिष्टाहैत शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है: 'विशिष्ट च विशिष्ट च विशिष्ट च विशिष्ट , विशिष्टयोरहैते विशिष्टाहैतम्' श्र्यात् सूच्म चिद्चिद् विशिष्ट अथवा कारण ब्रह्म और स्थूल चिद्चिद् विशिष्ट श्रयवा कार्य ब्रह्म म अमेद स्थापित करना ही विशिष्टाहैत मत का लच्य है। इस मत मे ब्रह्म को स्वगत मेद से चिद्चिद् विशिष्ट माना गया है। यह ब्रह्म अनेक श्रुम गुणों से युक्त है। वेदान्त मेउपनिषदों मे-जहाँ उसे 'निर्णुण' कहा गया है, वहाँ ब्रह्म मे प्राकृत गुणों के अभाव से हो उसका ताल्पर्य है। रामानुज-सम्प्रदाय मे इस ब्रह्म को 'नारायण' कहा गया है, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय मे राम को ही ब्रह्म माना गया है—'ब्रह्मशब्दश्च महापुरुषादिपद्वेदनीयनिरस्तािखलदोषमनविधकाितशयासंख्येयकल्याणगुणगणंभग-वन्तश्रीराममेवाहरे।'

इस प्रकार रामानुज-सम्प्रदाय की ही भाँति रामानन्द-सम्प्रदाय को भी 'श्री सम्प्रदाय' तथा उसके दार्शनिक मत को 'विशिष्टाद्वैत' कहा जाता है। दोनो मे अन्तर केवल इतना ही है कि रामानुज-सम्प्रदाय मे 'लच्नी-नारायण' परमाराध्य हैं, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय मे 'सीता-राम'। रामानुज-सम्प्रदाय मे कर्म-काएड को अधिक महत्त्व दिया गया है, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय मे बहुत कम। आगे इम रामानन्द के दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन 'श्री वैष्णव-मताब्ज-भारकर' के आधार पर प्रमुख रूप से और 'श्रीरामार्चनपद्धति' के आधार पर गौण रूप से प्रस्तत करेंगे।

रामानन्दोत्तर साम्प्रदायिक अन्थों का मत — रामानन्द-सम्प्रदाय में ब्रह्म-सूत्र पर लिखे गए ३ भाष्य प्रमुख एव प्रसिद्ध हैं १ — जानकी भाष्य २ — त्र्यानन्द भाष्य ३ — वेदभाष्य । प्रथम की रचना श्राज से लगभग १५० वर्ष पूर्व मिण्राम की छावनी के महथ श्री रामप्रसाद जी ने की थी । द्वितीय की रचना सदिग्ध हे । पीछे रामानन्द जी के प्रन्थों की प्रामाणिकता का विवेचन करते हुए यह देखा जा चुका है कि इस प्रन्थ को रामानन्द जी कृत मान लेने के पत्त में कोई हद प्रमाण नहीं मिलता, प्रत्युत अनेक श्रकाट्य प्रमाणों के श्राधार पर उसे स्त्राधुनिक कृति के रूप में ही स्वीकार करना पहना है । तीसरा प्रन्थ रामानन्द-

१-- त्रानन्द माध्य--१।१।१ पृष्ठ १४-१५, सं० रघुवरदास वेदान्ती ।

२--वही, पृ० ४।

सम्प्रदाय के ब्राधिनिक विद्वान श्री भगवदाचार्य जी द्वारा प्राणीत है। फिर भी श्राधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय मे 'श्रानन्दभाष्य' को ही साम्प्रदायिक भाष्य होने का गौरव प्राप्त है । उसी का पठन-पाठन इस समय विशेष हो रहा है श्रीर उसके मत को साम्प्रदायिक मत स्वीकार कर लिया गया है। इस ग्रन्थ मे विशिष्टाहैत मत का प्रतिपादन किया गया है। 'जानकीभाष्य' मे भी विशिष्टाद्वैत मत का 'प्रतिपादन किया गया है । पीछे यह भी देखा जा चुका है कि 'श्रानन्दभाष्य' श्रौर 'जानकीभाष्य' मे न केवल विचार-भावसाम्य है, श्रापितु दोनो मे बहुत दूर तक भाषा श्रौर शब्दसाम्य भी है। श्रनेक कारणों से इस प्रन्थ को उतनी मान्यता नहीं मिल सकी है, जितनी 'त्र्यानन्दभाष्य' को । श्री भगवदाचार्य के 'भाष्य' का श्रपना एक श्रलग स्थान है। उनकी विचारधारा रामानन्द जी की धारणाश्रो के ऋधिक निकट है, फिर भी साम्प्रदायिक विद्वानों में ऋधिकाश उनके मत से सहमत होते नहीं प्रतीत होते । भगवदाचार्य के मत से शूद्रो को भी वेदाध्ययन का श्रिधिकार होना चाहिए, किन्तु उपर्युक्त दोनो हो 'भाष्यो' मे शूद्रां को वेट।ध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। इन सब कारणों से 'आनन्दभाष्य' को ही रामानन्द-सम्प्रदाय का प्रामाणिक 'भाष्य' माना जा सकता है। श्रागे उसी के श्राधार पर उत्तर-रामानन्दी विचारधारा का विवेचन किया जायगा ।

रामानन्द-सम्प्रदाय के ऋन्य प्रमुख प्रन्थों मे 'ऋगस्त्य सहिता', 'रामस्तवराज', तथा 'जानकीस्तवराज', 'रामतापिन्युपनिषद्', ऋग्रदास कृत 'रहस्यत्रय' तथा हरिदास कृत 'रहस्यत्रय', 'रामतापिन्युपनिषद् भाष्य', 'रामस्तवराजभाष्य', भगवदा-चार्य कृत 'त्रिरत्नी' ग्रादि विशेष उल्लेखनीय है। इनके श्रितिरिक्त ग्रनेक छोटे-मोटे प्रन्थ यत्र-तत्र मिल जाते हैं स्त्रीर सम्भव है कि इस सम्प्रदाय के प्रमुख मठो की इस्तलिखित पुस्तकों की विस्तृत छानबीन करने पर श्रीर भी श्रनेक प्रामाणिक प्रन्थ उपलब्ध हों, किन्तु वर्तमान रामानन्दी-सम्प्रदाय मे इनमे से भी कुछ ही प्रन्थो का पठन-पाठन होता है । 'रामतापिन्युपनिषद्' का पूरा उपयोग 'म्रानन्दभाष्य' मे कर लिया गया है। शेष ग्रन्थों में विशिष्टाद्वेत मत का बहत संचिप्त विवेचन मिलता है। रहस्यत्रय के विवेचन म अग्रदेव जी तथा हरिदास जी ने 'श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर' का विशेष सहारा लिया है। यह भी सभव है कि उपर्यक्त दोनो ही ग्रन्थ रामानुज-सप्रदाय मे प्रचलित 'रहस्यत्रय' ग्रन्थो के श्राधार पर लिखे गए हो। जो हो, साम्प्रदायिक तत्व-ज्ञान का थोड़ा सा ही परिचय इनमे मिलता है। इसी कारण रामानन्दोत्तर दार्शनिक विचारधारा का श्रध्ययन 'श्रानन्दभाष्य' के श्राधार पर ही प्रमुख रूप से किया जा सकता है। यहाँ इस प्रनथ की विचार-घारा का संचित विवेचन मात्र प्रस्तुत किया जायगा।

## रामानन्द स्वामी का मत

ब्रह्म-राम—१—जिससे विश्वमात्र की उत्पत्ति हुई हे, जो इसकी रचा करता है ब्रीर जिसमे इसका लय भी हो जाता है, जिसके प्रकाश से सूर्य श्रीर चन्द्रमा इस जगत् को निरन्तर प्रकाशित करते रहते हैं, वायु जिसके भय से प्रवहमान है, श्रीर पृथ्वी नीचे पाताल में नहीं चली जाती, वही ज्ञानस्वरूप, (विश्वमात्र की कियाओं का) साची, कूटस्थ (विश्वमात्र को ख्राक्रान्त करके ख्रयोघन की भाँति स्थित), अनेक शुभगुणों से युक्त, श्रविनाशी एव विश्वभर्चा ईश्वर ही ब्रह्म पद से अभिहित होता है। यह ब्रह्म नित्य है, ब्रह्मादि का भी विधायक है, वेदों का उपदेष्टा है, स्वय सर्वज्ञ है, सद्योगियों की रच्चा करता है, तपस्यादि से भी दुर्लभ हे, चेतन को भी चेतनता प्रदान करता है, संसार का पालक है, ध्येय है, स्वतन्त्र हे, बन्धन से रहित है तथा सत्सगगरायण, सज्जनगुरु प्राप्त मुमुक्षुवों का प्राप्य है। पात मध्यान्ह एव साय तीनों कालों में सत्ततिचन्तनयोग्य इस परमार्थ को जान लेने के उपरान्त जिज्ञासुन्त्रों को जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। है

२ — यह ब्रह्म श्रोमान् , दिव्यगुणां का समुद्र, उपनिषदों का प्रतिपाद्य, सब का शरणदाता, समन्तजगत् का कारण, श्राद्यन्त शिन, इन्द्रादि देवों का स्वामी, ब्रह्मादि देवताश्रों द्वारा श्रर्चित, तारा-सूर्य-चन्द्रमा-श्रग्नि-विद्युदादि का प्रकाशक, वीर शत्रुश्रों के शस्त्र-समूहों से भी श्रज्य, विजयी, एव विश्वमात्र का स्वामी है। ४

१—विश्वजातयतोऽद्धा यदावतमिलल लीनमप्यस्तियस्मिन् ।
सूर्यो यत्तेजसेन्दु सकलम्बरत भासयत्येतदेष ।
यद्धभीत्यावातिवातोऽवानरिष सुतलयाति नैवेश्वरो ज्ञः
साचीकूटस्थ एको बहुशुभगुणवानव्ययो विश्वभत्तां॥
श्री वै० म० भा०, सं० प० रामटहलदास, ए० २

२—नित्यो ब्रह्मविधायकश्च पुरुषस्तद्धे देवोधो बुधो, नित्याना शरणं तप प्रमृतिम सद्योगिना दुर्लम । एकश्चेतनचेतनो मृतजगद्धेय. स्वतन्त्रो वशी स प्राप्योऽस्ति मुमुद्धमि सुगुरुमि सत्संगिभिस्तत्परै:॥ वही—स० भगगदाचार्य, प्र०२०१

३-सदानुमन्धेयमिम त्रिकालमुमुक्तिभस्त परमार्थमित्यम् । ज्ञात्वा न चैवास्ति सुवेदनीय जिज्ञासुभिस्तैग्वशिष्यमाण्यम् ॥ वही, ए० २०६

४--श्रोमान् दिव्यगुणाब्धिरौपनिषदो हेतु. शरण्यः प्रमु-देवेशो जगतामनादिनिधनो ब्रह्मादि देवाचित ।

र—इस ब्रह्म पद से भगवान् नारायण श्रथवा श्रीरामचन्द्र का ही बोध होता है। वे श्रीमान् हैं, श्रव्यं है, शरणागतों को रज्ञां करते हैं, विधि-शकरादि देवता उनके चरण-कमल की उपासना करते हैं, योगिजन उनके ही चरण-कमलों को प्राप्त होते हैं, वे क्लेशादि से श्रस्पृश्य हैं, सत्पुरुष उन्हीं के यश का वर्णन करते हैं, वे विद्वानों द्वारा मान्य हैं, समस्तवेद उन्हीं के यश-माहात्म्य का वर्णन करते हैं, वे श्रमर है, सर्वशिक्तमान् हैं, निष्पाप, श्रजर, मन-वाणी से श्रगोचर एव नित्य हैं। र रामानन्द उन्हीं भगवान् राम के सिमत मुख-कमलों का स्मरण करते हैं, जो वेदों के भो जानने योग्य, श्रद्भुतगुणों के समूहों के रत्नाकर, प्रेय, लज्जायुत जानकी जी के कटाज्ञों से श्रवलोंकित, भक्तों के मनोवाछित चतुर्वर्ग (धर्म, श्रर्थ, काम, मोज्ञ) को देने के लिए कल्पतर के समान एव परम शुचि महानीलमिण के सदृश कातियुक्त है। र

४—सीतापित भगवान् राम समस्त गुणों के एकमात्र श्राकर, जगत् के हेतु एवं सबके वरत्वक, शेषी तथा उपास्य है। वे व वबके बन्धु, सबके प्राप्य, सर्वदोष रहित एव कल्याण-गुणाकर हैं। यही भगवान् राम सत्यस्वरूप, श्रानन्दस्वरूप, तथा चित्स्वरूप हैं श्रीर निखिल विभूति के स्वामी हैं। ४

ताराकोनलचन्द्रमोबहुमह सौदामनी भासकोऽ जयुयो वीर सपत्नशर्खानचयैजेंता च तेषा मुहु ॥ वही, ५० २०१

१—श्रीमानच्यं. शरण्यो विधिमवप्रमुखैयोंगिगम्याघिपहमोऽस्पृश्य क्लेशादिभि सत्स-मुदितसुयशा सूरिमान्योवदान्य । शश्वत्रारायणोऽज. सुमहितमहिमासाधुवेदैर शेषैनिमृ त्यु सर्वशाक्तिविंकलुषविजरोगीर्मनोम्यामगम्यः ॥

श्री बै० म० भा०, रा० ट० दास, १९४ २

२---श्रीमतश्रुतिवेचमद्भुतगुण्यमामाय्यरत्नाकर प्रेय स्वेच्चण समुलिङ्जतमहीजाता-च्चिकोणेचितम्।

भक्तारोषमनोभिवािच्छतचतुर्वर्गेप्रदस्तद्भुम रामस्मेरमुखाबुजशुाचिमहानीलार-मकातिभजे। वही, स० रामटहलदास, ५० १।

३—तत्राचेनपदेनरेण भगवान् सीतापित प्रोच्यते श्रीरामोजगता गुणैकिनलयोहेतुश्चस-रच्चकः। तच्छेषा पदतोऽप्यतो भगवतोऽनन्याई शेषत्वक व्यावृण्तस्तुसुरांतरादिगत-सत्तच्छेषताया मुद्धः॥ श्री वै० म० भा०, रा० ट० दास, पृ० ३-४.

४---ससर्विवधवन्धुत्वं सर्वप्राप्यत्वमेव च । सर्वप्रापकतातेनतथाचोभयलिंगता ॥

५—पदेनैवोच्यते सत्यानदिचद्रूपता तथा । यावद्विभृतिनेतृत्व रामपादाञ्ज सन्नते । वही, १० ५

५—स्वय विष्णु ही राम के रूप मे श्रवतीर्ण हुए थे। ये राम ही राजा दशरथ के पुत्र थे, जानकी जी उनकी पत्नी थी, पिता की श्राज्ञा मान कर उन्होंने चित्रकृट को। श्रपना निवासस्थान बनाया था श्रीर कानन मे १४ वर्ष विता दिए थे। इन्होंने भक्तो के भय को दूर किया था, सुश्रीव को राज्य दिया श्रीर रावण को मारकर सबको सुखी बना दिया था। र

६—राम अद्भुत रूप-लावययुक्त हैं। विकसित कमल के समान उनके नेत्र विशाल हैं, उनका सौदर्य ब्रह्मा और शिव के भी मन को हर लेने वाला है, वे नित्य सिमत रहते हैं, सीता जी कटाच्चों से उनका अवलोकन करती हैं, उनके कमलसहश चरण मुनिजनों के मनभ्रमर से विचुम्बित होते हैं, वे लोकोत्तरबलशाली, अद्भुत दिव्य धनुष और वाणों से प्रजित तथा आजानुबाहु हैं। वे बहुमूल्य हार, अगद, नूपुर, कमल के पराग के सहश पोत वस्त्र आदि से युक्त हैं। उनका शरीर नूतन मेघ के सहश है। वे असन्न-विकसित लावययपूर्ण कमल के सहश मुखवाले हैं। संसार के शरणदाता, परमपुरुषोत्तम, महोत्सवस्वरूप, दशरथ के पुत्र राम सीता और लद्मण के साथ नित्य ही सुशोभित रहते हैं। है

७—राम श्रद्भुत शक्ति सम्पन्न हैं । उन्होंने शंकर के धनुष को खरिडत कर 'परशुराम को परास्त कर दिया था । शत्रुगन्नसो के लिये तो वे श्रनल के ही समान हैं । उनके शस्त्रास्त्र-संघ श्रत्यन्त बलवाले, शक्तिशाली, दुष्करकार्यों के करने मे

१—मासेमधौ यानवमी सुयुक्ता शुक्लाऽदितीशोनशुभेनभेन । कर्के महापुर्यतमासुलग्ने-जातोऽथराम स्वयमेव विष्णु । वही, पृ० १३ ।श्लोक ७८ ।।

२—हे श्री दाशरथे सुनीशमरवयश्रीजानकीवल्लम, ताताज्ञापरिपालकप्रसुवर श्रीचित्र-क्टालय। हे श्राकाननवासि, मक्तमयभित्सुप्रावराज्यप्रद पौलस्त्यविनिहत्यस-वैसुखक्तज्ञ्चीराममासुद्धर। श्रीरामार्चनपद्धति, स० रामनारायणदास, १०२।

चिमवादि मनोहर सुस्मित । जनकजाहुगगांगसमी-चितंप्रयातसत्समनुग्रह कारियम् ॥ मुनिमनसुमधुन्नतन्तुम्बतः स्फुटलसन्मकरदपदा-बुजम् । बलवदद्भुतदिब्यधनुः शरामहितजानुविलाबमहाभुकम् ॥...पराष्म्येहारागद-चारुनूपुरं सुपदमिकंजल्क पिशगवाससम् । लसद्वनश्यामतनुगुयाकर कृपार्यव सङ्ख्याम्बुजासनम् ॥ प्रसन्नलावयय सुभृन्मुखाभ्बुज, जगन्ब्रस्य पुरुषोत्तम परम् । सहानुजदाशरिष महोत्सव समरामिराम सह सोतया सदा ॥ श्री वैष्यव-मताब्ज-मास्तरः प० रामटहलदास, पृष्ठ =-१ ।

४—श्रीमन्तर्दालतेन्द्रनालमायाम मन्तेश कोदडकम् । रामनिजितभागैव जनकजापांगेवित राघवं ॥ शश्वरपैत्र्यनिदेशपालनपर रचोरिकचानलम् । पूजापद्धितिमचितु वितनुते स्मृत्वायित्स्मापितम् ॥ श्री रामार्चन पद्धति, पं० रामटहलदास, पृ० ३४ ।

सत्तम, श्रेय एव प्रतापयुक्त, मुनिजनों द्वारावदित, भयकर रात्रुश्चां के भी मान को विगलित करने वाले, राज्यस एव टैत्यों के विनाशकारी, जलनिधि को भी क्षुब्ध कर देने वाले, लोकों के विजेता, सर्वमान्य, विध्ननाशक एव कल्याणकारी हैं।

—राम अनेक कल्याया गुया के आकर ह। प्रपन्नों के अभीष्ट को वे निश्चित् रूप से पूरा करते हैं। शरयागतों की रज्ञा करने में वे बड़े ही निपुण हैं। उनके इस माहात्म्य को शिव एवं शेष भी नहीं जानते। परमसिद्धि की कामना से अकिचन व्यक्ति भी उनकी शरया में जाकर उनकी दया का भागी बन सकता है। उन्हें जाति-पाति किया-कलापादिक की अपेज्ञा नहीं है।

६—जगत् के स्वामी श्रीश, जगन्निवास, जगत्कारण एव प्रभु होते हुए भी राम बहे ही उदार है। अवस्तुत. श्रेष्ठ विद्धानों ने कृपा-सिन्धु, कीर्ति-सपन्न, श्रिचिन्य-श्रिखिलवैभव वाले भगवान् राम की श्रन्यों के कष्टों से प्रति श्रमहन-शीलता को ही दया कहा है। अवस्तुता को निवास के प्रातःकाल उठते ही ससार में मगल का स्त्रपात हो जाता है। भक्त का यह विश्वास है कि नरशार्दुल भगवान् राम के प्रातः निद्रात्याग करने मात्र से सारा ससार जायत हो उठेगा। इ

१०—राम बडे ही भक्त-वत्सल हैं। नित्य सदाचार परायण विद्वज्जन वात्सल्य-महार्णव भगवान् राम का दोष-भोगिता-रूप स्रर्थात् स्वजनों के स्रपराधो

१—प्रत्यूह्व्यूह्मग विद्धदुरुवल राक्तिमान्सर्वकारी । भूरिश्रेय प्रतापी मुनिवर निकरैं स्तूयमानोऽविमान । रचोदैत्यादिनाशी चुभितजलनिधिलोंकजिल्लोकमान्यो, धन्योनो मगलौष सपदि स कुरुताद्रामशस्त्रास्त्रस्य । श्री वै० म० भा०, म० रा० ट० दास, पृ० १२ ।

२—प्रपन्नाभीष्टसदोहश्रीरामकरुणानिथे, शिवशेषाद्यविज्ञे याशेषमाहात्म्यराघव । श्री रामार्चनपद्धति, स० रामटहलढास, पृ० १३-१४ ।

३—प्राप्तु परा सिद्धिमिकंचनोजनोद्विजाति।रच्छव्छरण हरिंग्रजेत्। परदयालु स्वगुणान-पेक्तितिक्रयाकलापादिकजातिबन्धनम् ॥ श्री वै०म०भा०, सं०भगवदाचार्य, ५० १७३ ।

४--जगत्पते श्रीरा जगन्निवास प्रभोजगत्कारणरामचन्द्र । नमोनम कारुणिकायतुभ्य पदाब्ज युग्मे तवभक्तिरस्तु ॥ श्री वै०म०भा०, भगवदाचार्य,-पृ० १६१ ।

५—दयान्यदु खस्यनिगवते बुधैरपाकृतैस्तैरसिष्ट्रणुतास्तुता । कृपामहान्धे समुदारक्षेतें-विष्णोरचिन्त्याखिलवैभवस्य । श्री वै०म०भा०, रामटहलदास, १० १७ ।

६—उत्तिष्ठनरशाद्र् ल कर्त्तब्य दैवतान्द्रिकम् ॥ . . त्वदीयोत्थानमात्रेण ह्युत्थितमुवनत्रय । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीराम भद्र ते करुणानिथे । उत्तिष्ठजानकीकात त्रैलोक्य मगल कुरु ॥ श्रो रामार्चन पद्धति, रामनारायखदास, ए० = ।

की स्त्रोर दृष्टिपात न करना रूप ही वात्सल्य-इष्ट निरूपित करते हैं। इसीलिए तो विरंचि स्त्रौर शम्भु भी भगवान्राम के पदारिवन्द की सेवा करते हैं। भक्तो को तो ऐसे भगवान् के चरणकमल का चंचरीक होना ही चाहिए। र

११—राम ससार के कारण हैं। उनमे श्रीर ससार में पिता-पुत्र, रत्त्य-रत्त्वक शेष-शेषित्व, भार्या-भर्तृत्व, स्व-स्वामि, श्राघार-श्राधेय, सेव्य-सेवक, श्रात्मा-श्रात्मीयत्व, भोग्य-भोक्तृत्व श्रादि श्रनेक सम्बन्ध हैं। है

१२—भगवान् श्रौर जीवो मे भी उपर्पुक्त सम्बन्ध रामानन्द जी ने माने हैं। उनके श्रमुसार भगवान् ही जीवो के स्वामी हैं, एकमात्र वही शेषी हैं। जीव उनका शेष है। भगवान् का कैकर्य करना ही एकमात्र मुख्य फल है। भगवान् राम ही जीवो के परमप्राप्य है, वही एकमात्र उपाय भी है। इसीलिए जीवों को चाहिए कि वे ईर्ष्या-देषादि से पृथक् रह कर, सावधान होकर, श्रंगो सहित, पार्षदो सहित, लद्मग्य-सीता सहित वेदवेद्य भगवान् श्री राम जी का कैंकर्य कर के कालयापन करे। "

१—विभोश्चनात्तस्यमहार्यावस्यवात्सस्यमिष्ट खलु दोषभोगिता। समुच्यतेतैनु भिरस्वतन्त्रे सदासदाचारपरायर्थेन्रे । श्री वै०म० भा०, रामटहलदास, पृ० १६।

२—समुच्यतेसप्रतिचीरत्तचार महात्मनासद्गुणवैष्णवानाम् । विरचिशम्मुश्रितरामचन्द्रपदार्रावदस्थितमृ ग चेतसाम् ॥ वही, ए० २३

१—िपतापुत्र सम्बन्धे जगत्कारयाविना । रद्वयरच्वकभावश्चरेयारच्वक वाचिना ।।
शेषशेषित्वसम्बन्धश्चतुर्थं याद्धसयोच्यते । भार्याभर्तु त्वसवधोऽप्यनन्याहृत्ववाचिना ।।
श्रकारेयापिविक्षे योमध्यस्थेन महामते । स्वस्वात्मभावसवधो मकारेयाथ कथ्यते ॥
श्राधाराध्यभावोपि क्षेयो रामपदेन तु । सेव्यसेवकभावस्तु चतुर्थ् याविनग्यते ॥
नम पदेनाखराडेन त्वात्मात्मीयत्वमुच्यते । षष्ठ्यन्तेन मकारेया भोग्यभोक्तृत्वमृष्युत ।
वही, पृ० ४ ।

४—पदेन षष्ठेनमइत्यनेन स्वस्वाम्यनन्याईकशेषतापि।
समुच्यतेचेतनवाचिनातु तत्किकरत्वेकप्रयोजनत्वम् ॥ बही, पृ० ५
मवाच्योऽह र वाच्याय शेषभूतोऽस्मिमर्वदा॥ . बही, पृ० ४

४---- प्राप्यमिशुनमेवेति श्रीमतेपदतीमतम् । रामचन्द्रे तिपदत स्वामित्वप्रतिपाद्यते ॥ वही, पृ० ६ ।

६---- उपायार्थपरेखात्र त्वखयडनमसोच्यते । उपायोहिमवाच्यस्यरवाच्योरामएवसः ॥ वही, पृ० ४ ।

७--रामाय सागायसपार्षदायसीताममेनाय सहानुजाय । श्राम्नायनेवार्यावधाय शख्वत् के कर्यमीन्यो रहित समाहितः ॥ वही, पृष्ठ २६

१३—भगवान् राम के पार्षदों में लद्मिण राम कैकर्य परायण, सीतेशनिदेश पालक, शरच्चन्द्र के सहश कीर्तिवाले एव श्रप्रमेय हैं। इसीलिये वे राम को परम प्रिय हैं। राम के दूसरे पार्षद हनुमान हैं। वे श्रत्यन्त बलयुक्त, बहुत ही बुद्धिमान्, लाल लाल नेत्रोंवाले, श्री राम के चरण कमलों में मन से सलग्न एव शत्रुश्चों के लिए मृत्युक्त हैं। अगवान् राम के शस्त्रास्त्र भी उनके पार्षद माने गए हैं।

१४—स्वामी जी ने भगवान् के अर्चावतार अथवा प्रतिमावतार का भी विवेचन किया है। उनके अनुसार देश-काल के प्रकर्ष से हीन, आश्रिताभिमत, सिहिष्णु, अप्राकृत दिव्यदेहयुक्त, अपने समस्त कृत्यों मे अर्चिक के अधीन मूर्तिविशेष को अर्चावतार कहते हैं। ये अर्चावतार के चार मेद हैं। स्वयव्यक्त, देव, सेद्ध और मानुष । मुधियों को चाहिए कि आह्वान, आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, प्रदिख्णा और विसर्जन आदि षोडशोपचार से अर्चावतार की पूजा करें। भगवद् विग्रह ही जीवों का एकमात्र उपाय है। वि

१—श्रीरामकैंकर्यपरायण महुर्मृहुश्च मोतेशनिदेशकारिणम् । तमेकवार शरिदन्दुकीतिंत्रमाम्यह लद्दमण्मश्रमेयम् ॥ श्रीरामार्चन पद्धति, रा० ट० दाम, पृष्ठ २४ ।

२---महाबल वायुसुतमहामित प्रतप्तचामीकरचारु लोचनम् । श्रीरामपादाण्जनिविष्टमानस द्विषन्तक श्रीहनुमतमीडे ॥ श्री रा० प०, प० रा० ना० दास, प० २४

३—श्रचीवतारोऽपिचदेशकालप्रकर्षहीन श्रितसम्भवश्च ।
महिष्णुरप्राकृतदेहयुक्त पूर्णोऽर्चकाथीन समाप्तकृत्य ॥ श्री वै०म० भा०, भगवदाचार्य
पृ० १६८ ।

४—स्वयन्यक्तश्चदैवश्च सैद्धोमानुषप्वच देशादौहिप्रशस्ते म वर्तमानश्चतुर्विष ॥ वृही, पृ० १६८ ।

५—- त्राह्वानासनाभ्या च पाद्यार्घ्याचमनैस्तथा, स्नानवस्त्रोपवातैश्च गन्थपुष्पसुध्रपकै । दीपनैवेद्य-ताम्बूल-प्रदक्षिणविसर्जनै । षोडशोपचारैस्तमेतैरचेंत् सदा सुधी ।। वही, पृष्ठ १६

६---शरणेतिपदेनैवोपायस्ति इयहो बुधै । उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते ॥ ...। श्री वै० म० मा०, रामटहूलदास, पु० ६ ।

### श्रानन्दभाष्य का मत

ब्रह्म-ब्रह्म शब्द से भगवान राम का ही बोध होता है। उन्हीं से विश्व की सुब्दि, स्थिति श्रीर लय सम्भव है। वे कहगा-सिन्धु, कल्याग्-गुग्गाकर, तीनों लोक मे परम-प्राप्य है । वेदान्त के वे ही प्रतिपाद्य हैं श्रीर भक्तगण उनका मनविधकातिशयासख्येयकल्यारागुरागरा भगवन्त श्रीराममेवाह। 172 श्रुतियो मे सग्र्या-निर्गुण, साकार-निराकार, ज्ञान-म्रानन्द-बल-ऐश्वर्य-तेज-वीर्यादि म्ननन्तगुग्-युक्त दिव्य मगलविग्रह, स्वप्रकाश, चिज्ज्योतिःस्वरूप, स्वचिन्तनैक प्राप्य. जगज्जनमादि हेतुभूत ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, जो विद्वानी-भक्तो का जिज्ञास्य , ज्ञेय, ध्येय तथा प्राप्य है । इं 'स्रानन्दभाष्य' का निश्चित् मत है कि त्रैपादिक ग्रन्थो द्वारा ऋखिलहेथप्रत्यनीक (समस्तदोपो का प्रतिद्वन्दी) जगज्जनमादिकारण, प्रधानादि अचिद्वस्तु तथा बद्ध-मुक्तादिरूपचेतन पदार्थों से विलच्चण, सर्वेज्ञ, सर्वेशक्तिसम्पन्न, सत्यसकल्प, समस्त कल्याण्गुग्गात्मक, सर्वान्तरा-त्मभूत, निरकुशैश्वर्य, चिन्त्य, दिव्याद्भुत-नित्य-निरवद्य, निरितशय, श्रीज्वल्य, सौंदर्य, सौगध्य, सौकुमार्य, लावरय, यौवनादि गुर्गानिधि, दिव्यरूप, पुराडरीक-दलामलायतेत्त्रण, पुंस्त्रीक्लीवलत्त्रण्युक्त जङ्चेतन के चित्त को मुग्ध करने वाले, परमपुरुषोत्तम श्रीरामाख्य ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

कुछ लोगो का मत है कि वेदान्त का प्रतिपाद्य ख्रद्वेत है। यह प्रपंचात्मक जगत् ब्रह्म मे श्रानिवर्चनीयरूपा श्राविद्या द्वारा परिकल्पित है। व ब्रह्म ख्राखण्ड, ख्रानन्दमय एव चिन्मात्र है। किन्तु निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञान कैसे हुआ। यदि किन्हीं प्रमाणो द्वारा, तब तो वह सविशेष हो ही गया, श्रीर यदि प्रमाणातिरिक्तरीत से उसका ज्ञान हुआ। तो प्रामाणिको द्वारा यह श्रमान्य ही

१—श्रानन्दभाष्यम्, स० रघुवरदास वेदान्ती, प्रका० श्रीरामानन्दीयवैष्णवमहामन्डल, सं० १६=६, ए० ४।

२ - वही, १-१-१, पृ० ४।

३--वही, १-१-१६, पृ० ७६।

४--वही, १-४, पु० १७०।

५--वही, १-१-१, पृ० ६।

६--१-१-१, पृ० ७।

७---१-१. पु० ≒ 1

होगा । षडविध लिगो द्वारा भी वेदान्त का तात्पर्य श्रद्धैत नही हे । 'नेह नानास्ति किंचन' का केवल यही अर्थ है कि द्रष्टव्य ब्रह्म मे नानात्व भेदलेश भी नहीं है श्रीर 'वहस्या प्रजायेय' को लेकर ब्रह्म के नानात्व को सिद्ध करना बालकीडामात्र होगी। १ त्रातः निखिलशक्तिविशिष्ट ब्रह्म ही सृष्टि के प्राक्काल मे अविभक्त नाम-रूप से सूद्भ चिदचिच्छरीर से स्थित था, श्रद्वितीय पद ब्रह्म के सजातीय— विजातीय-स्वगतभेट शून्यत्व की प्रतिष्ठा नहीं करता। र मायापट ऋद्भुत रचना-चमत्व का ही द्योतक है, अनिवर्चनीय अज्ञान का नहीं। अस्वरूप अज्ञान श्रुति-प्रतिपादित नहीं है, प्रत्यचानुमान से भी इसे नहीं सिद्ध किया जा सकता । 8 यदि यह त्र्यविद्या कार्यरूपा है, तो इसका कारण क्या है १ त्र्यविद्यातर इसका कारण नहीं हो सकता स्वय श्रविद्या ही श्रपना कारण नहीं हो सकती श्रात्माश्रय-दोष प्रसगवग । ब्रह्म भी इसका कारण नहीं हो सकता, विकल्पासहत्व से । फिर उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म उसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऋविद्या के पूर्व उपाधि का स्त्रभाव रहता है, निरुपाधि ब्रह्म किसी भी कार्य का कारण नहीं हो सकता । अब्रतः समस्त श्रुति-स्मृतीतिहासपुराखादि के सामन्जस्य से तथा उपपत्तिबल से भी ब्रह्ममीमासाशास्त्र का विषय विशिष्ट।द्वैत ही ठहरता है, केवलाद्वेत नहीं। इ गुणेश कह कर श्रुति उसके सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्वादि नित्यगुणों का वर्णन करती है।" 'ईच्चतेर्नाशब्द' से स्पष्ट है कि जगत् का कारण 'प्रधान' नही, किन्तु सूदम चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म है ; श्रीर इस प्रकार सुद्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म तथा स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म मे स्रमेद स्थापित किया गया है। 'सदेव सोम्येटमग्रश्रासीदेकमेवाद्वितीयम्' से अभेद शब्द का भी चिदचिद्विशिष्ट-परत्व ही तालपर्य है। इस प्रकार सूद्तम चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म स्थूल चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म का उपादान सिद्ध हो जाता है। ९ इस प्रकार श्रुतियो में ब्रह्म को जहा निगुंगा कहा गया है, वहाँ उसका तालर्य निकृष्टगुगाराहित्य से

१--१-१-१, पृ० ६ ।

२-वही, पृ० ११।

३—वही, यृ० १२।

४-वही, पृ० १३।

५-वही, पृ० १३-१४।

६-वही, पृ० १४-१५।

७---बही, ५० १५ ।

द-वही, पृ० १६।

**ह—बही, प० १७**।

ही है—निर्गताः निकृष्टाः सत्वादयः प्राकृताः गुणा यस्मात्तिक्रगुणिमिति ब्युत्पत्ते-निकृष्टगुण्पाहित्यमेव निर्गुण्तवम् । १

३—इस प्रकार प्राकृत गुण रहित ब्रह्म 'निर्गण' शब्द द्वारा श्रीर दिव्यगुण युक्त ब्रह्म 'सगुर्ण' शब्द द्वारा श्रमिहित किया गया है। निर्मुख का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ वस्तुतः श्रभाव द्वारा ब्रह्म के कल्याण गुणो की ही प्रतिष्ठा करती हैं। ब्रह्म को जहाँ श्रद्रेश्य, श्रयाह्य श्रादि कहा गया है वहाँ उसका तात्पर्य निम्नलिखित है। इ अद्गेश्य का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म स्थूल बुद्धि द्वारा दृष्टिगत नहीं हो सकता, स्रतः वह लौकिक प्रत्यन्त का स्रविषय है। स्रामाह्य का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म त्राकाशादि की भॉति ऋत्यत सूच्म तथा ग्राह्म है। ऋगोत्र का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म न तो श्रपने समान द्वितीय ब्रह्म का जनक है श्रीर न पुत्रपौत्रादिरूप उसकी कोई लौकिक परम्परा ही चलती है। अवर्गा का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ब्राह्मसादि अथवा नीलपीतादि वर्स रहित है, उसमे रूप का श्रत्यन्ताभाव नही है । प्रत्युत् वह दिव्यरूप सम्पन्न है । श्रचतु्रुश्रोत्रम् का तात्वर्य यह है कि वह साधारण चक्षु-श्रोत्र से दृष्टिगत नहीं हो सकता। श्रपाणिपादम् का ऋर्थ यह है कि वह पाणिपाद से ऋपरतन्त्र गति वाला है। ऋव्यय से विविध विकार रहित ताल्पर्य है। भूतयोनि से ताल्पर्य यह है कि वह आकाशादि भूतो का कारण है। 'मनोमयः प्राणशरीरोभारूपः सत्यसंकल्प श्राकाशात्मा सर्वकाम सर्वगन्धः सर्वरसस्तर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यानादरः' ( छा० ३-१४-२ ) की व्यख्या 'त्र्यानन्दभाष्य' मे सगुग्रत्व प्रतिपादक रीति से की गई है। श्राह्म सभी के प्राग्र का धारक होने से प्राग्रशरीर है, अप्राकृत दिव्यमंगलविग्रहवान् होने से निरतिशय दीतियुक्त है, श्रमितिहत संकल्पवाला होने से सत्यसकल्प है, श्राकाश से भी सूद्म होने से आकाशात्मा है, सपूर्ण जगत् का कर्त्ता होने से सर्वकर्मा है, उसके भोग्यभोगोपकरणादि दिव्य है, स्रतः वह सर्वकाम है, स्रप्राकृत दिव्यगध-युक्त होने से सर्वगध है, स्वभोगभूत निरवद्यनिरतिशयकल्यागुरूपा सभी विद्याएँ उसके गन्धरस होने से वह सर्वरस है, प्राकृत शब्दस्पर्शगन्ध से रहित होने से वह 'श्रशब्दमस्पर्शमगन्धवत्' कहा गया है, उत्ति-रहित होने से वह स्रवाकी है, सम्पूर्ण कामों को प्राप्त कर उनके प्रति ब्रादर के भाव से रहित होने से वह ब्रानादर

१—वही, पृ० ३०।

२ - वही, १-१-२, पृ० ३५।

३--१-१-२, ए० ३५।

४--१-२-२, पृ० ६७।

हैं; परिपूर्णैंश्वर्य होने से ब्रह्मादि स्तम्बपर्यन्त सभी वस्तुस्रो को तृगीकृत्य वह मौन है, स्रत' उसे स्रजल्पाक कहा गया।

ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान् है। श्रीरामाल्यपरब्रह्म ही सत्य-ज्ञान-स्रानन्द-मय हैं। जीव ग्रानन्दमय नहीं हो सकता। श्री ग्रान्त्यांमी शब्द से ब्रह्म ही श्रमिहित किया जाता है। श्री स्वामी भगवटाचार्य के मत से ईश्वर श्राख्तिहय-प्रत्यनीक, श्रमन्त (देशानविच्छ्न्न, कालानविच्छ्न्न, वस्त्वनविच्छ्न्न), सर्वान्तर्यामी, श्रानन्दज्ञानस्वरूप, ज्ञान-शक्ति-वल-ऐश्वर्य-वीर्य-तेज-वात्सल्य-शोर्य श्रादि कल्याख-गुख्युक्त, श्राश्रित जीवों के लिए वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, मार्दव श्रीर श्रार्जव श्राटि गुख्य तथा शौर्य-पराक्रमादि विरोधि-दमन गुखों से युक्त है। १

ब्रह्म ही जगत् का कारण है। 'सदेव सोम्य इदमय श्रासीत्' वाक्य में सत्यद से सूक्म चिद्विद्विशिष्ट ब्रह्म ही वाच्य है, जो स्थूल चिद्विचिद्विशिष्ट का कारण है। दूसरों के मत से केवल निर्विशेष ब्रह्म जगत् का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सुख-दुःखादि भोक्तृत्व विकार तथा वैषम्य-नैवृ एय-श्रज्ञत्व श्रादि श्रनेक दोषों से उसे दूषित भी होना पड़ेगा। किन्तु, जिस प्रकार रज्जु में सर्प के भ्रम से उत्पन्न दुःख का लेश भी नहीं होता, श्रापतु रज्जु-सर्प से भिन्न द्रष्टा को ही दुखादि होते है, उसी प्रकार कल्पित जगत् की ब्रह्म में जगद्भाति तथा तहैतुक ससरण नहीं उपपन्न होता, वरन् उससे भिन्न द्रष्टा में ही। इस प्रकार श्रुति-स्मृति के प्रमाणों से सुख-दुःख के भोक्ता जगत् का कल्पितव्य श्रनुपपन्न होता है। केवल ब्रह्म जगत् का कारण भी सिद्ध नहीं होता, श्रातः श्राह्मैतवाद ठीक नहीं। प्रातिबिग्ववाद भी मान्य नहीं, सावयव पदार्थ का ही प्रतिबिन्न सम्भव है, श्राकाशादिवत् निरवयव पदार्थ का नहीं। 'सोऽकामयतबहुस्याप्रजायेप' इत्यादि सहस्रों श्रुतियो द्वारा यह स्पष्ट है कि ब्रह्म ने स्वकामना से ही जगत् की सृष्टि की। वहीं इस जगत् का श्राभिन्न निमित्तोपादान कारण है। परम पुरुष के श्राधीन

१--१-३, ५० ४५।

२---१-४, प०४द-५०।

३--१-१-१३, पृ० ६८।

४---१-१३, पृ० ६६ ।

५—त्रिरत्ना-भगवदाचार्यं, रामानन्द साहित्य प्रचारक मन्डल, ५० ३१-३४।

६---१-१-२, पृ० ३६।

७—१-१-२, पृ० ३७।

<sup>=--</sup>१-१-१६, पु० ७६।

होने से ख्रव्यक्तादि का जगत्कारणत्व कोई भी ख्रर्थ नही रखता । 'श्ररमान्मायी-सजते विश्वमेतत्त्रस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ।' 'मायान्तुप्रकृतिविद्यान्मायिनन्तु-महेश्वरम्' त्रादि श्रुत्युक्तियो से स्पष्टतया ब्रह्म को मायाधीश कहा गया है। जगन्निर्माण में सत्वरजतमोगुणमयी यह मायाशक्ति परमात्मा के ऋघीन खरूप-स्थिति-प्रवृत्तिवती होकर उनकी सहायता करती है। र जिस प्रकार जलान्तर्गत स्यादि का प्रतिविम्न जलगत वृद्धि-हास, शैत्यादि से असम्बद्ध होता है, उसी प्रकार प्रथ्वी-चक्षरादि मे अन्तर्यामी रूप से स्थित ब्रह्म का पृथ्वी चक्षरादि के. वृद्धि-ह्यास तथा तद्गत दोषो से कदापि सम्बन्ध नहीं रहता। रे 'स्रानन्दभाष्य' मे प्रकृति का विवेचन करते हुए सुष्टि के सम्बन्ध मे अन्य दार्शनिक मतो का बड़े विस्तार से परीचण किया गया है। सुष्टि-प्रकरण में हमे उसका उल्लेख करना है, श्रतः यहाँ विस्तार में नही पड़ा गया। यहाँ इतना ही पर्याप्त है कि इस ग्रन्थ में प्रकृति श्रीर मुक्तजीवो<sup>8</sup> (ब्रह्मारुद्रादि) को भी जगत् कारण नही माना गया है। स्वामी भगवदाचार्य के मत से "जगत् का तीनो ही कारण ईश्वर है। सूदम चित् श्रीर सूचम श्रचित् विशिष्ट होकर तो वह उपादान कारण होता है। 'बहस्या-प्रजायेय' इस सकल्प से विशिष्ट होकर वह निमित्त कारण होता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐरवर्य स्त्रादि से विशिष्ट होकर सहकारी कारण होता है।" ( त्रिरत्नी, पुष्ठ ३६ ) 'ब्रानन्दभाष्य' मे विभिन्न सूत्रों का विवेचन करते समय इसी मत का प्रतिपदन किया गया ह। <sup>१</sup> ब्रह्म के ऋचिदंश से यह समस्त प्रपच उत्पन्न होता है, किन्तु ब्रह्म तज्जन्य विकारादि दोष से सर्वथा मुक्त रहता है, क्योंकि 'साज्ञात् ब्रह्म का परिग्णाम नहीं होता किन्तु श्राचिद्रप विशेषग् द्वारा होता है। विशेषण द्वारा परिणाम होने से ब्रह्म परिणामी वा विकारी नहीं हो सकता ।......चिदचिद्विशिष्ट रूप से ब्रह्म को विकारी कहना हो तो उसमे कोई दाति नहीं है। इसिमी भगवदाचार्य ने सुब्टि-सकल्प-विशिष्ट ब्रह्म को ब्रह्मा-सुब्टि की स्थिति के सकल्पविशिष्ट ब्रह्म को विष्णु तथा सुब्टि के सहार के सकल्प से विशिष्ट ब्रह्म को रुद्र कहा है।"

१---१-४-३, प्० १७५।

२---१-४-६, पृ० १=०-=१।

३---३-२-२०, पृ० ३१६।

४---१-१-१४, पृ० ७४।

५---१-१-४, प० ४=

६-- त्रिरत्नी, भगवदाचार्य, पृ० ३८।

७-वही, पृ० ३६।

'स्रानन्दभाष्य' के मत से स्राकाश, पार्या, र ज्योति, मृतयोनि-स्रच्य, वेश्वानर, युभ्वाद्यायतन, मृमा, पुरुष, दहराकाश, स्रमुष्ठमात्र' स्रादि शब्दों से उपनिषदों में ब्रह्म का ही ज्ञान कराया गया है।

'श्रानन्दमाण्य' के श्रमेक प्रकरणों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव कभी श्रानन्दमय नहीं हो सकता, केवल परमात्मा ही 'श्रानन्दमय' है। ' इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मुक्त जीवों को भी जगत्सुष्ट्यादि कर्मों में कोई श्रिषिकार नहीं है। ' प्राक्तत शरीर के सम्बन्ध से जीव कर्मवश है, किन्तु श्रप्राक्तत दिव्यशरीरयुक्त होने के कारण ब्रह्म कर्मानधीन है, श्रतः शरीरकृत सुख-दुःख श्रादि का श्रनुभव जीव को ही होता है, ईश्वर को नहीं। ' ' श्रंतः प्रविष्टाशास्ताजनाना' श्रादि उक्तियों से यह स्पष्ट है कि ईश्वर शरीरी श्रीर जीव उसका शरीर है, ईश्वर नियन्ता है श्रीर जीव नियम्य, स्वरूपस्थितिप्रवृत्तितया जीव ब्रह्म के श्रधीन, किन्तु-ब्रह्म से श्रमिन्न हैं, सर्वव्यापक ईश्वर श्रन्तवंहिव्यांत है। जिस प्रकार शरीर-शरीरी श्रमिन्न हैं तथा एक शब्द वाच्य है, उसी प्रकार 'श्रहें ब्रह्मास्मि' श्रादि ब्रह्मविद्यां से यही प्रनीति उपपन्न होती है। ' ईश्वर स्वतन्त्र है, जीव परतत्र, ईश्वर ज्ञानाश्रय है, जीव श्रज्ञानी, श्रत 'तयोरन्य. पिप्पलस्वा-द्वित्त्रम्यन्तन्तन्योऽभिचाकसीति' श्रुति द्वारा यह स्पष्ट ह कि जीव पुण्य-पाप रूप कर्म ने परवश हो कर सुख-दुःख का उपभोग करता है, श्र्यहतपाप्पा परमात्मा

१--- त्रा० मा० १-१-२३, पृ० ८६।

२—-१-१-२४, पृ० ५७।

३---१-१-२७, पु० ८६ ।

४---१-२-२४, पु० ११६।

५---१-२-२६, पु० ११८।

६—१-३-१, पृ० १२४-२५ ।

७---१-३-=, पृ० १२=।

प्र<del>—१-३-</del>१३**,** पृ० १३३ ।

१०--१-३-२४, प० १४८।

११---१-१३, पु० ६७-७३, १-१-१४, पु० ७४।

१२--१-१५, पृ० ७४।

१३ - १-१-१६, प० =४।

१४---१-१-३१, प० ६२।

में उसकी निवृत्ति ही मानी गई है। १ ईश्वर गन्तव्य है स्त्रीर जीव गन्ता: र जिस प्रकार सर्वगतविन्हिविद्यदादिरूप से मेघादि में उपलब्ध होती है. उसी प्रकार सर्वेच्यापी भगवान् श्रपनी श्रमाधारण शक्ति एव महत्ता से उपासकों की भावनाश्रो को पूर्ण करने के लिए हग्गोचर भी हो जाता है-भावना-प्रकर्ष से वह भक्तो के लिये दृश्यमान भी हो जाता है। ३ अतः यह सिद्ध हो गया कि श्री रामाख्यपर-ब्रह्मसर्विनियन्ता, सर्व स्वामी, एव सर्वशेषी है, उनसे भिन्न पदार्थ उनके शेषत्व को ही उपपन्न होते है। <sup>8</sup> 'ग्रन्तर्यामी' परमात्मा ही है, जीव नहीं । <sup>४</sup> 'भूतयोनि' परमात्मा ही हैं, ग्रन्य नही । 'वैश्वानर' परमात्मा ही है, ग्रन्य नही । 'पुरुषोत्तम' श्रीराम ही हैं, अन्य नहीं। 'द्यु-वाद्यायतन' परमात्मा ही है, जीव नहीं। 'भूमा' परमात्मा ही है, प्राखादि विशिष्ट जीवात्मा नही । 'श्रद्धर' परमात्मा ही है, प्रकृति नहीं। 'पुरुष' परमात्मा ही है, जीव नहीं। 'दहराकाश' परमात्मा ही है, जीव नहीं। मुक्त जीव भी दहराकाश नहीं, क्योंकि परमातमा के ज्ञान एव उनकी उपासना से ही जीव को उनका साधर्म्य प्राप्त होता है, जीव सभी अवस्थाओं में परमात्मा के ही ऋधीन है। 'ऋगुष्ठमात्र' पुरुष परमात्मा ही है; प्रपन्न जनो के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए परब्रह्म स्वेच्छया चतुर्व्यह रूप से जगत की रचा करता है. श्रतः सकर्पणादि रूपो मे उसका श्रवतार होता ही है।

जीवो द्वारा जागरिताद्यवस्थाश्रो में किए गए दोष 'श्रन्तर्यामी' होने पर भी ब्रह्म को सम्भव नहीं होते।

त्रिरती में भगवदाचार्य ने ईश्वर तत्व का कुछ श्रीर विस्तार से विवेचन किया है। उनके मत से ईश्वर के ५ रूप हैं—पर, व्यूह, विभव, श्रन्तर्यामी श्रीर श्रचावतार। द्विभुज भगवान् श्रीराम जी पर है, श्रवतारी हैं। वासुदेव-सकर्षण-प्रद्युम्न श्रीर श्रानिरुद्ध उनके व्यूह रूप हैं, वासुदेव मे ज्ञान-बल-ऐश्वर्य-वीर्य-शक्ति श्रादि छहो गुण रहते है, सकर्षण मे ज्ञान श्रीर बल, प्रद्युम्न मे ऐश्वर्य श्रीर वीर्य तथा श्रानिरुद्ध मे शक्ति श्रीर तेजादि गुण रहते है।

१---१---- पृ० १०२।

२--१-१२, पृ० १०६।

३---१-२-१४, पृ० १०७।

४---१-२-१६, प० ११२।

५---१-२-२१, पृ० ११३।

७-- त्रिरत्नी, भगवदाचार्यं, पृ० ४२-४४ ।

इन चार ब्यूहों के श्रांतिरिक्त केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हुषीकेश, पद्मनाभ श्रीर दामोदर श्रादि हाद्वश ब्यूह भी माने गए हैं। केशव, नारायण श्रीर माधव वासुदेव से उत्पन्न होते हैं, गोविन्द, विष्णु श्रीर मधुसूदन सकर्षण से प्रकट होते हैं, त्रिविक्रम, वामन श्रीर श्रीधर प्रद्युग्न से तथा हुषीकेश, पद्मनाभ श्रीर दामोदर श्रानिरुद्ध से प्रकट होते हैं।

केशव का सुवर्ण समान रूप है श्रीर उनके चार चक्र हे । नारायण श्याम-रूप है श्रीर उनके चार शख है । माधव का इन्द्रनीलमिण के समान रूप है श्रीर उनके चार गदाएँ हैं । गोविन्द का चन्द्रसमान रूप है श्रीर उनके चार धनुष हैं । विष्णु का कमलिक जल्क के समान पीतरूप है श्रीर उनके चार इल हैं । मधुसूदन का कमल समान रूप है श्रीर उनके चार मुशल है । त्रिविक्रम का श्राग्न समान रूप है श्रीर उनके चार खड्ग हे । वामन का बालसूर्य के समान रूप है श्रीर उनके चार बज़ हे । श्रीधर का श्वेत कमल समान रूप है श्रीर उनके चार मुद्गर उनके चार पिटश हैं । ह्यिकश का विद्युत् समान रूप है श्रीर उनके चार मुद्गर है । पद्मनाम का सूर्य समान रूप है श्रीर वे पचायुध-शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुर्वाण युक्त हैं । दामोदर का इन्द्रगोप के समान रूप है श्रीर उनके चार पाश हैं ।

विभव (श्रवतार) के दो रूप हैं। साद्धात् श्रवतार मुख्य श्रौर श्रावेशावतार गौगा माना जाता है। श्रावेश के स्वरूपावेश श्रौर शक्त्यावेश दो भेद हैं:— परशुराम-भगवान् के श्रावेशावतार हैं; ब्रह्मा शिवादि शक्त्यावेश। श्रावेशावतार स्वरूपतः गौगा नही है, किन्तु भगवदिच्छा से गौगा है। भगवान् श्रीराम मुख्यतम विभव है, नृसिहावतार मुख्यतर विभव है श्रौर वामन-श्रीकृष्णादि मुख्य विभव हैं।

श्रवतार दश हैं-मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बल-भद्र, श्रीकृष्ण श्रीर किन्क । श्रन्य श्रवतारो-ब्रह्मा, शिव, श्रानि, व्यास, परशुराम, श्राजुन, कुबेर श्रादि-की उपासना वैष्णवो को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब श्रहकार जीवो के श्रिषिष्ठाता हैं । भगवान् का श्रन्तर्यामी रूप सर्वत्र व्याप्त रूप ही है । श्रर्चावतार (प्रतिमावतार) में षड्गु स्सम्ब भगवान् का स्नान, भोजन, श्रासन, शयन श्रादि श्रर्चकाधीन रहता है । यह स्वय-व्यक्त, दैव, सेद्ध, मानुष्क श्रादि चार प्रकार का होता है ।

१-वही, पृ० ४२।

पर, ब्यूह, विभव, ग्रन्तर्यामी श्रीर श्रचीवतार श्रादि पाच दशाश्रो म श्रीराम का सीता जा से कभी वियोग नहीं होता ।

#### सीता-रामानन्ट जी के विचार-

दिक्पालों के श्रद्भुत भोग-ऐश्वर्य तथा सम्पूर्ण चित्रमय जगत् जिनके कटाच्चों पर श्राश्रित है, जो शुभ गुरा सम्पन्ना हं, वात्सल्य की जो सीमा हैं, श्रनत - विद्युत् के समान सुषमा वाली, श्रसीम च्रमा वाली, पद्माच्ची सीता जी ही भगवान् -राम की प्रिया है। र नवप्रफुल्लित कमल के समान उनके नेत्र है, प्रसात जनों के लिए कामधेनु के सदृश उनके चरस्यकमल है, वे श्रशरसों को भी शरस्यदेती हैं । चेतन श्रीर श्रचेतन समस्त जगत् के जनक नन्दिनी ही रमस्य के श्राश्रय हैं। समस्त प्रपच के निर्माता ब्रह्म के भी हेतु श्रीराम जी के चरस्यकमलों में -मनसा सलग्न, निर्भरता-परायस्स, विद्वानों ने श्रसुत्वेन ही श्री व्याप्ति कही है। ध

श्री सीता जी के द्वारा ही रामचन्द्र जी की प्राप्ति होती है। प्रमहारानी सीता जी 'पुरुषकारभूता' हैं श्रीर वही उपाय भी हें । बिना सीताजी के कृपाकटा इं के रामचन्द्र की प्राप्ति जीवा का नहीं हो सकती। रामप्रिया सीता श्रत्यन्त ही उदार है। "

१ — ऐश्वर्यं यदपागसश्रयिमद भोग्यदिगाशैर्जगिच्चत्रचाखिलमद्भुत शुभगुर्यावात्सल्यसी-माचया । विद्युत्पुजसमानकातिर्गमतचाति सुपद्भेच्च्या दत्तान्नोऽखिलसम्पदोजनकजा रामिप्रया सानिशम् ॥ श्री वै० म० भा०, रा० ट० दास, पृ० १।

२---विकचपह्मदलायतलोचना, प्रयतकाम दुघाविसरोरुहाम्। श्रशरणः शरण जनकात्मजे, प्रतिदिनभवतीमनुचिन्तये॥ श्रीरा० प०, रा० ना० दास,

३---रामायेतिचतुर्थेन श्रियादेव्यास्तु सर्वदा । चेतनाचेतनानाच रमणाश्रयतेर्थ्यते । श्री बै० म० मा०, रा० ट० दास, १०४।

४ — अथोच्यते निर्भरतापरैस्तैः श्रीव्याप्तिरद्धासुबुधैरगुल्वतः । प्रपचनिर्मातृविरचिहेतुश्रीराम पादाब्ज निविष्टमानसै ॥ वही, पृ० १७ ।

५--सातापुरुषकारार्था श्रीत्यनेनपदेन तु...वही, पृ०६।

६---पुरुषकारपराविनगद्यते सकमलाकमलाकमलिया इयमसौकुरालैस्तदुपायतानृभिरुपाय-सुश्रत्यपरे. परे ॥ वही, १० १७ ।

७—- अप्रमेयक्रपासिन्धुस्वरूपे रामसुप्रिये । सुप्रभातानिशासीते श्रीरामाभिमुखीभव ॥ श्रीरा० प०, रा० ट० दास, पृ० ३६

श्राधिक रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत 'रिसक-सम्प्रदाय' में सीता को बहुत श्रिषक प्रमुखता दी गई है। उनकी चन्द्रकला श्रीर चारुशीला दो प्रमुख सिखयों की भी कल्पना की गई हे श्रीर उन्हीं के श्राधार पर सखी-भावना का पूरा विस्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में पीछे पर्याप्त कहा जा चुका है।

### जीव

रामानन्द स्वामी का मत—अपने िषय शिष्य सुरसुरानन्द के 'तत्व किम् १' प्रश्न का उत्तर देते हुए रामानन्द स्वामी ने जीव की सामान्य परिभाषा इस प्रकार दी है—जो सदैव एक स्वरूप में स्थित है, जो ईश्वर की अपेचा अज है, चेतन है, अज है, सर्वटापराधीन (भगवदधीन) है, सद्भम से भी सद्भम हे, बद्धादि भेदों से भिन्न-भिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होकर भिन्न है, भगवान् से परिव्याप्त शरीर में जो रहता है, न्वकर्मानुसार फल भोगनेवाला है, भगवान् ही जिसके सर्वदा-सहायक है, अपने को कर्ता-भोक्ता-समभने का जिसे अभिमान है, तत्व के जिज्ञा-सुश्रो द्वारा जो जानने योग्य है, श्रेष्ठ विद्वान् उसी को जीव कहते हैं। १ यह जीव-ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप तथा ज्ञान और सुख आदि गुण्योवाला, अग्रुपुरिमाण्य-वाला, देहेन्द्रियादि से भी अपूर्व, परमात्मा का प्रिय, नित्य एव स्वप्रकाश है। २

भगवान् शेषी श्रीर जीव उनका शेप है। र भगवान् ही जीवां के स्वामी है, एकमात्र वही शेषी हैं, जीवो का एकमात्र मुख्य प्रयोजन भगवान् का कैकर्य करना है। अजीव स्वतन्त्र नहीं हैं, वह सर्वदा राम के परतन्त्र है। अभगवान् ही जीवो

१—नित्योऽश्वश्चेतनोऽज सततपरवरा सूच्मतोऽत्यन्तसूच्मो, भिन्नोबद्धादभेदे प्रतिकुणप-मसौनैकथासृरिवर्थे ।। श्रीश्'क्रान्तालयस्थो निजकृतिफलभुक्तत्सहायोऽभिमानी, जीव-सप्रोच्यते श्रीहरिपद सुमते तत्निज्ञासुवेध ॥श्री वै० म० भा०, स० रामटहलदास,

२ — झानानदस्वरूपोऽवगितसुखगुणोभेनवेद्योऽसुमानो, देहादेरप्यपूर्वोविविदितविविधस्त त्प्रियस्तत्सहाय ॥नित्योजीवस्तृतीयेन तु खल्ज पदत प्रोच्यते स्वप्रकाशो, जिज्ञासूना-सदेत्थ शुभनतिसुमतेशास्त्रवित्सज्जनानाम् ॥ वही, पृ० ४ ॥

३—मवाच्योऽह खाच्यायशेषभूतोऽस्मि सर्वदा,.....वही, पृ० ४।

४--पदेन षष्ठेन मश्त्यनेनस्वस्वाम्यनन्याईकशेषतापि, समुच्यतेचेतनवाचिनातु तिर्किकर-त्वैक प्रयोजनत्वम् । । वही, पृ० ५

प्र—पदेननेनात्र तु पचमेनसप्रकथ्यते वै तदनन्यरोषता । प्रहेयमन्यार्थमथोस्वतत्रतानिवर्त्य-तेऽत सतत स्वकीया ।

के एकमात्र उपाय है। श्रुतः भगवान् की बिना निहेंतुक कृपा के जीव को मोच्च नहीं मिल सकता। इसीलिये प्रपत्ति द्यावश्यक है। यह कृपा उसे प्राप्त होती भी है। फिर भी श्रानन्तगुणागार श्रीपति भगवान् के प्रपन्न मुमुक्षु जनो के द्वारा श्राश्रय की गई सुन्दर प्रपत्ति के—विष्णु कृपा से प्राप्तव्य मोच्च रूप—फल मे तारतम्य नहीं ही हे। य

भगवान् श्रौर जीव मे श्रनेक सम्बन्ध है। स्वामी रामानन्द जी ने दोनो में पिता-पुत्र सम्बन्ध, रत्त्य-रत्त्वक सम्बन्ध, सेव्य-सेवक सम्बन्ध, श्रात्मा-श्रात्मीयत्वसबध तथा भोग्य-भोक्तृत्व सम्बन्धादि ६ प्रकार के सम्बन्धों को स्वीकार किया है।

जीवो के मुख्यतया दो मेद हैं। बद्ध श्रीर मुक्त । ४

बद्ध-जीव—श्रनादि कर्मों के समूह से नानाप्रकार के देह का श्रभिमानी जीव बद्ध माना गया है। व बद्धजीव के भी दो भेद है। मुमुक्षु श्रौर बुमुक्षु। भगवान् की निहेंतुक कृपादृष्टि से श्रविद्यादि दुष्टकर्मों की वासना की रुचि की प्रवृत्ति के सम्बन्ध से छूटने का प्रयास करने वाला जीव मुमुक्षु कहा जाता है। दिसके विपरीत शासारिक भोग की कामनावाले जीवो को बुमुक्षु कहते है। दिसके विपरीत शासारिक भोग की कामनावाले जीवो को बुमुक्षु कहते है।

मुसुक्षु जीव भी दो प्रकार के माने गए हैं—शुद्धभक्त तथा चेतनातरसाधन । श्रकाम श्रर्थात् ज्ञानादि साधन हीन, स्मृति-भक्ति मे निष्ठित, वेदोक्त वर्णाश्रम कर्म के करनेवाले तथा उपासना-निरत भक्त शुद्ध भक्त कहे जाते हैं, १० श्रीर

१---उपायार्थपरेगात्र त्वखण्डनमसोच्यते। उपायो हि मबाच्यस्यरवाच्यो रामपव च ॥ वही, पृ० ५।

२---कर्मप्रवाहेख तु चेतनस्य मग्नस्यससारमहार्खवेचिरम् । उपर्थहोससरतोऽवशस्य सा कृपोद्रभवत्येव हरेरहेतुका ॥ वही, ए० १५-१६ ॥

३--मोक्षेमुमुचोर्निहतारतम्य फले प्रपन्नस्यतुसत्प्रपत्तेः । अस्त्येव तद्विष्णुक्रपोपलम्ये पति-श्रियोऽनन्तगुर्णार्णव तम् ॥ वही, पृ० १६ ।

४--वही, ५० ७०-७१

५ - बद्धमक्तप्रमेदेन चेतनोऽमन्यत्दिया । श्री वै० म० मा०, भगवदाचार्य, पृ० १७४

६--- अनादिकमोत्करजातनानादेहाभिमानो सुमनोथबद्धः ।। वही, पृ० १७४

७-बद्धामुमुत्तुरित्येव बुमुत्तुरित च द्विषः ॥ वही, पृ० १७४

८---सचाच्युता हेतुरुपाकटाचाद्विचेतराय्याः भरुचिप्रवृत्ते ॥ विमोन्तुमिच्छुरतु सुसुचुरुक्तः सबधतः प्रावृत्समनोऽयम् ॥ वही०, १७४

६—तथैवसांमारिकसणमिन्छुर्दमुत्तुगन्य खलु कथ्यते हैं: ॥ वही, पृ० १७४।

१०-- मुमुच्चवोऽपिद्धि विधामहर्षिमि प्रोक्ता श्रकामा स्मृतिमिक्तिनिष्ठिता। वेदोक्तवर्णाः-श्रमकर्मकारियस्तूपासकादिप्रतिमैद्दमेदिता ।। वही, पृ० १७५

स्व-ग्रनुष्ठित कर्म विज्ञानादि समूह को ही प्रधान साधन स्वीकार करके किसी उत्तम सम्बन्ध विशेष को प्राप्त होकर सदा मोच्च में निश्चयवाले जीव दूसरे प्रकार के ग्रथवा चेतनातरसाधन कहे गए ह। १

मोच्च परायण जीवां के भी दो मेद हे—प्रपन्न श्रौर पुरुषकारिनष्ठ । श्रन्य सभी को छोड़ कर परम कृपालु, समर्थ, श्रविनाशी श्रीराम को ही प्राप्य श्रौर उनको ही उपाय समक्त कर जो जीव सस्थित हैं, उन्हे प्रपन्न कहते हैं। उपुरुषकारिनष्ठा वाले जन श्रीराम जी की स्वतन्त्रता का विचार करके कुछ संकुचित होकर, परमकृपालु श्राचार्य को ही उपाय मान कर स्थित रहते हैं। उ

प्रपन्न जीव दो प्रकार के होते हे .—हप्त तथा श्रार्त । है हप्त जीव उन्हें कहते हैं जो शरीर-स्थिति पर्यन्त स्वकर्मानुसार प्राप्त दु खादि का भोग करते हुए शरीर के श्रन्त मे मोच्च सिद्धि का निश्चय करके महाबोध एव श्रत्यन्त विश्वासयुक्त रहते हैं। श्रार्त्तजीव वे है जो सस्रति को तत्व्या न सहन करते हुए भगवत्प्राप्ति में श्रत्यन्त शीव्रता चाहने वाले हे। है

पुरुषकार-निष्ठ जीवो के भी स्वामी जी ने दो भेद किए है— स्राचार्य कृपा-मात्र-प्रपन्न श्रीर महापुरुष-सेवातिरेक-प्रपन्न ।

बद्ध जीवां का विवेचन समाप्त करते हुए रामानन्द जी ने स्पष्ट कहा है कि शुद्ध भक्त वही है जो भगवान् के यश के श्रवण-कीर्तनादि में ही निष्ठा रखते

१—स्वकर्म वज्ञानचयाधिसाधन तथोररोक्तत्य हि वत्स कचन । सप्राप्यसवधिवरोषसुत्तम सदाभवन्त्येव च मोचनिश्चया ॥ वही, पृ० १७५

२—बिहाय चान्यत् परम कृपानिधि प्राप्यसमर्थे निरपायमीश्वरम् । उपायमेतेऽध्यवसीय सुन्थिता ज्ञोया प्रपन्ना सतत हरिप्रिया ॥ वही, ए० १७४-७६

३—पुरुषकारैकनिष्ठास्तु हरिस्वातंत्र्यमेक्य च। कृपाप्रचुरमाचार्यमत्वोपायमवस्थिता ॥ वही, पृ० १७७

४—प्रयन्नश्चापिदृप्तः स तथा चार्त्तं इति द्विषा—वही, पृ० १७७

५—शरीरास्थतिपर्यन्तमाचोऽनैव यथो।चत ।। प्राप्तदु खादिभुजान शरीरातेऽवसीय च । महावोधोऽतिविश्वासो मोर्चासिद्धमर्वास्थत ।। वही, ५० १७७-७८

६—श्रथान्थोऽसहमानस्तत्त्त्त्यमेवतु सस्तिम् । तथैवभगव्द्याप्तौसत्वरस्वांतज्ज्यते ॥ वही, पृ० १७८

७—ते चाचार्थकृपामात्रप्रपन्ना द्विविधा मता । तथासेवातिरेकप्रपन्नाश्चीतसदासताम् । बहा, ए० १७७

हैं। यहाँ श्रन्य मुमुक्षुवों के जो भेद नहीं कहे गए हैं, उन्हें पूर्वीक में ही श्रन्तभूत समकता चाहिये। १

## मुक्त जीव

मुक्त जीवो के भी दो भेट श्राचार्य रामानन्ट ने स्वीकृत किए हैं: नित्य श्रीर कादाचित्क। र

जो गर्भजन्मादि दुःख का श्रनुभव करके सदा स्थित रहते हैं, ऐसे निरन्तर सीताराम के परमिय हनुमदादि सिद्ध श्रेष्ठ पुरुष नित्यजीव कहें जाते हैं। ह नित्य जीवों के दो मेद हैं. परिजन श्रीर परिच्छद । हनुमदादि परिजन कहें जाते हैं श्रीर किरीटादि परिच्छद । ह

कादाचित्क जीव भी दो प्रकार के होते हैं: भागवत श्रीर केवल ।

भगवत्परायण जीवो को भागवत कहते हैं। भागवत जीव भी दो प्रकार के माने गए हैं. एक तो वे जो भगवत्भोग्य-ऐश्वर्यादि के साम्रात्कार से उत्पन्न सुख के स्राध्रय हैं तथा नित्य भगवत्परायण होकर उनका ही ध्यान किया करते हैं। दूसरे वे जो भगवत्पुणानुसधानपरायण होते हुए कैंकर्यपरायण होते हैं।

केवल जीव भी दो प्रकार के होते हैं: दुःखभावनैक परायण, श्रौर श्रनुभूति परायण। १९

१---श्रवणादिमात्रनिष्ठा शुद्धभक्ताः प्रकीतिता । श्रन्तर्भाव्यास्तत्रतत्रतथानुक्तासुसुच्चवः।। वही, पृ० १७८ ।

२ -- नित्यकादाचितक भेदानमुक्त दैविध्यमुच्यते ।...वही, पृ० १७६

च-नित्याः कदाचित्तत्रापिसिद्धा सुपुरुषा नरा. ॥ गर्भजन्मादिदुःख मेऽननुभूय स्थिताः
 सदा । सीतारामित्रया शश्वते हनूमन्मुखा मता ॥ वहा, ५० १७६

४—परिजना परिच्छदा. नित्यमुक्ता श्रापि द्विधा । मारुत्याचा किरीटाचा कमात्ते च-प्रकीर्तिता ॥ वही, पृ० १७६ ।

५-भागवता केवलाश्च कादाचित्का अपि द्विधा ।...वही, पृ० १००।

६—तत्र मागवताबोध्या येतु ते भगवत्परा ।...वही, ५० १८०।

७-- मगवत्भोग्यभूत्यादिसाच्चात्कारसुखाश्रया । श्रीराममानसा नित्यं तदनुष्यान तत्परा ॥ वही, पृ० १८० ।

किचिद्गुणानुस्थानपरा कैकर्यतत्परा ।
 इत्थं महर्षिभि प्रोक्ता द्विवधा सगवत्परा ॥ वही, पृ० १८० ।

श्विषा केवला वोध्या दु.खमावैकतत्पराः।
 श्वात्मानुभृतिपरमा इति।भोक्ता महर्षिभि ॥ वही, पृ०१८१।

## जीव

आनन्द भाष्य का मत—जीव नित्य और अनादि है। वह अपने फर्म का भागी होता है। अतः शुभाशुम कर्म के अनुसार उसे बन्धप्राप्ति भी होती है। इसीलिये जीवो के बद्ध, मुक्त और नित्य तीन मेद होते हैं। कर्म परवश होने से जीव ही शरीर कृत दुःखादि का अनुभव करता है, ईश्वर नहीं। ईश्वर स्वतन्त्र है, जीवपरतन्त्र। ईश्वर ज्ञानाश्रय है, जीव अज्ञानाश्रय। जीव ईश्वर मे गतृ-गन्तव्य तथा मतृ-मंतव्य सम्बन्ध है। इश्वर शेषी है, जीव उसका शेष। मुक्त जीव भी परमात्मा के अधीन हे। आवाश और 'ज्योति' शब्द से ईश्वर का ही बोध होता है, जीव का नहीं। 'आकाश' भी परमात्मा ही है।

जीव-ईश्वर मे वास्तविक भेद मानने से ही लौकिक-वैदिक व्यवहार, कर्म, ज्ञान-भक्ति-योग-प्रतिपादक श्रुतियो, अर्थपचक बोधक समस्त वेदान्त, स्मृतीतिहास-पुराण आदि सभी की सार्थकता उपपन्न होती है। जीवरूप को काल्पनिक स्वीकार करने से यह सब असगत सिद्ध होगे। विस्त प्रकार पृथ्वी मे अश्म, बज्र, वैदूर्य, इन्द्रनील, पद्मराग, आदि अनेक मिण्यों के रहते हुए भी पृथ्वी का ऐक्य बना ही रहता है, उसी प्रकार 'अयमात्मा ब्रह्म', 'तत्वमिं आदि श्रुतियों द्वारा ब्रह्म-जीव में अभिन्नता भी स्थापित की गई है।" किन्तु आकाशादि की भाँति जीव की उत्पत्त नहीं होती, वह अविनाशी है, अनादि है। कुछ लोगों के मत से जीव कादाचित्क चैतन्य गुण वाला है, कपिलादि के मत से चिन्मात्र है, एक अन्यमत से ज्ञातृत्व मात्र ही उसका स्वरूप है। पहले मत के समर्थकों का कथन है कि नित्य चैतन्य में सुषुति-मूच्छादि में भी उसकी उपलब्धि अविकल होनी चाहिये, अतः कादाचित्क चैतन्य ही आत्मा का गुण् है। किन्तु, आत्मा वास्तव में सर्वगत नहीं है, अग्रु ही है। जिस प्रकार शरीर के एक भाग में लगा हुआ चन्दन

१--श्रानन्दभाष्य १-१-२, ५०२६।

२-वही, प्र०७२ ।

३--१-२-२८, पृ०१०२।

४—१-२-१२, पृ०१०६।

<sup>¥---</sup>१-२-२=, पृ० १४२ ।

द्म-१-२-२१, पृ० २६४ I

समस्त देह में मुख उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ऋगुजीव देहव्यापी सुखादिक का ऋनुभव करता है। <sup>१</sup>

हृत्स्थ होकर भी श्रणु जोवात्मा समस्त देह को व्याप्त करके स्थित रहता है। जिस प्रकार दीपक एक देश में स्थित होकर भी समस्त ग्रह को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्रात्मा ज्ञान से समस्त देहव्यापी होकर उसकी वेदना श्रादि को जानता है। र

'एष हि द्रष्टा श्रोता मता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुष.' श्रादि श्रुतियों से जीवात्मा का कर्तृत्व ही सिद्ध होता है। जीव श्रपनी बुद्धि से श्रुमाशुभ कर्म करता है श्रीर श्रन्तर्यामी परमात्मा उनके श्रनुरूप ही स्वकीया श्रनुमति प्रदान कर जीवो को कार्य में सयोजित करता है। इससे परमात्मा मे वैषम्य-नैवृ एयादि दोष नही श्रा जाते। र

यह जीव ब्रह्माश है, जीव श्रीर ईश्वर दोनो ही नित्य हैं, दोनों मे शरीर-शरीरी, उपास्य-उपासक, नियम्य-नियामक, भृत्य-स्वामी, सुज्य-ख्रष्टा, रच्य-रच्चक त्रादि विभिन्न सम्बन्ध भी हैं। साथ ही ईश्वर को निर्दोष मानने वाली श्रुतियों की सम्यक् समाधान-व्याख्या भी इसी सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से की जा मकती है। श्रुतियों में ईश्वर को जगत्कारण माना गया है—चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही जगत्कारण है। ऐसा मान लेने पर विकारादि दोषो का अचिदंश मे श्रीर सुख-दःख मोक्तत्वादि का चिदश मे पर्यवसान होने से ब्रह्म का निर्देशित्व ही सिद्ध होता है। साथ ही सृष्टि की व्यर्थता भी सिद्ध नहीं होती। जीव की भुक्ति-मुक्ति के श्रर्थ मे ही उसकी सार्थकता है । इस प्रकार जीव ब्रह्म मे व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध स्थिर हो जाता है। स्वरूप श्रीर स्वभाव से दोनो में भेद भी सिद्ध होता है श्रीर साथ ही दोनो की अपृथकता भी सिद्ध होती है। अत: स्पष्ट है कि जीव ब्रह्माश ही है। प्रकृति जीव श्रौर ईश्वर में श्रुतियों ने उपर्युक्त सम्बन्ध स्थापित कर परमात्मा म सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्तत्व, निरवद्यत्व, नित्यत्व ही प्रतिपादित किया है। यह चिद्चिद्वस्तु शरीरवाला ब्रह्म सूच्म रूप स प्रलय म कारणावस्था मे स्थित रहता हे । सांष्टकाल में विभक्त नाम-खप वाला होकर स्थूल चिदाचच्छरीर घारण कर कार्यावस्था म परिगात हो जाता है। उभयावस्थात्रो म ब्रह्म समान ही रहता है।

३---श्रा० भा० २-३-४२, ५० २७३।

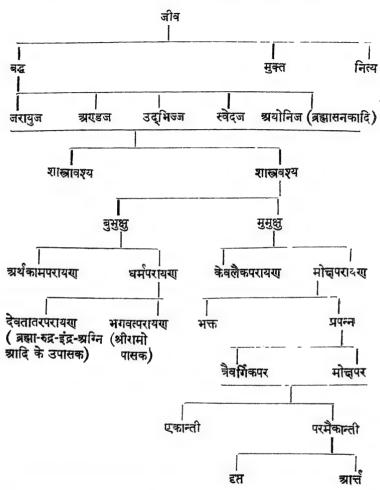

स्वामी भगवदाचार्य के मत से जिस प्रकार ब्रात्मा का स्वरूप नित्य, द्रव्य, ब्रजड़ श्रौर ब्रानन्दमय है, उसी प्रकार उसका ज्ञान भी नित्य, ब्रजड़ श्रौर ब्रानन्दरूप है।

## प्रकृति

रामानन्द जी का मत-तत्विवद् विकार रहित, सकल विश्व का कारण, एक होकर भी अनेक प्रकार से शोभित, शुक्लादि मेद से अनेक वर्णों

वाली, सत्व, रज, तम ब्रादि गुणो का ब्राश्रय, ब्रव्यक्त प्रधान ब्राटि शब्दों से ब्रिमिहित, स्वतन्त्र व्यापार हीन, परार्था ब्रर्थात् ईश्वराधीन रहने वाली तथा महत्त्व ब्रीर ब्रह्कार ब्रादि को उत्पन्न करने वाली सत्ता को ही प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति की चतुर्दश विशेषताश्रो का उल्लेख करते हुए रामानन्द जी ने सच्चेप मे ही ब्रपने प्रिय शिष्य सुरसुरानन्द के 'तत्व कि १९ प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने न तो इन विशेषताश्रो का विस्तार से कोई विवेचन ही प्रस्तुत किया है ब्रीर न प्रकृति सबंधी ब्रपनी धारणाश्रों को ब्रान्यत्र ही कहीं व्यक्त किया है। फिर भी प्रकृति की उपर्युक्त परिभाषा से इतना तो स्पष्ट ही है कि उनकी धारणा इस सम्बन्ध मे लगभग वही है जो साख्य मे विणित है।

साख्य मे प्रकृति को जगत् का स्रादि कारण कहा गया है, क्योंकि पुरुष या स्रात्मन् जगत् का कारण नहीं हो सकता, वह न तो किसी पदार्थ का कारण है स्रोर न किसी कारण का कार्य। स्रणु भी जगत् के कारण नहीं हो सकते क्योंकि मनस्, बुद्धि स्रोर जीव तत्व जैसे सूद्म पदार्थ स्थूल स्रणु स्रो से उत्पन्न नहीं हो सकते। साख्य की प्रकृति श्रचेतन, स्रज, स्रज, एवं सूद्म होने के कारण सर्वव्याप्त एवं कारण रहित है। स्रतः ससार की रचना उसी से सभव है। यह प्रकृति सत्, रजस्, तमस् स्रादि तीन गुणो से युक्त है, स्रोर इन गुणो के ही कारण प्रकृति इस जगत् की सृष्टि करती है। स्रव्यक्त स्रोर प्रधान इसी प्रकृति के ही नाम हैं। पुरुष के सान्निध्य मे स्राने पर ही प्रकृति महत्, स्रहकार, मनस्, पंचकानेन्द्रिया, पच कर्मेन्द्रियाँ, पच तन्मात्राए तथा पच महाभूत स्रादि के कम से इस जगत् की सृष्टि करती है। र

यह प्रकृति ही माया के नाम से श्रिभिहित की जाती है। माया से ही इस जगत् की सृष्टि होती है। यह माया त्रिगुणात्मिका है। यह श्रचेतन, श्रज्ञा, नित्या, श्रजा, श्रविकृत, विश्वयोनि, श्रुभा, एका, नानावर्णात्मका, त्रिगुणसुनिल्या, श्रव्यक्त शब्दामिषेया, निर्व्यापारा, परार्था, महदहमितिसू श्रादि चतुर्दश विशेषणों से युक्त है। रामानन्द जी ने इन विशेषणों का सकतमात्र दिया है,

पृथ्यनामेकमाद्य त्रिकमि श्रृणु तद्दमेदतोन।मभेटैनित्याऽज्ञाऽचेतना सा प्रकृतिरिक्कि-तिर्विश्वयोनि शुमैका ।

नान(वर्णात्मका द्रका त्रिगुस्मानितया प्रत्यक्त शब्दाभिषेया, निर्व्यापारा परार्था महदहिमितिमूरुच्यते तत्त्वविद्धिम ॥ श्री वै०म०मा०, — रा०ट०दाम, ए० २

and Dhirendra Mohan Datta, पुरुष्ट्-३१४।

विवेचन नहीं । उन्होंने कहीं भी प्रकृति को माया के नाम से श्रमिहित नहीं किया है। फिर भी साख्य में जहाँ प्रकृति श्रीर पुरुप को दो स्वतन्त्र सत्ता मान कर उन्हें एक दूसरे से भी स्वतन्त्र कहा गया है, वहाँ रामानन्द जी ने इसे परार्था कह कर ईश्वर तस्व के स्त्रधीन ही स्वीकार किया है। इस प्रकार वे दूसरे शब्दों में रामानुज के ही सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं।

त्रानन्द्भाष्य का मत—श्रानन्दभाष्य के मत से यह प्रपंच सत्य है। मायावाद में इस प्रन्थ का रचमात्र भी विश्वास नहीं है। 'जिज्ञासाधिकरण' तथा 'शास्त्रयोनित्वात्' श्रादि सूत्रों की व्याख्या करते समय श्रद्धैत मत का बड़े विस्तार से इस प्रन्थ में खड़न किया गया है। इस प्रन्थ के श्रनुसार श्रागम से श्रज्ञान को भाव रूप नहीं सिद्ध किया जा सकता। श्राप्यास-वाद के स्वीकार कर लेने पर वेदशास्त्रों का भी ब्रह्म में श्रप्यास स्वीकार करना पड़ेगा, श्रातः श्रद्धैत वाद की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी, क्योंकि वेदान्त वाक्यों के मिथ्या हो जाने पर 'तत्वमसि' श्रादि श्रुतियों से साधित ब्रह्म का श्रद्धैत भी मिथ्या हो जाता है, साथ ही ब्रह्म की सत्ता भी मिथ्या हो जाती है। श्रातः यह 'श्रप्यास' श्रानादरस्पीय ही है।

तत्तज्जीवानुगुण कर्म के अनुसार सत्य सकल्प भगवान् भोग्य-भोग-स्थान भोगोपकरण शरीरेन्द्रिय समूह की रचना करता है। इस जगत् के कारण सगुण-निर्गुण पद से प्रसिद्ध श्रीराम ही हैं। 'तदैच्त बहुस्या प्रजायेय' आदि श्रुतिया स्पष्टतया ब्रह्म को ही जगत्कारण सिद्ध करती हैं, प्रकृति को नहीं। स्थोकि चेतन होने से ब्रह्म में ईच्चण सम्भव है, प्रकृति के अचेतन होने से उसमे यह सम्भव नहीं। प्रकृति ब्रह्म के अधीन होकर ही जगत्कारण हो सकती है। 'सदेवसोम्येदमग्रआसीत', 'अस्मान्मायीस्टजते विश्वमेतत्' आदि श्रुतियों मे सत्यद-वाच्य ब्रह्म प्रधान के द्वारा ही लोक की रचना करता है। इस प्रकार विकारादि दोषों का पर्यवसान प्रधान में ही हो जाता है, और ब्रह्म की निर्विकारता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

समस्त वेदान्त में ब्रह्म को ही जगत्कारण कहा गया है, प्रधानादि को नहीं।

१---श्रानन्दभाष्य, १-१-१, पृ० ११।

२---१-१, ५० १२।

३---१-१-२, पृ० २२।

४-- १-१-२, पू० २७।

४--१-१-४, यु० ४६-४७

वेदान्त मे परमपुरुषाधिष्ठिता प्रकृति की दो श्रवस्थाएँ कही गई हैं—कार्यावस्था तथा कारणावस्था । श्रपनी श्रविभक्त नाम-रूपा कारणावस्था से मायी परमेश्वर विश्व का उत्पादन करता है । श्रुतियों में श्री रामाख्यब्रह्म को ही जगत्कारण कहा गया है। श्रुतियों में श्री रामाख्यब्रह्म को ही जगत्कारण कहा गया है। श्रुतियों में रहता है, सृष्टिकाल में वहीं स्थूल चिद्विद्विद्विशिष्ट ब्रह्म कारणावस्था में रहता है, सृष्टिकाल में वहीं स्थूल चिद्विद्विद्विशिष्ट होकर उपादानत्व को प्राप्त करता है। श्रुत्व जगत् का उपादान श्रीर निमित्त दोनों ही कारण है। परिणाम विशेषणाश में उत्पन्न होता है, विशेष्य निर्विकार ही रहता है। इ

'श्रानन्दभाष्य' यह पुनः पुनः उद्घोषित करता हे कि सर्वश, सर्वशक्तिमान्, श्रनविधकातिशयानन्तकल्याग्गुग्गग्ग्विशिष्ट श्री गमाल्य ब्रह्म ही जगत् के उत्पादक एव रक्तक हैं। जिस प्रकार घटादि नाम विकार केवल वाचारम्भग् हैं, मिट्टी ही सत्य है, उसी प्रकार जगदाकारिकार केवल वागालम्बन मात्र है। बस्तुत. चिदचिच्छरीर वाला ब्रह्म ही सत्य है। श्रतः वेदान्त मे श्रमत्कार्यवाद का प्रसार नहीं, किन्तु सत्कार्यवाद का ही प्रतिपादन है।

जिस प्रकार विभिन्न देव अपने सकल्प मात्र से वस्तुत्रों को सृष्टि अपनेअपने लोकों में करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने सकल्प से समार का
उत्पादन करता है। जिस प्रकार लोक में केवल कीड़ार्थ ही राजादि कदुकक्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार अवाससमस्तकाम ब्रह्म जगत्सृष्टि केवल लीलामात्र
के लिए करता है। परमेश्वर जीवकृत पूर्व शुभाशुभ कर्म के अनुसार ही
देवमनुष्यादि की विषम सृष्टि करता है, तथा उसका सहार भी करता है। अतः
विषमता और सहार का हेतु कर्म ही है, परमेश्वर नहीं। जीव की सत्ता होने पर
भी पर्जन्य के बिना जिस प्रकार अकुर की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्म के
रहते हुए भी देव मनुष्याद्याकार वाली सृष्टि परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं

१---१-४-१४, पु० १८७-८८ ।

२---१-४-२३, पृ० १६६ ।

३ – १-४-२७, पृ० १६८।

४--१-४-२६, ५० १६६।

५—२-१-७, पृ० २०६-७।

हो सकती। र प्रधान जगत् का कारण नहीं हो सकती। क्योंकि गौ स्रादि द्वारा चरे गए तृख का दूध मे परिणाम परमेश्वर की प्रेरणा से ही होता है, प्रकृति द्वारा यह सम्भव नहीं, स्रन्यथा बली बर्दादि द्वारा चरे तृण से भी दूध निकल सकता था। पिर प्रकृति पुरुष के सान्निध्य मे ही स्राकर सुष्टि रचना कर सकती है—स्रातः वह स्वतन्त्र नहीं। फिर निर्विकार निस्सग पुरुष का मोग तथा. उसका मोच भी संभव नहीं है। स्रातः साख्य का मत स्रास्मीचीन है। र

परमासुवाद भी सृष्टि की रचना का कोई तर्कपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं करता। एक तो परमासुवाद श्रत्यमूलक है, दूसरे जड़परमासु चेतनकार्य के उत्पादक नहीं हो सकते। विशेषिक दर्शन परमास् वों को श्रस्तु, नित्य, रूपस्पर्शितिम्त् स्वीकार करता है, ये दोनों ही गुस्स परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि लोक में जो-जो पदार्थ रूपयुक्त हैं, वे-वे स्थूल एवं श्रानित्य हैं, रूपादियुक्त पटादि स्थूल भी हैं श्रीर श्रानित्य भी हैं। प

सौगत मत के अनुसार यह संसार समुदाय द्वयात्मक है। वाह्य समुदाय भूत-भौतिक रूपी है श्रीर श्रान्तर चित्त-चैत्तिकरूप। वाह्य समुदायों के परमाणु कारण होते है। उन्हों के प्ंजीभृत होने पर वाह्य जगत् उत्पन्न होता है, श्रान्तर समुदाय के रूप, विज्ञान, वेदना, सज्ञा, सस्कार, श्रादि स्कधपचक कारण है। किन्तु यहों समुदायद्वय कारणवाद असगत है, क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्व इनकी स्थिति चित्तार कर लेने से कार्य की ही हानि हो जाती है। श्रसत् एव श्रमाव से माव की उत्पत्ति स्वीकार कर लेने पर लौकिक-वैदिक व्यापारों से उदासीन बैठे हुए व्यक्ति को भी ऐहिकामुष्मिक सर्वार्थीमद्वि होगी, श्रतः वाह्यार्थ को चित्राक स्वीकार कर लेने से वैमाषिक एव सौत्रान्तिक मत भ्रम मूलक सिद्ध होते हैं। योगाचार मत से भी सभी पदार्थ चित्राक है। श्रातः यह कहना कि प्रथम वासना से ही सभी कुछ उत्पन्न हो जाता है, श्रसंगत है। श्रालय-विज्ञान भी उनके मत से चित्राक है, श्रतः कारणीभृत ज्ञान के चिण्कि मान लेने पर कार्य की उत्पत्ति श्रसम्भव हो जायगी। माध्यमिक मतानुसार सब कुछ शून्य ही है, किन्तु सभी प्रकार से सब कुछ शून्य एव तुच्छ है, यह नहीं सिद्ध किया जा

१---२-१-३४, प० २२५।

सकता। क्योंकि उन्हीं के मतानुसार सभी प्रमाण तुच्छ एवं शून्य सिद्ध होंगे। श्रात: वस्तु व्यवस्थापना भी तो नहीं हो पायेगी। जगत् की स्थिति भी शून्य नहीं कही जा सकती। श्रात: यह मत मान्य नहीं ।

जैन मतानुसार एक ही पदार्थ अवस्था-देशादि भेद से सस्व और असत्व -दोनों ही है, किन्तु यह अनेकान्त वाद ठीक नहीं। एक ही वस्तु में नित्यत्वानित्य-त्व, सत्वासत्व, वक्तव्यावक्तव्य आदि परस्पर विरोधी धर्मों की सम्भावना उचित नहीं। नित्य पदार्थों का प्रकारद्वय से भी अनेकात सिद्ध नहीं होता। आत्मा में संकोच-विकासादि धर्मों की सत्ता स्वीकार कर लेने से बन्ध-मोद्ध की समस्या का सुलकाना भी कठिन हो जायगा। र

कापालिक एवं पाशुपत, नकुलीश, कालामुख आदि शैवमत मे परमे-श्वर को जगत् का अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है। किन्तु इस मत को मान लेने पर ईश्वर को निमित्त कारण बतलाने वाली श्रुतियों में सामन्जस्य नहीं स्था-पित किया जा सकता। यह मत वेद-विरुद्ध है। कुलालादि का उदाहरण देकर परमेश्वर को सृष्टि का श्रिधिष्ठाता भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर अशरीरी है, अहष्ट है, कुलाल शरीरी प्राणी है। शैवागमों में भगादि के ध्यान से सबधित अनेक वेद-विरुद्ध चर्चाए की गई है। श्रतः यह धर्म उचित नहीं।

पांचरात्र की 'परमकारणात्परब्रह्मभूताद्वासुदेवात्संकर्पणो नाम जीवो जायते सकर्षणात्प्रद्युम्न सज्ञमनो जायते तस्मादिनिरुद्ध सजोऽहकारो जायते ।' उक्ति का केवल इतना ही तात्पर्य है कि प्रपन्न जनो के रक्षार्थ पर ब्रह्म ही चतुर्व्यूह रूप से अवतार लेता है। जीव अनादि है, अतर यहाँ जीवोत्पत्ति से तात्पर्य नहीं है।

ईश्वर ने आकाश, वायु, तेज, आप, पृथिवी, अन्न आदि की सुष्टि की है। उत्पत्ति में जो कम रहता है, प्रलय में ठीक उसका उलटा होता है। लोक में भी प्रवेशानुरूप निष्कमण नहीं होता, अपितु विपर्यय से ही होता

१------१८ से ३१, पृ० २३४-४२।

४-----४२ से ४५, ५० २४६-५२।

है। 'पृथिव्यप्सु प्रलीयते स्त्रापस्तेजसि' इत्यादि श्रुतियाँ इसी मत का समर्थन करती हैं। १

भगवदाचार्य के अनुसार अचित्तत्व तीन प्रकार का है—शुद्धसत्व, मिश्रसत्व, सत्वशून्य । शुद्धसत्व रजस्-तमस् से रहित चन्दन, कुसुम, वस्त्र, भूषण आयुधादि पदार्थों को कहते हैं। ये शुद्ध सत्वमय नित्य एव ज्ञानजनक हैं। मिश्रसत्व रजस् और तमस् के साथ मिल कर रहने वाले सत्व को कहते हैं। यह बद्धजीवो के ज्ञान और आनन्द का तिरोधान करने वाला है। इसे अशुद्ध सत्व भी कहते हैं। इसी को त्रिगुण तथा माया के नाम से भी अभिहित किया गया है। प्रकृति भी इसी को कहा जाता है। विद्याविरोधी होने से यह अविद्या भी कही जातो हे। चौबीस तत्वो की सुष्टि इसी से होती है। प्रकृति प्रधान तत्व है। यह प्रधान, अव्यक्त नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी अविभक्त तम, विभक्ततम तथा अव्यर तीन अवस्थाएँ है। तम को सूद्धमावस्था के निवृत्त हो जाने पर पुरुष और अचित् मे विभाग करना जब कठिन हो जाता है तब उसे अव्यर कहते हैं। प्रकृति मे गुण्वैषम्य आने पर महदादि विकार उत्यन्न होते हैं। प्रकृत्यवस्था मे प्रकृति के रजस्, तमस्, सत्वादि गुण् अनुद्भूत रहते हैं, विकारदशा मे उद्भूत।

विकार उत्पन्न होने पर प्रथम महत्तत्व ( सात्विक, तामस, राजस ), फिर ब्रहकार ( वैकारिक, तैजस, भूतादि ) ब्रादि उत्पन्न होता है। ब्रहकार से ही एकादश इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। प्राणो के साथ ही सभी इन्द्रियाँ बाहर निकल जाती हैं। इसी कारण इन्द्रियों को भी ब्राणु माना गया है।

भूतादि-तामस ब्रहंकार से (राजसाहकार सह कृत भूतादि सज्ञक तामस-ब्रहकार) पंचतन्मात्राएँ श्रीर पचभूत उत्पन्न होते हैं। कुछ लोगों के मत से सृष्टि की प्रक्रिया सतीकरण के ढग की है। भगवदाचार्य के मत से वेद मे त्रिवृत्करण का उल्लेख है। तेज, जल, पृथ्वी इन्हीं तीन से सृष्टि उत्पन्न मानी जाती है।

## मोच

रामानन्द् जी का मत—भगवान् के अनुग्रह से सासारिक बन्धनो से छूट कर साकेतलोक को प्राप्त करके सायुज्य को प्राप्त हो जाना ही रामानन्द

१---२-३-१६, ए० २५७।

२ — त्रिरली, भगवदाचार्य ए० २४-३१।

जी के मत से मोच्च कहलाता है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है—मुमुक्षु श्रीर श्रात्मवान् पुरुष सत्सग के प्रभाव से सासारिक सभी पदार्थों से निस्पृह होकर, सद्गुरु के श्राश्रय से भगवान् श्रीराम जी की प्रपत्ति—शरणागित—स्वीकार करके. समस्त प्रारुघ कमों का उपमोग करके, प्रपत्ति से श्रातिरिक्त श्रान्य कमों का नाश करके, सन्यास के द्वारा सर्वकर्मस्वतन्त्र भगवान् की परम श्रानुकम्पा से विनष्ट-मात्र होकर (वह देशिक) भगवान् के हार्व श्रीर उत्तम श्रानुग्रह के द्वारा प्राप्त सुन्दर सुषुम्ना नाङ्गी के द्वार से निकल कर वहाँ से श्राचिन्मार्ग को प्राप्त होता है। श्रीचिन्मार्ग से श्रहमार्ग को श्रीर श्रहमार्ग से देवपूजित होकर श्रमेक दिवसो से पूर्यमाण्य पच्च को प्राप्त होता है। वहाँ से श्रमेक उत्तमोत्तम सुखा की स्पृहा से पृथक् होकर पच्च से ६ मास वालो उत्तरायण को प्राप्त होता है। वहाँ से सवस्तर को, संवस्तर से सूर्य को, सूर्य से चन्द्र को, चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होता है। उन-उन लोको मे देवो से पूजित होकर वह श्रमानव-मानव-भाव-शरीर से रिहत पुरुष उस श्रिचिरादि ब्रह्ममार्ग से भगवान् के सनातन सर्वोत्कृष्ट साकेत लोक को प्राप्त करके सायुक्य को प्राप्त होकर भगवान् के साथ वहाँ सर्वथा श्रानन्द मे विहार करता है। रै

श्रन्यत्र भी स्वामी जी ने कहा है, 'जितेन्द्रिय होकर, श्रात्मरित को प्राप्त करके जो विद्वान् उस भगवान् श्रीराम जी की शरणागित का श्रवलम्बन करते हुए इस मत का श्रवलम्बन करेंगे, वे परम-स्थान नित्य-दिव्य साकेत-लोक को प्राप्त होंगे।' र

१ — सत्सगत सन् हि गतस्पृहो मुहु श्रीश प्रपद्माय गुरोर्मु बादसौ ।

कर्माखिल सपिरमुज्यचात्मवान् प्रारब्धमेव प्रहतान्यकर्म क ।।

न्यासात्स्वतत्रेश्वरजात सहयानिर्लूनमायान्वय एव देशिकः ।

हादोत्तमानुम्रहलब्धमध्यसन्नाइ।शुभद्धारविहिनिर्मात ।

मार्ग ततः सोचिरपै।तमुक्तकस्तथाचिषोऽहो दिनत सुराचित ।

श्रा गूर्यमाण विविषेस्तुवासरै पक्षे प्रभृतोत्तमशर्म विज्वरः ॥

पश्चादुदङ् मासमथोषडात्मकतस्माच्चसवत्सरमन्दतोऽरविम् ।

चन्द्र ततरचन्द्रमसोऽथावद्युत स तत्रतत्राखिल देव पूजित ॥

पर पद सैवसुपेत्य नित्यममानवो ब्रह्मपयेनतेन ।

सायुज्यमेव प्रतिलभ्यतत्र प्राप्यस्य सन्नदात तैन साक्षम् ॥ श्री वै० म० भा०, भगवदा
चार्य, पु० २०७-६ ।

२ - जितेन्द्रिय प्रपन्नस्त बुध स्रात्मरतिर्हरिम्। स्राप्नुयात्परम स्थानयोऽनुतिरुहेदिदमतम्।। वही, पृ० २१०।

श्रात्माराम तथा उपाय के स्वरूप को जानने वाले सम्प्रदाय-रहस्याभिज्ञ विद्वान् विरजा के पार केंवल्य हे, ऐसा मानते हैं। श्रीर भगवान् को प्राप्त होकर ससार के ताप को हरण करने वाले श्रत्यन्त शीतल, श्रमृतसिन्धु में स्नान करके वह धन्य पुरुष भगवन् के कृपाकटाल् से कटान्तित होकर श्रानन्ट महासिन्धु में सम्मिलित एवं निमग्न होकर पुन. कभी भी वहाँ से नहीं लौटता है। श्र

रामानन्द-सम्प्रदाय में भक्त को सायुज्यमुक्ति ही मिलती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। 'श्रीरामार्चनपद्धति' में स्वामी रामानन्द जी ने कहा भी है कि श्री बैकुएठ में जाकर परब्रह्म से सायुज्य प्राप्त कर भक्त उनके ही साथ नित्य क्रीडा करता है। र

## साकेत

रामानन्द जी का मत—भगवान् राम का दिव्यलोक साकेत के नाम से प्रक्यात है। सुषुम्ना, अचिमार्ग, अहर्मार्ग, उत्तरायण, सवत्सर, सूर्य, चन्द्र श्रीर विद्युत् श्रादि मार्गों से होता हुश्रा जीव यही पहुँच कर विश्राम पाता है। यही उसे सायुज्य मुक्ति मिलती हैं।

यह साकेत लोक ग्रानेक सुरतरुग्रों से पिरवृत्त एवं रत्नादि से सुसिज्जित है। यहाँ करोड़ों सूर्य के प्रकाश से युक्त हेम का सिंहासन है, जिस पर श्रपने दिव्य परिकरों के साथ भगवान् श्रीराम सुशोभित होते हैं।

उस परम लोक को प्राप्त कर भक्त फिर इस ससार मे नहीं लौटता—नहों ही लौट कर स्त्राता है।  $^{9}$ 

१—श्रात्मारामैस्तयोपाय स्वरूपज्ञानिभश्चते । मतज्ञ विरजापार कैवल्यमिति मन्यते ॥ श्री वै० म० मा०, रामटहलदास, पृ० १८ ।

२ — शीतान्तिसिन्ध्वाप्तुत एव धन्यो गतापरमहासुवीिकतोऽथ । प्राप्य महानन्दमहान्धि-मग्नो नावर्ततेजातु तत पुनः स ।। श्रा वै० म० भा०, भगवदाचार्थ, ५० २०६ ।

३—श्री बैकुएठसुपेत्यनित्यमज्ञड तस्मिन्गरम्झाणः । सायुज्यसमवाप्य नन्दति सम तैनैव घन्य पुमान् ॥ 'श्रीरामार्चन पद्धति,' रामनारा-यण दास, पृ० ४ ।

४—साकेत दिव्य लोकसुरतरमतुल तत्ररत्नालिगर्भम् । हेमसिंहासन तच्छुभरुचिनिचय-मानुकोटिप्रकाशम् ॥ वाम पाद प्रसार्याश्रित कलुषहर दिच्यकुचियत्वा । जानुन्याधायिद्व्ये रिपुदलदमने बायाचापेदधत्सः ॥ राम. पाणिद्वयेन प्रतिभटभयद पद्म गर्मारुयाच्वे । देवीभूषादिजुध्ये वितरतुजगतो शर्म साकृतनाथः ॥ श्री वै० म० भा०, रा० ट० दाम, पृ० ४१ ।

५-श्री बै॰ म॰ सा॰, सरावदाचार्य, पु॰ २०६।

कहा गया हे इस साकेत लोक के चतुर्दिक् विरजा नदी बहती रहती हे, यह अस्यन्त निर्मल जल की नदी है।

अष्टयामीय पूजा पद्धित के प्रवर्तक अप्रदासादि ने दिव्य साकेत लोक की जो कल्पना की हे उसमें कनकभवन, नरयू, दिव्यकुंज, क्रीड़ास्थल, उपवन, रत्नपीठ, हाट आदि अनेक वस्तुओं का समावेश किया गया है। अष्ट्यामीय यूजा-पद्धित में मानसी ध्यान का वर्णन करते हुए इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आधुनिक युग में अयोध्या जी में कनकभवन, प्रमोदवन आदि स्थल एवं मिदर-विशेष के नामों से यह अनुमान किया जा सकता है कि श्रुगारी रामभक्ति के अनुयायी कदाचित् अयोध्या जी को शाश्वत साकेत लोक का अवतरित रूप मानते हैं, जिस प्रकार कृष्णभक्ति-शाखा के किव ब्रज को ब्रजलोक का अवतरित रूप मानते हैं। इस सम्बन्ध में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं होता, फिर भी जिस टंग से नये-नये स्थानों, मिदरों, उपवनों का भावनानुरूप निर्माण होता जा रहा है, उससे यह अनुमान करना असगत नहीं कि साकेतलोक के अनुरूप ही शी अयोध्या जी को सजाना रिसक-सम्प्रदाय के भक्तों का उद्देश्य है।

# मोच तथा साकेत धाम

त्रानन्द्भाष्य का मत—ग्रानन्दभाष्य मे मोच को परमपुरुषानुभव रूप ही माना गया है। ' श्रह्मविद्ब्रह्मैं व भवित' से मोचावस्था का ही प्रतिपादन किया जाता है। परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके स्वन्नानन्द रूप से स्थित रहने को ही कुछ विद्वानों ने मोच माना है, दूसरी श्रुति का यह ग्रर्थ है कि विज्ञान-धनजीव पाँचभौतिक शरीर का पारत्याग करके परमात्मा मे नष्ट—लीन—हो जाता है—देवादि नाम-रूप का परित्याग कर देता है। किन्तु 'निरन्जनः साम्यमुपैति' मे मेद घटित साम्य—न केवल साम्य ग्रपितु परमसाम्य—ही मोचावस्था कहा गया है। नदी-समुद्र दृष्टान्त मे भी भेदभाव मात्र विविच्ति है। ग्रातः यह कहना कि श्रुति ग्रमेद के पन्न मे ही मत रखती है, सिद्ध नहीं होता। र भगवान् के ग्रानन्य भक्त को तो देहावसान के उपरान्त भगवान् की ही प्राप्ति होती है, ऐसा स्पष्ट ही गीतादि मे कहा गया है। र

१--आ० मा०, १-१-१, ५० ४।

२--१-१-१, पृ० १८।

३--१-१-२, पृ० २६ ।

सर्वकामविनिर्मुक्तजीव शताधिक सुषुम्ना नाड़ी मार्ग से शरीर से निकल कर ब्रह्म लोक को गमन करता है, अतः यह सिद्ध हे कि ब्रह्मविदो की सद्यः मुक्ति नहीं होती, अपितु देवयानादि कम से ही होती है। कुछ लोगों के मतानुसार 'श्रथमत्योंऽमृतोभवत्यत्र ब्रह्मसम्शनुतं' से यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार घट के भिन्न हो जाने पर उससे अविच्छिन्न श्राकाश महाकाश से मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार श्रज्ञान एव तज्जन्यकर्मबन्ध के समाप्त होने पर विमुक्त-श्रात्मा जिस किसी देश मे भोग समाप्ति करता है, उसी देश मे ब्रह्में क्य को प्राप्त करता है, श्रुचिरादि से उसकी गित नहीं होती, श्रातः सद्यः मुक्ति ही सिद्ध होती है। किन्तु उपनिषदों में प्राण्विशिष्ट जीवात्मा की देवयान से ही गित कही गई है। जीवब्रह्म में भेद श्रुति स्पष्ट ही मानती है। श्रातः यह स्पष्ट है कि उपासनादि द्वारा ब्रह्म-प्रसाद-प्राप्त जीव कर्मबन्ध से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है श्रीर वहाँ श्रपने स्वाभाविक श्रपहतपाद्यत्वादिगुण्विशिष्टसिच्चतनन्द रूप से ब्रह्म के समीप रहता है। 'जज्जन् कीडन्' श्रादि श्रुतियों से स्पष्ट है कि जीव भगवान् के ही समान भोगवान् हो जाता है। इस प्रकार श्रुति परमात्मा को शेषी श्रीर जीव को उसका शेष स्वीकार करती है। है

इस कर्मभूमि मे जो लोग रमणीय पुण्य कर्म करते हैं, वे चन्द्रमण्डल से अवरोहण करते हुए ब्राह्मणादि-योनि को प्राप्त करते हैं, जो कुत्सित पाप कर्म करते हैं वे शूकरादि कुत्सित योनि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रुति मे यह स्पष्ट ही प्रतिपादित किया गया है कि प्राक्तन कर्म-योग से पुण्य-पाण्डप जन्मों की प्राप्ति जीव को होती है। इस सम्बन्ध मे सप्तनरकों की भी चर्चा की गई है। चित्रगुप्तादि यम के व्यवस्थापको का भी प्रसगवश श्रुतियों मे वर्णन पाया जाता है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि दुष्कृत शाली चन्द्रलोक गमन नहीं करते। "

'आनन्दभाष्य' में सुषुप्त्यादि अवस्थाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। इस प्रन्थ के अनुसार परमात्मा ही जीव का साज्ञात् सुष्रित-स्थान है। अतः इस परमात्मा से ही जीव का आगमन होता है। जो सोता है, वही उठता भी है।

१---१-१-२, ५० ३२-३३।

२---१-३-१=, पु० १४१ ।

**३**—१-३-१⊏, पृ० १४२ ।

४--३-१--, पु० २६६ ।

थं—-२-१-१३ से २१, ए० ३०२-४।

मूर्च्छित में ज्ञान का श्रभाव होता है, श्रत: मूर्च्छा जागरित-स्वप्नावस्था से भिन्न है। मूर्च्छा मरण भी नहीं है। मरण के उपरान्त श्रिचिरादि मार्ग द्वारा ज्ञानी जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। उसे मुख-दु:ख का भी श्रनुभव नहीं होता। लोक व्यवस्था के हेतु वसिष्ठादि जिन व्यक्तियों को ब्रह्मा नियुक्त करते हैं, उन्हें मुख-दु:ख का भी श्रनुभव होता है। प्रारब्ध कर्म-वश श्रिधिकार के सम्पन्न हो जाने पर वे भी ज्ञानोदयोपरान्त श्रिचिरादि मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।

विद्या से ब्रह्म-प्राप्ति होती है, ब्रतः विद्योत्पत्ति के लिए दिनोदिन ब्रग्नि-होत्रादि कर्मानुष्ठान करना चाहिए, ब्रान्यथा कल्मषमानस से विद्योत्पत्ति सम्भव नहीं । यदि भोक्तव्य पुर्य-पाप एक शरीर भोग्यफलक मात्र हो, तो शरीरान्त में ही ब्रह्म-प्राप्ति हो जाती है, किन्तु यदि बहुशरीर भोगफलक हो तो बहुशरीरान्त मे ही ब्रह्म-प्राप्ति होती है। इ

प्रथम वाणी का मन से सयोग होता है, लय नहीं, व्योंकि मन आहकारिक है, प्राण् आकाश का कार्य है और प्राण् शब्द की जल में लच्चणा करने में गौरव है। प्राण् जीव से सयुक्त होकर उसके साथ तेज में सम्मन्न हो जाता है। जीव के सहित प्राण् तेज के सहित सर्वभूतों में संयुक्त होता है। नाइने प्रवेश के पूर्व अबहाजानी की भाँति ब्रह्मजानी का भी उत्क्रमण् होता है। अन्तर इतना ही है कि ब्रह्मजानी सुष्मा नाइने से होकर मस्तक में से निकलता है और अब्रह्मजानी नेत्रादि मार्ग से। जब तक देश विशेष में जाकर भगव-त्याप्ति नहीं होती है, तब तक देह-सम्बन्ध-रूप ससार बना हो रहता है—शरीर के छूटने के पूर्व ब्रह्मानुभव का नाम अमृतत्व है। ब्रह्मविद् का भी कम सुक्ति में सूक्त शरीर के साथ सम्बन्ध रहता है। अर्चिरादि से गमन करते समय आत्मा

२ -४-१-१६, पु० ३६७।

३-४-१-१६, पृ० ३६८।

४-४-२-१, पृ० ३६६।

५-४-२-३, पृ० ४००।

६-४-२-४, पु० ४०१।

७-४-२-५, पृ० ४०२।

<sup>--</sup>४-२-७, पृ० ४०३-४ I

६--४-२-८, पृ० ४०४।

चन्द्रमा के साथ वार्तालाप करता है। श्रह्मविद् की उत्क्रान्ति सूच्म शरीर से कही गई है। मृत्यु के समय शरीर के किसी भाग मे जो ऊष्णता रहती है, वह सूच्म देह का ही धर्म है। विद्वान को शरीर-त्याग के समय मे भी ब्रह्म-प्राप्ति हो जाती है। 'तस्यतावदेवचिर यावन्नविम्ोच्चे' इस श्रुति से यह स्पष्ट है। इसके पश्चात् प्राण्-वियोग भी सम्भव है। प्राण्-रहित का श्रिचिरादि मार्ग से गमन श्रीर ब्रह्म-प्राप्ति दोनो नहीं हो सकते। श्रातः ब्रह्मप्राप्ति के पूर्व ब्रह्मश्चानी के प्राण् नहीं निकल सकते हैं। इसके

ब्रह्मज्ञानी का उत्क्रमण मूर्धन्य नाड़ी से होता है, उसका सूर्य-रिश्म के द्वारा गमन होता है श्रीर प्रकारान्तर ( रात्रि मे भी ) से भी । उद्विखायन मे भी मरने वाले ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म-प्राप्ति हो जाती है। क्रम यो है—नाड़ी रिश्म अवेशोपरान्त जोव श्रिचिं, श्रहः, श्रापूर्यमाणपच्च, मास, संवत्सर, वायु, श्रादित्य, चन्द्रमा, वैद्युत, वरुण, ऐन्द्रलोक, धातृलोक, विरजा श्रादि को पार कर श्री साकेत लोक-द्वार पर पहुँचता है। यह श्रिचिरादि परमात्मा द्वारा नियुक्त देवताविशेष हैं श्रीर ब्रह्मविदों के श्रातिवहन कक्षी हैं। व

वाद्रि श्राचार्य का मत है कि हिरएयगर्भ के उपासकों को श्रिचि-रादि हिरएयगर्भ तक ले जाते हैं, क्योंकि हिरएयगर्भ परिच्छिन्न है, देश विशेष में रहता है। उसी की प्राप्ति के लिये गमन उपयुक्त है, सर्वव्यापक परब्रह्म के लिये गमन नहीं होता। हिरएयगर्भ ब्रह्मलोक का श्रिधकारी है। इस लोक में गया हुश्रा जीव वहाँ ही विद्या प्राप्त करता है। जब महाप्रलय में ब्रह्मलोक का नाश हो जाता है तब उसी श्रिधकारी हिरएयगर्भ के साथ विद्वान् जीव भी हिरएय गर्भ लोक से ब्रह्म को प्राप्त करता है। बादरायग्रा के मत से श्रिचिरादि प्रतीकोपासना न करने वालों को ब्रह्मप्राप्ति कराते हैं। जो जिसका उपासक है, उसको ही वह पाता है।

१-४-२-६, पृ० ४०४।

२-४-२-११, पु० ४०४।

३---४-२-१२, पृ० ४०५।

४—४-२-१७, पृ० ४०६।

५--४-३-३, पृ० ४१४।

६--४-३-४, पृ० ४१५।

७--४-३-६, पृ० ४१६।

<sup>=--</sup>४-३-१, पृ० ४१७। १--४-३-१४, पृ० ४१=।

मुक्त जीवों के ऐश्वर्य यह प्रत्यगात्मा इस शरीर से निकल कर परज्योति को प्राप्त कर श्रविद्या के श्रावरण से रहित स्वाभाविक स्वरूप के श्राविभाव रूप विद्याफल को प्राप्त करता है, कोई श्रपूर्व श्राकार की उत्पत्तिरूपफल नहीं पाता। परज्योति को प्राप्त कर स्वरूप से निष्यन्त होने का तात्पर्य कर्म संबंध के सततराहित्य रूप मुक्ति से है। यही जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूपाविभाव है। यह श्रात्मा स्वरूप से श्रपहतपाप्मत्वादि गुण्यवाला है, कर्मसज्ञावाली श्रविद्या से उसका स्वरूप तिरोहित हो जाता है, वह ससारी कहा जाता है। ब्रह्मविद्या के प्रभाव से इस शरीर के जपर उठ कर श्रविद्यादि मार्ग द्वारा परज्योति को प्राप्त कर श्रविद्या के तिरोधान से स्वरूप को प्राप्त कर वह मुक्त हो जाता है। मुक्तात्मा श्रपने को ब्रह्म से श्रविभक्त रूप मे श्रनुभव करता है, क्योंकि परज्योति को उपसंपन्न होकर उसका श्रविद्यारूप श्रावरण नष्ट हो जाता है श्रीर तब याथातथ्य रूप से वह श्रपने स्वरूप को जान लेता है। जैमिनि श्राचार्य के मत से प्रत्यगात्मा का स्वरूप श्रीर गुण् से श्रपहतपाप्मत्वादिक हो स्वरूप सिद्ध होता है, विज्ञानमात्र रूपता श्रथवा उभयरूपता सिद्ध नहीं होती। पर

श्रींडुलोमिके मत से श्रात्मा चैतन्यमात्र रूप से श्राविर्भूत होता है। वादरायण के मत से श्रात्मा को विज्ञानमात्र स्वरूप मान लेने पर भी उसमे श्रपहतपाप्तवादि प्रकरण्गत गुणो का श्रविरोध ही रहता है। वादिर श्राचार्य के मत से मुक्त जीव को शरीरेन्द्रियों का श्रमाव रहता है। जैमिन शरीरेन्द्रियों का भाव स्वीकार करते हैं। भगवान् वादरायण दोनो ही मतो—शरीरेन्द्रियों के सहित तथा उनसे रहित स्वरूप—को स्वीकार करते हैं। ए मुक्त जीव स्वप्रभोग से विलक्षण लीलारस का श्रमुभव करता है।

१-४-४-१, पृ० ४१६।

२--४-४-२, पु० ४२१।

**३---४-**४-३, ५० ४२१।

४-४-४-४, ५० ४२२।

५-४-४-५, ५० ४२३।

६-४-४-६, ५० ४२३।

७--४-४-७, पृ० ४२३।

<sup>=—</sup>४-४-१०, ५० ४२५ ।

६-- ४-४-११, पृ० ४२५ ।

१०-४-४-१२, १० ४२६।

परमात्मा की उपासना से मुक्त पुरुष कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है श्रीर देहान्तर में भी उसके ज्ञान की व्याप्ति रहती है। बद्ध जीवो को यह श्रिषकार प्राप्त नहीं होता।

जगत् की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय करना, समस्त चेतनाचेतन के स्वरूप, स्थिति, प्रश्चित्, भेद श्रादि को नियमित रखना श्रादि जो जगत् के व्यापार है, उन्हें छोड़ कर, श्रविद्या के श्रावरण से छूट कर परमेश्वर का श्रनुभव करना ही मुक्त का ऐश्वर्य है। जगदीश्वरता तो परमपुरुष भगवान् श्रीराम जी का श्रसाधारण कर्म है। समस्त श्रुति-स्मृतियाँ जगत् की सुष्टि, स्थिति, लय श्रादि समस्त जगद् व्यापार ब्रह्म के ही बतलाती हैं। मुक्त पुरुष का ब्रह्म के साथ भोग-मात्र का साम्य है, सत्यसंकल्प द्वारा मुक्त पुरुष का समस्त लोको मे कामचारत्व होता है। इ

ध्यानोपासनवेदनादि शब्दो द्वारा वाच्य परमपुरुष के सतत चिन्तन से युक्त भिक्त द्वारा भगवान् की प्रसन्नता प्राप्त कर ऋचिरादिमार्गों से ब्रह्मलोक को प्राप्त मुक्त जीव की श्राष्ट्रचित नहीं होती है, वह पुनः यहाँ लौट कर नहीं श्राता । गीताचार्य ने भी श्रपने श्रनन्य भक्त की श्रनाष्ट्रचित कही है। सम्यक् रीति से भगवान् के चरणो की उपासना करके जिसने सभी कामो को पा लिया है, वह पुनरावर्तन-जन्म-मरण्-के क्लेश से विमुक्त हो जाता है। परमकारुणिकभगवान् श्री रामचन्द्र श्रपने लोक मे लाकर फिर जीव को कभी नहीं लौटाते। श्रपने श्राश्रित जनो की रज्ञा के लिये तो उनकी प्रतिज्ञा ही है 'श्रप्यहंजीवितं ज्ञाम्'। श्रतः परमपुरुष को उपसन्न जीव का पुनरावर्त्तन नहीं होता, यह सिद्धान्त है।

भगवदाचार्य के मत से सायुज्य का ही नाम मोच्न है, क्योंकि सायुज्य को छोड़ कर शेष तीन स्वर्गादि के समान फलान्तर हैं। श्रान्यथा मुक्ति मे तारतम्ब प्राप्त होगा, जो सर्वथा श्रामान्य है। सायुज्य भोगसाम्य का नाम है। इसी को मोच्न श्राथवा मुक्ति श्राथवा साकेत-प्राप्ति श्राथवा परमधाम-प्राप्ति श्राथवा भगवत्प्राप्ति

१-४-४-१४, १० ४२६-२७।

२--४-४-१७, प्० ४२८।

<sup>₹-</sup>४-४-२0, 90 ४३0 1

४--४-४-२२, पृ० ४३०-३२।

४—तिरली, लेखक भगवदाचार्य, प० १७-१८।

कहते हैं। जब सभी कमों की निश्चित्त हो चुकी है, ब्रह्म साज्ञात्कार हो चुका है, तो पुनः तारतम्य की सम्भावना कैसे हो सकती है १ अप्रत सालोक्यादि में जहाँ कहीं मुक्तिपद का प्रयोग है, वह गौण और भ्रान्त है। सिद्धान्त में ब्रह्म साम्या-पित्त अर्थात् सर्वाश में ब्रह्म के साथ समता तो प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुक्त जीवों को भी जगद्व्यापार और लक्ष्मी-विलास अत्यन्त असम्भव है। जब तक समस्त धर्मों की समता न हो तब तक ब्रह्म साम्यापित नहीं कही जा सकती। अत. 'साम्यमुपैति' 'साधम्यमागता.' का अर्थ भोग-साम्य ही करना उचित है।

#### षष्ठ अध्याय

# भक्ति-पद्धति

## भक्ति

#### रामानन्द स्वामी का मत

मोच के साधन के रूप में भक्ति—रामानन्द-सम्प्रदाय मे भक्ति मोच के प्रमुख साधन के रूप मे स्वीकार की गई है। भक्ति के लिए ब्रावश्यक है कि व्यक्ति सर्वप्रथम पंचसस्कारों से संस्कृत होकर महाभागवत बन जाय ब्रीर पुनः सीता-लद्भमण सहित भगवान् राम के प्रति रागमय हो उठे। पंच संस्कारों के ब्रान्तर्गत सुद्राकरण, ऊर्ध्वपृंड्र धारण करना, नामकरण, मत्रजाप एवं तुलसी की कर्यठी पहनना ब्रादि ब्राते हैं। एक वर्ष तक शिष्य की परीचा करके गुरु को चाहिए कि वह नियमतः ब्रान्त-पूजा करके तसचकादि (शर-चाप भी) से उसकी भुजाब्रों को ब्रांकित कर दे। इसी प्रकार गुरु शिष्य को ऊर्ध्वपृंड्र धारण की विधि से परिचित करावे, उसका दासान्त नाम रक्खे, उसे राममन्त्र प्रदान कर तथा गत्तों मे तुलसी की कर्यठी की माला धारण करने का ब्रादेश दे। इस

१—एव महाभागवत सुसस्कृतो श्री रामभिक्तिविद्यात्वहिनशम्।
महैन्द्रनीलाश्मरुचे कृपानिथे. श्रीजानकीलदमणस्युतस्य॥ श्री वै० म० भा०, रा०
ट० दास, पृ० १०।

२-तन्तेन मूले भुजयो समकन शरेणचापेन तथोर्थ्वपुग्ड्कम् ।
श्रुतिश्रुत नाम च म त्रमाले सस्कार भेदा. परमार्थहैतव ।। वही, भगवदाचार्थ,
पृष्ठ ११७।

३ — परीच्यशिष्यसमुपासक गुरुर्वर्षं समभ्यच्यं च देवमन्निम् । चक्रादिभि हैतिवरे मुतप्तैदिने सुपुण्ये नियत सम'क्येत् ॥ वही, रा० ट० दास, पृ० ६ ।

४---तथोध्वंपुड्रं सुमृदाविधाय रामादिदास्यान्तमथो समुज्चरेत्। मन्त्र तथैवोपदिशेद्विधानत मालावराताम् तुलसी समुद्रभवाम् ॥ वहीं, पृ० १०

प्रकार पचसंस्कारों से संस्कृत हो कर भक्त को भगवान् के मंगलप्रद दिव्य जन्म, दिन्यकर्म श्रीर नामों का उच्चारण करना चाहिए। र

भक्ति की व्याख्या—भक्ति की इन श्रावश्यक भूमिकाश्रों का उल्लेख करके रामानन्द जी ने भक्ति की विशेषताश्रों का भी उल्लेख किया है। उनके श्रनुसार - विद्वद्वर्थ परमभक्ति-रस-रसिक महर्षियों ने श्रनन्यभाव से तत्परता के साथ सर्वदा पुन:-पुन: छुल, कपट, प्रपच श्रादि से रहित परमात्मा (श्रीराम जी) की सेवा को ही भक्ति कहा है। श्रवत यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी ने उसी भक्ति मार्ग का श्रवलम्बन किया है जिसका प्रतिपादन महाभारत, नारदभक्ति सूत्र, भागवत श्रादि प्रनथों मे उनके पूर्व किया जा चुका था। नारद पाँच-रात्र मे सर्वोपाधिविनिर्मुक्त भगवान्ह्ष्वीकेश की सेवा को ही भक्ति कहा गया है। श्राडिल्य सूत्र में भी भक्ति को ईश्वर में 'परानुरक्ति' कहा गया है। श्र

श्रागे चल कर स्वामी जी ने भक्ति की श्रीर भी स्पष्ट व्याख्या की है। वे कहते हैं—विवेक श्रादि से जिसकी उत्पत्ति होती है, यमादि जिसके श्राट श्रग हैं, तैलघारा के समान निरन्तर स्मृति-सतान-रूपा भगवान् मे जो श्रनुराग है, वही पराभक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में इसी मत का पोषण किया गया है। भक्ति को प्रेमस्वरूपा कहने के साथ ही लेखक ने उसे श्रमृतस्वरूपा भी कहा है, जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, श्रमर हो जाता है, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति के मन मे श्रीर कोई कामना शेष नही रहती, न उसे किसी प्रकार का शोक ही रहता है, वह न किसी से द्रेष करता है श्रीर न किसी से श्रनुराग। वह तो भक्ति

<sup>?—</sup>शृतोध्वंपुरव्हस्तुलसीसमुद्दभवा दथच्चमालाममलो हि कठत । सज्जन्मकर्माणि हरेश्दाहरेट्ट गुणाश्च नामानि शुभप्रदानि । बही, भगवदाचार्यं, ए० १०२ ।

२—उपाधिनिमु कमनेकभेवा भक्ति. समुक्ता परमात्मसेवनम् । अनन्यभावेन महुमु हुः सदा महिषिमस्तै खलु तत्परत्वत ॥ ६३ ॥ श्री वै० म० भा०, स० प० रामटहल-दास, १० १० ।

३—सर्वोपाथिविनिमु<sup>°</sup>क्त तत्परत्वेन निर्म°लम् । हृषोकेश हृषीकेशसेवनम् भक्तिरुच्यते ।। नारदपाचरात्र

४-शान्डिल्य सूत्र-'सा परानुर्राक्तरीश्वरे ।'

५—सा तैलघारासम सस्मृति-सतानरूपेशिपरानुरिक्तः । भक्तिविवेकादिक सप्तजन्या, तथायमाण्यष्ट सुवोधकागा ॥ श्री वै० म० मा०, रा० ट० दास, ५० १० ॥

को पाकर उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, ख्रात्माराम हो जाता है। यह भक्ति कामनायुक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोधस्वरूपा है। १

इस प्रकार रामानन्द जी ने भक्ति की जो व्याख्या की है, उससे उसकी निम्निलिखित विशेषताएँ ज्ञात होती हैं:—

क—मिक्त परमात्मा के प्रति ऋनुराग को कहते हैं।
ख—इस ऋनुराग मे ऋनन्यता ऋावश्यक है।
ग—भगवान् की सेवा करना ही वस्तुतः उनकी मिक्त करना है।
घ—तैलघारा के समान ही भगवान् का प्रतिक्ष्ण स्मरण करना मिक्त की सबसे बड़ी विशेषता है।

विवेक से यह भक्ति उत्पन्न होती है श्रीर यमादि इसके श्राठ श्रग हैं। वस्तुतः प्रपन्न जन यदि उत्तम रीति से कर्मयोग, ज्ञानयोग श्रीर भक्तियोग में किसी एक का भी श्रनुष्ठान करें तो उन्हें मोद्ध मिल सकता है। इस प्रकार श्रन्य मार्गों से भक्ति का कोई विरोध स्वामी जी को मान्य नहीं है। कर्म मार्ग, ज्ञान-मार्ग श्रीर भक्तिमार्ग वस्तुतः एक ही सत्य को पाने के तीन भिन्न-भिन्न पथ मात्र हैं।

भक्ति के प्रकार—भक्ति के सामान्यतया दो भेद किए गए हैं : गौणी श्रौर परा । गौणी के भी वैधी श्रौर रागानुगा दो भेद किए गए हैं । कभी-कभी वैधी भक्ति मर्यादा भक्ति के नाम से श्रभिहित की जाती है । विद्वानों ने गौणी को साधन भक्ति श्रौर परा को साध्यभक्ति भी कहा है । श्रीमद्भागवत् मे भक्ति के ६ प्रमुख भेद बतलाए गए हैं । श्रवणा, कीर्त्तन, स्मरण, पादसेवन, श्रर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा श्रात्मनिवेदन । अ

१— श्रथातोमक्ति व्याख्यास्याम । १ । सात्वस्मिन् परमप्रेमस्वरूपा । २ । श्रमृतस्वरूपा च ॥३॥ यस्तब्ध्वापुमान् सिद्धो भवति, श्रमृतो भवति, तृप्तो भवति ॥४॥ यस्त्राप्य न किचिद्धास्त्रति, न शोचिति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साद्दी भवति ।५॥ यस्त्रात्वामतो भवति स्तब्धोभवित श्रात्मारामो भवति । सा न कामयमाना निरोधस्पत्वात् ॥ नारदर्भाक्तम्त्र ।

२ — भवन्त्युपायान्तरएव सर्वे स्वातज्ञ्यतो मुक्तिपदश्दास्ते । मुकर्म सवेदनमक्तियोगाःप्रपत्ति निष्ठे समनुष्ठितासु ॥ श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य, ए० १४४।

अवश्य कीर्चन विष्योः स्मरश्य पादसेवनम् । अर्चनवदनदास्य सख्यमात्मनिवेदनम् ॥
 भागवत, सप्तम स्कथ, अध्याय ५, श्लोक २३ ।

रामानन्द स्वामी ने भागवत द्वारा निर्धारित भक्ति-पथ का ही अवलम्बन किया है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है: उदारकीर्तिभगवान् के अवण, कीर्त्तन, सस्मरण, पदिश्रिति, समर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मार्पण को ही नवधाभक्ति कहा गया है। आगे चल कर उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय में प्रेमाभक्ति पर भी बल दिया जाने लगा और नाभा जी के समय में तो भक्तगण 'भक्ति दशधा के आगर' भी होने लगे थे। कहा गया है कि नाभा जी के समय से ही रामानन्द-सम्प्रदाय में श्रुगार का भी प्रवेश हो गया था। फलस्वरूप आज इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत माधुर्य-भक्ति के उपासको का एक स्वतन्त्र रिषक्तसम्प्रदाय ही बन गया है।

रामानन्द जी ने नवधाभक्ति के एक-एक श्रंग का श्रागे चल कर विवेचन भी प्रस्तुत किया है। श्रदाः यहाँ हम रामानन्द-सम्प्रदाय की भक्ति के श्रन्य श्रावश्यक श्रंगों का विवेचन करने के उपरान्त ही नवधा भक्ति का भी विवेचन प्रस्तुत करेंगे।

रामानन्द स्वामी जी के मत से भक्ति के दो प्रमुख एवं आवश्यक आंग हैं: प्रपत्ति और न्यास । भगवान् की निहेंतुक कृपा को प्रपत्ति और स्वप्रवृत्ति की निवृत्ति को न्यास कहा गया है।

# भक्ति के दो प्रमुख श्रंग-प्रपत्ति श्रीर न्यास

प्रपत्ति—रामानन्द स्वामी के मत से मुमुक्षुवो का भगवान् की शरण में चले जाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि वे परमदयालु एव उदार हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप की श्रावश्यकता नहीं है। जीव श्रसहाय है, श्रतः बिना भगवान् की कृपा के वह ससार-सागर से पार नहीं हो सकता, श्रनन्त कर्म-प्रवाह के द्वारा इस ससार महासागर में चिरकाल से डूबते हुए श्रस्वतन्त्र चेतन जीव के ऊपर प्रभु की निर्हेतुक कृपा श्रवश्य उत्पन्न होती है। र

१—उदारकीत्तें श्रवणं च कीर्त्तन हरेमु दासस्मरण पदिश्रिति । समर्चन वन्दनदास्यसख्यमात्मार्पण सा नवधेतिगीयते ।। श्री वै० म० भा०, रा० ट० दास, पृ० १० ।

२---प्राप्तु परासिद्धिमिकंचनोजनो द्विजातिरिच्छन्छरण हरि व्रजेत्। पर दयालुखगुणा-नपेद्यितकियाकलापादिकजातिबन्धनम् ॥ श्री वै०म०भा०, भगवदाचार्थ, प० १७३।

३ —कर्मप्रवाहेरातु चेतनस्यमग्नस्य ससारमहार्खवेचिरम् । उपर्यहोससरतोऽवशस्य सा कृपोदुभवत्येव हरेरहेतुका ॥ श्री वै०म०भा०, रा०ट० दास, ए० १५-१६

## प्रपत्ति क्या है ?

श्रेष्ठ विद्वानों ने कुपासिन्धु, परमकीर्ति सम्पन्न, श्रचिन्त्य वैभववाले भगवान् श्रीराम (विष्णु) की श्रन्य के कष्ट के प्रति श्रमहनशीलता को ही दया कहा है। भगवान् का जीवों पर पुत्रवत् स्नेह है। वस्तुतः भगवान् श्रपने स्वजनों के तो पातको पर दृष्टिपान तक नहीं करते श्रीर श्राचार्यों के मत से यही उनका वात्सल्य है। इसीलिए मुक्ति की कामना वाले तथा श्रपने पापों से निवृत्त हो जाने की इच्छावाले पुरुषों को चाहिए कि वे श्रपने सभी श्रुभकर्मों को भगवद्रपण कर दे तथा नैवेद्य श्रादि को भगवान् को श्रपित करके ही भोजन करें। इससे वे ससार-भय से मुक्त हो जायेंगे। अभगवान् की इस निहेंतुक कुपा के सभी श्रिधकारी हैं :—ऊच-नीच, धनी-निर्धन श्रादि। वहाँ कुल-बल, काल श्रीर दिखावट की कोई श्रावश्यकता नहीं।

प्रपत्ति के भेद—प्रपत्ति के सामान्यतया ६ भेद किए गए हैं। श्रानुकूलता का सकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, रच्चाणविषयक विश्वास, गोप्तृत्ववरण, श्रात्म-निच्चेप श्रीर कार्पण्य। यह प्रपत्ति पुनः कायिकी, वाचिकी श्रीर मानसी श्रादि भेदों मे विभक्त की गई है, श्रीर इनमे से प्रत्येक के गुणो के श्रानुसार ३-३ भेद किये जाते हैं। व साष्टाग प्रणाम करना श्रीर शरीर पर भगवदायुधों का घारण

१--दयान्यदु खस्यिनगद्यते बुधैरप्राकृतैस्तैरसिंहष्णुतास्तुता । कृपामहान्धे समुदारकीतें विष्णोरिचन्त्याखिलवैभवस्य ॥ वही, पृ० १७

२ — इष्ट वात्मल्यसिंधोश्चवात्सल्यं दोषभोगिता । नित्य समुच्यते तज्ज्ञे .सदाचारपरायणे ॥ अथवा

विभोश्चवात्सस्यमहार्खंवस्य, वात्सस्यमिष्ट खलुदोषभोगिता। समुच्यतेतैर्नृभिरस्वतत्रै. सदासदाचारपरायर्थोर्नरै ॥ श्री वै०म०भा०, रा० ट० दास, ५० १६।

२--शुभानिकर्माणि समर्पयेत्सदा रामाय मदय च निवेद्यभद्ययेत्। श्रहदिवं वीतभय समुत्तम विमुक्तिथीः स्वाधनिवृत्तिकामन ॥ श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य, पृ०१६१।

४ — सर्वेप्रपत्तेरिकारियोमता. राक्ता अशक्ता अपि नित्यरिगया.। नापेच्यतेतत्रकुल बल च नो न चापिकालो नींह शुद्धितापिवा। श्री वै० म० भा०, रा० ट० दास, पृ० १७।

५—श्रातुकूल्यस्य सकल्प. प्रातिकूल्यस्यवर्जनम् । रच्चयिष्यतीतिनिश्वासो गोप्तृत्ववरणः तथा ॥ श्रात्मनिक्षेपकार्पयये षड विधाशरणागति ॥ पाचरात्र, लच्मीतन्त्र सहिता ।

६ — एषा च त्रिविधाङ्गेया कारणत्रंय भेदत । गुणत्रय विभेदादप्येकैका त्रिविधा पुन ।

नारदपाचगत्र, भारद्वाजसहिता ।

करना कायिकी प्रपत्ति है, मन्त्रार्थ एव तत्व को न जानते हुए भी गुरु के अधीन रह कर मन्त्रादि का उच्चारण करना वाचिकी प्रपत्ति है, और शारीरिक प्रपत्ति तथा वाचिकी प्रपत्ति से युक्त होकर एव मन्त्रार्थ को भी जान कर मन्त्रार्थ के अनुसंघान तथा अानुकूल्य-सकल्पादि से युक्त होकर की जाने वाली प्रपत्ति मानसी प्रपत्ति कही जाती है। इस प्रकार कायिकी प्रपत्ति सात्विकी, तामसी और राजसी आदि तीन प्रकार की हुई, वाचिकी भी सात्विकी, राजसी और तामसी आदि तीन प्रकार की हुई और मानसी प्रपत्ति के भी सात्विकी, राजसी तथा तामसी आदि तीन मेद हुए। वैष्णुव आचार्यों ने प्रपत्ति पर अधिक बल दिया है और इसी कारण इसका शास्त्रीय विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है।

रामानन्द जी ने प्रपत्ति के भेटो का विस्तृत विवेचन नहीं किया है, किन्तु उन्होंने उसकी समस्त विशेषताओं का उल्लेख कर दिया है। बड़े ही हट शब्दों में उन्होंने एकमात्र भगवान् की भक्ति के प्रति अपने हट सकल्प को व्यक्त किया है श्रीर कहा है कि 'हे भगवान् सुक्ते प्रत्येक जन्म में अपने चरणों में श्रचल अनुराग श्रीर अपने जनों का सग देने की कृपा करें?। प्रपत्ति के विरोधियों के परित्याग करने का भी आदेश स्वामी जी ने दिया है। उपायान्तर को ही प्रपत्तिका विरोधी कहा गया है। के केवल लोकसग्रह की ही हिन्द से महाजन लोग श्रुति विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। वैसे चाहिये तो यही कि कर्मों के सम्पूर्ण स्वरूप का त्याग कर दिया जाय। विद्वानों ने इसी को धर्मत्याग भी कहा है।

१—प्रमाणाकनमुख्येनन्यामलिंगेन केवलम्। गुर्वधीना हि भवति प्रपत्ति कायिकी क्विचत्।

श्रविज्ञातार्थं तत्वस्य मत्रमीरयत परम् । गुर्वधीनस्य कस्यापि प्रपत्तिवीचिकी भवेत् । न्यासिलग्वतागेनधियार्थं कस्य मत्रत । उपासितगुरी सम्यक् प्रपात्तर्भानसी भवेत् ।

२—खच्चरणाचलाभक्ति खज्जनाना च सगम । देहि राम ऋपासिन्धो महाम् जन्मिन जन्मिन ॥

श्री रामार्चन पद्धति, स० प० रामनारायण दास, पृष्ठ २५।

३ — श्रथोपायान्तराख्येव प्रवदन्तिमनीषिणः । विरोधीनिप्रपत्तेः सबध्वानरूपिणः ॥ —श्रो वै० म० मा०, रा० ट० दास, पृ० १७

४—लोकसग्रहणार्थं तु श्रुतिचोदितकर्मणा । शेषभूतैरनुष्ठानतत्कैकर्य परायणे ॥ वहा,—पृ० १७

५—धर्मत्यागोऽपि परमैकातिकैरुच्यतेवरै । इत्य हि कर्मणा त्याग स्वरूपस्याखिलस्य च ।।

—. वही, पृ० १७ ।

प्रपत्ति के प्रतिकृत पटार्थों से मन को खींच लेने को ही स्वामी जी ने न्यास कहा है। इसका विवेचन हम आगे चल कर करेगे। प्रपत्ति की तीसरी अनिवार्यता 'भगवान् मेरी अवश्य ही रत्वा करेगे' यह विश्वास है। न्वामी जी ने स्पष्ट ही कहा है 'अनन्तकर्म-प्रवाह के द्वारा इस संसार महासागर में डूबते हुए अस्वतन्त्र चेतन जीव के ऊपर प्रभु की निहेंतुक कृपा अवश्य ही उत्पन्न होती है।' ससार-सागर से पार कर देने के लिए भगवान् से पार्थना करना प्रपत्ति का चौथा अग है, जिसे 'गोप्तृत्ववरसा' कहते है। 'आत्मिनिच्चेप' अथवा 'आत्मसमर्पण' प्रपत्ति का पाचवा अग है और अहकार का नाश तथा दीनता छठवा। स्वामी जी ने न्यास अगेर कार्यएय पर अधिक वल दिया है।

फिर भी खामी रामानन्द जी भक्ति को किसी सीमित घेरे में बाघना नहीं चाहते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शास्त्र की मर्यादा को उतनी ही सीमा तक स्वीकार करना चाहते थे, जितना कर लेने से व्यक्ति के पूर्ण विकास को किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे। कदाचित् इसीलिए उनके विचारों में कहीं भी दूरारूढ़ शास्त्रीयता नहीं मिलती है। प्रपत्ति के सम्बन्ध में भी उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि यदि इस प्रपत्ति के श्रानुकूल्यादि श्रगों में से किसी श्रंग की हानि भी हो जाय तो भी महात्मा जन प्रपत्ति की न्यूनता नहीं मानते। प्रपत्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात रामानन्द जी की दृष्टि में यह है कि ब्राह्मसादि उत्कृष्ट वस्त्रों को भी भागवतजनों की सेवा करनी चाहिए श्रीर की गई प्रपत्ति का स्मरस्य करना चाहिए। क्योंकि मुमुक्षुजन उसी को प्रायश्चित्तकहते हैं। प्र

१-वही पृ० १५-१६।

२—रामप्रसादहेतुिहं न्यासोऽय विनिगद्यते । नित्यश्र्रैः सदाचारैईरिपादाञ्जमानसैः ॥ श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य, ५० १६१

३—श्रसत्यश्रशुचिनीचमपराधैकभाजन । श्रन्यशक्तिमचैतन्यमनर्ह भृत्यकर्मीण ॥ दोषागारदुरात्मान मामैवपरिचिन्तयन् । मत्समर्पितमित्येतन्तव्सर्हस्युपेचितुम् ॥ श्रीरामार्चनपद्धात, रा० ना० दास, ५० २२

४—तन्त्यासागानुक्त्यादिष्वन्यतमस्य महात्मिभः । शेषवृत्तिपरैर्हानौप्रपत्तिन्यूनतानिह । —श्री वै० म० भा०, स० रा० ट० दास, पृ० १७

५--- उत्कृष्टवर्योरिप वैष्यवैर्जनै निक्षष्टवर्या म तदीय सेवने । तथानुसर्तव्य इतीष्यतेबुधैः शास्त्रैविषेये विधिगोचरै परै ।. कृतप्रपत्तिस्मरस्प्रायश्चित्तमधोच्यते । परमाप्तेश्च तिष्ठिष्ठैः कोविदैस्तैर्मुजुमि । श्री वै० म० भा०, स० भगवदाचार्यं, पृ० १६१

स्वामी रामानन्द जी ने प्रपन्न जनो के दो भेट किए हैं : दृप्त श्रीर श्रार्त । दृप्त प्रपन्न वे हैं जो स्वकर्मानुसार प्राप्त दुःखादि को शरीरस्थिति-पर्यन्त यहाँ ही भोगते हुए शरीर के श्रन्त में मोच्च-सिद्धि का निश्चय करके महाज्ञानवान् श्रीर श्रत्यन्त विश्वासयुक्त होकर रहते हैं । श्रार्त प्रपन्न वे है जो ससार रूप बढ़वानल को तत्व्या ही न सहन करते हुए भगवत्प्राप्ति में श्रत्यन्त शीष्रता चाहते हैं।

प्रपत्ति में पुरुषकारत्व—वैष्णव मत में लच्मी जी को पुरुषकाररूपा कहा गया है। वे भगवान् द्वारा जीवों को च्या करवाती हैं श्रीर उनका उनसे हट सम्बन्ध स्थापित कराती हैं। रामानन्द-सम्प्रदाय में सीता जी को ही पुरुषकाररूपा कहा गया है। स्वय रामानन्द जी ने ही लिखा है श्री पद से सर्वाधीशेश्वर की प्राप्ति में पुरुषकाररूपा श्री का बोध होता है। श्री श्री पद से सर्वाधीशेश्वर की प्राप्ति में पुरुषकाररूपा श्री का बोध होता है। श्री श्री पद से सर्वाधीशेश्वर की प्राप्ति में पुरुषकाररूपा श्री का बोध होता है। श्री के ही कारण्यभूत श्रीराम जी के चरण्यकमलों में चित्त लगाने वाले निर्भरतापरायण् श्रेष्ठ पुरुषों ने श्रण्युत्व रूप से श्री व्याप्ति कही है, श्रीर जिन्हें कोई भी उपाय नहीं हैं, ऐसे भी विश्वजन पुरुषकारभूता श्रीर श्रीवनाशिनी श्री को ही उपाय कहते हैं। श्री ही पुरुषकारभूता श्रीर वही उपाय भी है। श्री ही पुरुषकारभूता श्रीर वही उपाय भी है।

सीता जी को सतुष्ट करने के लिए भक्त को किसी विशेष उपाय की आवश्य-कता नहीं है। प्रपन्नजनो द्वारा कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग में से किसी एक का भी अनुष्ठान किए जाने पर मुक्ति प्राप्त होती है। फिर भी उपासको

१—वही, श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य, पृष्ठ १७७-७५ ।

२—श्रथान्त्योऽसहमानस्तत्व्यमेवतुसश्रितिम् । तथैवभगवत्प्राप्तौसत्वर स्वात उच्यते ॥ वही, ५० १७८ ।

३—सर्वोधीशेश्वरप्राप्तिहेंतुस्तत्राभिधीयते । लद्द्मीपुरुषकारार्था श्रीत्यनेन पदेन तु ॥ वही—रा० ट० दास, पृ० ६

४—अगुल्वतो निर्भरतापरैस्तै श्रीन्याप्तिरायैरिभधीयते हि । प्रपचनिर्मातृविरचिहेतु-श्रीरामपादाञ्जनिविष्टचित्तै ॥ नित्य सा पुरुषकारभूता श्रीरनपायिनी । अनु-पायान्तरैर्विज्ञैरुच्यते तदुपायता ॥ वही, भगवदाचार्य, १० १५६-५७

अथवा .—पुरुषकारपराविनिगद्यते स कमलाकमलाकमलिया। इयमसौ कुशलैस्तदुपायता-नृभिरुपायसुरुस्य परै परैः॥ श्री वै० म० मा०, रा० ट० दास, ए० १६

५-वही, पृ० १६।

के लिए भगवरप्रपत्ति ही परमोपाय है। १ इस प्रपत्ति के फलदाता भगवान् श्रीराम हैं। २

प्रपत्ति : सर्वसाध्य प्रय-श्रपुर्य, सभी देशों में, सभी कालों में, सभी '(श्रूद्रादि भी) व्यक्ति प्रपत्ति के श्रिधकारी माने गए हैं। स्वामी जी ने स्पष्ट ही घोषित किया है : प्रपत्ति के सभी श्रिधकारी हैं, ऊँच-नीच, धनी-गरीव श्रादि का वहाँ कोई मेद नहीं है श्रीर न तो कुल-बल, काल श्रीर बनावटी पित्रता की ही श्रिपेत्ता है। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि परासिद्धि के पाने की कामनावाला श्रिकंचन व्यक्ति भी भगवान् की शरण में जा सकता है, वे परमद्यालु हैं तथा दूसरों के कियाकलापादि की उन्हें श्रपेत्ता नहीं है। वे जाति-पाँति के बन्धनों को भी स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार प्रपत्ति में देश-काल, श्रिषंकारी श्रथवा फल सम्बन्धी किसी भी प्रकार के बन्धन को स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया है।

कृपा-भेद निरूपण्—यद्यपि प्रपत्ति का द्वार सभी के लिए उन्मुक्त है, फिर भी स्वामी जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रपत्ति-द्वारा प्राप्त मोच्च में तारतम्य नहीं ही रहता है। वे कहते हैं: स्रनन्तगुण्सागर श्रीपित मगवान् के प्रपन्नमुमुश्चुजनो द्वारा स्राचरण् की हुई प्रपत्ति—विष्णु-कृपा से प्राप्तव्य मोच्चरूप-फल—में तारतम्य नहीं ही है। प

प्रपत्ति में विषय-नियुक्ति—रामानुज-सम्प्रदाय मे भगवान् के अन्तर्यामी, पर, व्यूह, विभव और श्रचांवतार श्रादि पाँच रूप माने जाते हैं। श्रदा प्रश्न यह उठता है कि इनमें से किस रूप के प्रति प्रपत्ति की जा सकती है १ भगवान् के अन्तर्यामी रूप को पा लेना अत्यत ही तपसाध्य है। भगवान् का पर रूप ब्रह्मायडों से परे, लीलाविभूति से परे, विरजापार में स्थित है। विरजा के जल के समान ही इसका पाना कठिन है। व्यूहरूप (प्रद्युम्न, सकर्षण्, श्रानिरुद्ध) को

१—मन्नोपायान्तरस्याथोनिवृत्ति प्रांतपाचते । सक्वदित्येवकारेण तूपायनिरपेच्नता ॥ वहा, पृ० ७॥

२—वही, पृ० १७॥

४-वही, भगवदाचार्य, ५० १७३ ॥

५—मोक्षेसुसुचोर्नहितारतम्यं फले प्रपन्नस्यतुसत्प्रपत्ते । श्रस्त्येवतद्विष्णुकृषोपलम्येपित-श्रियोऽनतगुर्णार्थवेतम् ॥ वहो, रा० ट० दास, ए० १६ ॥

प्राप्त करना चीरसागर के जल के पाने के सदश है। भगवान् के विभव रूप से उनके समकालीन ही तृप्त हो पाते हैं, उनके पश्चात्वर्ती उससे कोई लाभ नहीं उठा पाते। भगवान् के अर्चा रूप से उन सभी की तृप्ति हो जाती है, जो उसके समीप रहते हैं। रामानन्द जी ने अर्चावतार की बड़ी ही प्रशसा की है। वे कहते हैं: अर्चावतार देशकाल के प्रकर्ष से हीन, सहिष्णु, अप्राकृत दिव्यदेह-युक्त एव अपने समस्त कृत्यों में अर्चक के अभीन होता है। यह स्वय व्यक्त, दैव, सैद्ध और मानुष आदि चार प्रकार का होता है। वो बड़शोपचार से भगविद्वग्रह की पूजा की जानी चाहिए। यही जीवो का एक मात्र उपाय है। समुक्षु भगवान् के अर्चा, विभव, व्यूह, पर और अन्तर्यामी रूप को कमशः प्राप्त करता है।

न्यास—न्यास प्रपत्ति का दूसरा प्रमुख श्रंग है, क्योंकि बिना न्यास के श्राराध्य की कृपा प्राप्त ही नहीं की जा सकती । रामानन्द जी ने कहा भी है, 'सदाचारपरायण, हरिचरणकमलानुरागो, नित्यश्रूरमहात्माजन न्यास को परमात्मा श्री राम जी की कृपा का कारण कहते हैं। 'ध्यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि न्यास है क्या वस्तु ? स्वामी रामानन्द जी ने इस प्रश्न का बडा ही सुन्दर उत्तर दिया है। वे कहते हैं: तत्विचार में निपुण, भगविन्नष्ठ, परमश्रास्तिक, परमिनपुण, ऐकान्ती विद्वानो ने स्वप्रवृत्ति की निवृत्ति को न्यास इष्ट कहा है। व यह न्यास कुल, बल, काल, श्रौर वाह्म पवित्रता की श्रपेद्मा नहीं रखता, बिल्क प्रपत्ति के लिए कमों के सम्पूर्ण स्वरूप के त्याग को ही श्रभीष्ट कहा गया है। इसी को धर्म-स्याग भी कहते हैं। "

१-वही, भगवदाचार्य, पृष्ठ १६८।।

२—वही, पृ० १६ = ।

३-वही, पृष्ठ १६८ ॥

४---शरखोति पदेनैवोपायस्तद्विग्रहो बुधै । उपायाक्यवसायस्तु प्रपद्यहति वर्ण्यते ।। वही, रा० ट० दास, पृ० ६

५—रामप्रसादहेतुिहं न्यासोऽयविनिगधते । नित्यश्र्रे सदाचारैहिरिपादाञ्जमानसै ।। श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य १० १६१

६—स्वीयप्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टोन्यासोऽथवेद्योऽपि बुधै सदैव । ऐकान्तिकैस्तत्व-विचारदच्चै: परमात्मिनिष्ठै परमास्तिकैस्तै ।। वही, पृष्ठ १५८

७-वही, पृ० १५६।

इस न्यास से ही भगवान् की कृपा प्राप्त होती है। इसी से मनुष्य को मोस्पाप्ति सम्भव हो जाती हैं। भाहिषियों ने कैवल्य को विरजा के पार ही माना हे, इसिलये भक्त सदैव ही भगवन्नामस्मरण करता रहे श्रीर वैदिक प्रणाली पर श्रपने जीवन को चलाता रहे। इस प्रकार इष्टप्राप्ति के लिए न्यास की बड़ी ही श्रावश्यकता है। प्रपत्ति-मार्ग में इसीलिए न्यास पर इतना श्रिधिक बल दिया गया है। न्यास के लिए सबसे श्रिषक श्रावश्यक वस्तु है ध्यान। स्वामी जी ने उसका भी निरूपण किया है।

ध्यान—रामानन्द जी के अनुसार भगवान् में निरितशय अनुरागी, प्रागा-यामपरायण और जितेन्द्रिय विद्वान् द्वारा भगवान् के निरन्तर तैलधारावत् अविच्छित्र चिन्तन को ध्यान कहते हैं। इस प्रकार ध्यान के माध्यम से भक्त अपने आराध्य से अपना तादात्म्य शीव्र ही स्थापित कर लेता है।

ध्येय भगवान् प्रपन्नभक्तों के ध्येय हैं भगवान् रामचन्द्र । रामानन्द उन्हीं भगवान् राम का स्मरण् करते हैं जिनके नेत्र विकसित कमल के समान हैं, जो ब्रह्मा श्रीर शिव के भी मन को हरण् करने वाले हैं, श्री जानकी जी जिन्हें श्रपने कटाचों से देख कर स्मित्युक्त कर देती हैं, जिनका स्वभाव ही प्रण्यत सत्पुक्षों पर श्रनुग्रह करने का है, श्री जिनके चरण्कमलों के मकरद का पान मुनिजनों के मन रूपी भ्रमर करते हैं, जो लोकोक्तर बलसम्पन्न हैं, जिनके धनुर्वाण दिव्य है, जिनकी भुजाएँ जानुपर्यन्त लम्बी हैं, उन भगवान् राम को रामानन्द जी पुन-पुनः प्रणाम करते हैं। भक्तों के श्राराध्य भगवान् का शरीर श्रनेक प्रकार के श्राभूषणों से मुशोभित है। श्रमूल्य हार, श्रगद श्रीर

१ — न्यासादेवनिर जुरोश्वरदयानिलूनमायान्वय । हार्दानुग्रहल भ्यमध्यधर्मानद्वाराद्वहि-र्निर्गतः ॥ श्री रामार्चनपद्धति, रा० ना० दास, ए० ३

२ — आत्मारामैस्तथोपायस्वरूपज्ञानिभिश्चतैः । मतज्ञ विरंजापारकैवस्यमितिमन्यते ॥
जितैन्द्रियश्चात्मरतोवुषोऽसकृत् सुनिश्चितनामहरेरनुक्तमम् । अपारससार निवारएक्स समुज्चरेद्देदिकमाचरन्सदा ॥ श्री वै० म० भा०, रा० ट० दास, ए० १८ ॥
३ — अथोच्यतेमहाप्राज्ञ ध्यानध्येयस्यचिन्तनम् । ध्यानमैर्वावधातव्य सदारामपरायसैः ॥
वही, ए० ८

४—विकचपहुमदलायितवीच्चयं विधिभवादिमनोद्दरसुस्मितम्। जनकजादृगपाग समीचिन, प्रयातसत्समनुग्रहकारियाम् ॥ श्री वै० म० भा०, रा० ट० दास, पृ० =

५—मुनिमनसुब्रध्वतत्त्वुम्बितस्फुटलसन्मकरंदपदाम्बुजम् । वलवदह्भुत दिव्य थनुः शरामहित जानुविलिब महाभुजम् ॥ वही, ए० प्र

युन्दर न्यूपुर, कमल के पराग के सहश पीतवस्त्र उनके नूतन मेघ के सहश सुन्दर शरीर के सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे हैं, वे अनन्तमगल गुणो के आगार हैं, कुमा के समुद्र हैं, भगवद्भक्तों के द्वारयकमल में सतत निवास करते हैं तथा सीतासहित नित्य शोभा प्राप्त करते रहते हैं। भगवान् राम सदैव ही जानकी जी तथा लक्ष्मण जी से परिवृत रहते हैं, वे सभी जनों के शरएय हैं, पुरुषोत्तम हैं, महोत्सवस्वरूप हैं, चक्षवती राजा दशरथ के कुमार हैं और फिर भी साद्यात् सनातन परब्रह्म हैं। रामानन्द इन्हीं भगवान् राम का मुहुर्मुंद्वः स्मरण करते हैं। इस प्रकार रामानन्द जी के आराध्य सीता-लक्ष्मण से परिवृत दाशरिय राम हैं, जो श्यामवर्ण वाले हैं, जिनके शरीर पर अद्भुत आभूषण मुशोभित हो रहें हैं, जिनका सौंदर्य अपूर्व है—मुनिजनो द्वारा जो सेवित है, ब्रह्मा शिव के भी मन को जो हर लेते हैं, जो बड़े ही उदार, कृपालु, शरएय, अद्भुतशिकसंपन्न एव पुरुषोत्तम हैं। दूसरे शब्दों में पुरुषोत्तम राम ही रामानन्द स्वामी के आराध्य हैं।

भगवत्कृपा-प्राप्ति के साधन—ऊपर कहा जा चुका है कि स्वामी रामा-नन्द जी ने उदारकीर्ति भगवान् राम के कथा-श्रवण, नाम कीर्तन, संस्मरण, पादसेवन, श्राचन, वन्दन, दास्य, सख्य श्रीर श्रात्मिनिवेदन को नवधाभिक्त के नाम से श्रिभिद्दित किया है। इन्हीं साधनों का श्रवलम्बन कर भक्त भगवान् का स्नेह भाजन बन जाता है। इन साधनों में कुछ के सम्बन्ध में श्राचार्य जी ने विस्तार से श्रपने विचार व्यक्त किये हैं। नीचे उनके इन विचारों पर प्रकाश डाल देना ही श्रभीष्ट है:—

कथाश्रवण—रामानन्द जी के त्रानुसार वैष्णवो को घनुर्घारी भगवान् की सुन्दरयशवाली कथा का नित्य श्रवण करना चाहिए। इसे यह कथा भक्त को तब तक सुननी चाहिये जब तक शरीर की स्थिति है, क्योंकि इससे संसार की बाधाएँ

१ - परार्ध्वहारागदचारुनुपुरम् सुपद्म किंजल्कपिशगवाससम् ॥ लसद्धनश्याम तनुगुणाकरम्, कृपार्णवसद्धदयाम्बुजासनम् ॥ वही, पृ० प्र

३—धनुर्धरस्याशृष्यात्रिरन्तर कथा च गायेत्सुयशोऽङ्कितामुहु । रूप तदीय सुचरा-चरात्मकम् पश्यन्सता सगमुदारधीश्चरेत् ॥ श्री वै० म० मा०, मगवदाचार्य, १०१८३।

मिटती हैं। भक्त को चाहिए कि वह भाष्य, रामायरा, श्रीर महाभारत श्रादि के माध्यम से इस कथा को सुने श्रीर तदनुसार श्रपने समय को व्यतीत करे। श्रथवा यदि वह श्रशक्त हो तो उसे किसी श्रम्य व्यक्ति से ही उन ग्रन्थों को सन कर तृप्त हो जाना चाहिए।

गुएकथन या नामकीर्तन—रामानन्द जी ने भगवान् के यश-कीर्तन पर पर्याप्त वल दिया है। उनका कथन है कि ऊर्ध्वपुष्ट्र धारण कर, तुलसी की माला पहन कर भक्त को चाहिए कि वह भगवान् के कल्याण्यद दिव्यजन्म, दिव्यकर्म श्रीर नाम का उच्चारण करता रहे। श्रु श्रुन्यत्र भी वे कहते हैं कि ससार को सीताराममय देखते हुए भक्त को निरन्तर ही भगवान् की कथा सुननी चाहिए, तथा उनके सुयश का गान करना चाहिए। भक्तों द्वारा भगवान् का यशः कीर्तन किए जाने के कारण ही भक्ति मे सगीत का प्रवेश हो गया है। कृष्णभक्ति पर संगीत का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। रामभक्तिशाखा मे भी सगीत का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है, किन्तु कृष्णभक्ति की तुलना मे यह प्रभाव श्रिक प्रवल नहीं है। जयदेव, चैतन्यमहाप्रभु श्रादि जैसे कृष्णभक्त तो बढ़े ही गायक कीर्तनियाँ थे।

स्मरण भगवान् के नाम, गुण, माहात्म्य, महत्व श्रादि में तल्लीन रहना स्मरण भक्ति है। फिर भी इस भक्ति में भगवान् के नाम के स्मरण का ही महत्व श्रिषक है। रामानन्द जी ने स्पष्ट ही कहा है. वैष्ण्यों को भगवान् के दिव्य जन्म, दिव्यकर्म श्रीर नामों का उच्चारण करना चाहिए। किर भी उनका कथन है कि भक्त चाहे कही भी निवास करे, पर गुरु के दिये हुए मन्त्र का श्रवश्य जप करे। इससे वह ममकारशून्य हो जायगा। अभगवान् के नाम का स्मरण सभी साधनों में श्रेष्ठ है। इसी पर श्रिषक बल देते हुए स्वामी जी कहते हैं: जितेन्द्रिय भगवच्चरणानुरागी विद्वान् सदा वैदिक कर्मों का श्राचरण करता

१--यावच्छरीरान्तमहर्दिव तत्कथामुदारा श्रुयाद्भवन्नीम् ॥ वही, १० १६७

२-भाष्येखरामायखतोहिकालक्षेपोविधेयोऽपि च भारतैन। वही, ए० ११५

३—स्याच्चेदशक्त शृगुयात्कुतश्चिद् **प्रन्थानमृ**च्छुद्धतमाद्विशुद्ध ॥ वही, पृ० १६६

८—धृतोर्ध्वपुरबुत्तुलसीससुद्धभवा दथच्चमालाममलो हि करठत । सज्जनमकर्माणि हरेस्दाहरेद्वयुणारचनामानि शुभप्रदानि ॥ वही, पृ० १८२

५-वही, पृष्ठ १⊏३॥

६--था वै० म० भा०, भगवदाचार्थ, पृ० १८३।

७—अन्यत्र वासंच गुरूपदिष्टान्मन्त्रान्जपन्तो ममकारश्त्याः ॥ वही, पृ० १६४ ॥

हुआ परमनिश्चित् तथा अपार ससार के जन्म-मरगादि दु खा को दूर करनेवाले भग-वान् के सर्वोत्तम सभी साधनों में श्रेष्ठ नाम को सदा मुहुमुंहु स्मरगा करता रहे। १

इसी नामस्परण के अन्तर्गत राममन्त्र-राज का जाप भी आ जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने भक्तों को रामायणादि मुन कर श्रीराम जी के उत्तम नाम का कीर्तन और द्वयमन्त्र का अनुसधान करने का आदेश दिया है। रामानन्द्र जी ने बड़े विस्तार से राममन्त्र का विवेचन किया है। उन्होंने राममन्त्र के तीन रूप माने हे.—रामषडच्चर मन्त्र, रामद्वयमन्त्र, रामचरममन्त्र । नीचे इन मन्त्रों के सकेतार्थ का सच्चेप में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

राम पडन्तर मन्त्र—स्वामी जी के श्रनुसार सभी मोन्नाभिलाषियों को रामषडन्तर मन्त्र (श्रीरामाय नमः) का जाप करना चाहिए। सुकृतियों को २५ श्रन्तरों वाले तथा रामद्रयमन्त्र का भी जाप करना चाहिए। श्रे श्रीराममन्त्र श्रन्यापक भगवन्मन्त्रों में श्रेष्ठ तो है ही, परन्तु व्यापक मन्त्रों की श्रपेन्ना भी श्रेष्ठ है। यह श्रुति मुनि-जन श्राहत है, शिष्ट-पुरुष-गृहीत हैं, व्यापक ह, हनुमदादि नित्य जीवो का श्राश्रय है, परम-कल्याण्यद है, प्रधान है, प्राप्य हें, गुख-ज्ञानशक्ति का प्रदाता है। समस्त वेदार्थ जिसके श्रन्तर्गत हें, प्रख्व श्रोंकार जिसमे सिन्निहित हैं, समस्त जगत् का जो श्राधारभूत हें, विन्दुसहित जो विद्यमान हें, जो श्रत्यन्त व्यक्त है, श्रिधकतम महती शक्ति जिसमे हें, जो विश्व का सर्वोत्कृष्ट-मूल कारण हैं, नाना प्रकार के प्रपच जिसमे भासमान हैं, ऐसा परमप्रसिद्ध श्रीराम मन्त्र का बीज 'रा' शब्द हैं।

<sup>&</sup>lt;--- जितिन्द्रियश्चात्मरतो बुधोऽसकुत्सुनिश्चितनाम हरेरनुत्तमम् । अपारसमारानवार-यत्तम समुच्चरेद्वैदिकमाचरन् सदा। वहा, पृ० १६३

२--श्रीरामसन्नाम सुकीर्तन च द्रयानुसधानमथोविद०यात् । वही, प० १६६

३—जाप्यतत्तारकाख्यमनुवरमिखलैर्वन्दिर्वाजतदादौ, रामोटे. प्रत्ययान्तोरसिमतद्युभद-स्वह्यर: स्थान्नमोन्त. । मन्त्ररामद्वयाख्य सक्वदितिचरमप्रान्वित पुद्धगुद्द यभूताच्युत्-सख्यवर्षा सुक्वतिभिरिनश मोच्चकामैर्निपेन्यम् ॥ श्रा वै० म० भा०, रा० ट० दास, पृ० ३

४—मन्त्राखाः व्यापकानाभगवतः इहं चा व्यापकाना तु मन्वेऽतिश्रेष्ठो व्यापकः सश्रुतिमुनि सुमतः शिष्ठमुख्यैगु होतः । नित्यानामाश्रयोऽयः परिनउरुशुभोरामयन्त्र प्रधान, प्राप्यश्च प्रापकोऽपि प्रचुरतरगुखद्यानशक्त्यादिकानाम् ॥ वही, १० ३

५ — यावद्दे दार्थंगर्भ प्रणाविजगदुदाधारभूत सिवन्दु सुन्यक्तरामवीजश्रुतिसुनिगदितोत्कृष्ट षड्व्याप्ति÷दम् ॥ रेफाइडिन्नमृतिंप्रचुरतरमद्दाराक्तिविश्वोन्निदान । शश्वन् सराजतैयद्विविध सकलसमासमानप्रचम् ॥ वद्दी, पृ० ३

इसके उपरान्त स्वामी जी ने एक-एक पद का तालपर्यार्थ भी समभाया है। 'रा' पद से सीतापति भगवान्, सभी गुणो के समुद्र, जगत् के कारण, संरत्वक कहे जाते हैं। १ इस 'राम' शब्द मे ही भगवान के स्वरूप, जीव का स्वरूप. ब्रह्म ग्रीर जगत् का सम्बन्ध श्रादि श्रर्थ रूपेण सन्निहित हैं। भगवान् श्रीर जीव श्रथवा जगत् मे पिता-पुत्र सम्बन्ध, रच्य-रच्चक भाव, शेष-शेषित्व सम्बन्ध, भार्या-भर्तत्व सम्बन्ध, स्वस्वामि सम्बन्ध, श्राधाराधियभाव, सेव्य-सेवक भाव, श्रात्मा-श्रात्मीयत्व भाव, भोग्य-भोक्तत्व भाव श्रादि नव प्रकार के सम्बन्ध स्वामी जी ने माने हैं। 'र', 'ग्र', 'म्', 'ग्राय' पदो से भगवान् ग्रौर जीव-जगत् के बीच उपर्युक्त सम्बन्धों का ज्ञान होता है। र तृतीय पद 'म' कार से नित्य जीव का ज्ञान होता है। भ भ वाच्य मै जीव 'र' वाच्य सर्वशेषी भगवान् श्रीराम के लिए सर्वदा शेषभूत हूं. ऐसा समभ्तना चाहिये। " 'रामाय' पद से चेतनाचेतन जगत की श्रीपद वाच्य श्री जनकनन्दिनी ही सर्वदा रम् के स्राश्रय हैं, यह कहा जाता है। रामाय पद से भगवान् के गुणो-वात्सल्य स्त्रादि-का ज्ञान होता है स्त्रीर जीव के पुत्रादि में मोह का नाश होता है। " इसी मन्त्र से यह भी ज्ञात होता है कि जीव अस्वतन्त्र और भगवान स्वतन्त्र हैं। जीव को भगवान के अतिरिक्त किसी श्रीर से कोई प्रयोजन नहीं।

बीज 'राम' से जीव का स्वरूप, 'रामाय' से भगवत्स्वरूप श्रीर चतुर्थी विभक्ति से उसके फल के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है।

१—तत्राधेनपदेन रेखभगवान् मातापति प्रोच्यते । श्रीरामोजगता गुर्णैकनिलयो हेतुश्च सरस्रकः । तच्छेषीपदतोऽप्यतो भगवतोऽनन्याईशेषत्वकम् । व्यावृत्तिस्तु सुरातरादि गतसन्तःच्छेषतायामुद्वः ॥ वही, १० ३ —४

२-वही, पृ० ४ श्लोक १४ मे लेकर १८ तक।

३—वही, पृ० ४।

४—वही, ५० ४।

५—रामायेतिचतुर्थेन श्रियादेव्यास्तुसर्वदा । चेतनाचेतनाना च रमणाश्रयतेर्थते ॥ वही, १९४४ ।

६ — ससर्वविषवन्थुत्व सर्वप्राप्यत्वमेव च । सर्वप्रापकतातेनतथाचोभयित्वया ॥ वही, पृ० ५ अथना रागादिकारखेवन्यौतेनैविवि निवर्त्यते । वन्धुत्वप्रतिपत्तिश्चभासमानाऽ विचारत ॥ वहो, पृ० ५

७ — तच्चतुर्थं ्वास्वानु इपकैकर्यप्राधनोच्यते । विषयान्तरसेवापिप्राप्तासा विनिवर्त्यते ॥ पदेननेनात्र तु पचमेन प्रकथ्यतेऽभोवदनन्यगेषता । हेय तदन्यार्थ्यमपिस्वतन्त्रता

अखरड नमः शब्द से उपाय का स्वरूप कहा जाता है श्रीर सखरडपत्त मे षष्ठ्यंत मकार से विरोधी का स्वरूप प्रतिपादित होता है। इस प्रकार मूल-मन्त्र के माध्यम से जीव, परमात्मा, उपाय, फल, विरोधिरूप, अर्थपचक का वर्षान कर दिया गया।

समस्त वदादि शास्त्रों की रुचि का श्राश्रयण करना तारकमन्त्रराज का तात्यर्थार्थ है। भगवान् श्रीराम जी के स्वरूप का निरूपण करना वाक्यार्थ है, जीव स्वरूप का निरूपण करना प्रधानार्थ है, श्रीर जीव तथा ईश्वर के अनेकिविध सम्बन्धों का श्रमुभव करना श्रमुसधानार्थ है। र

रामद्वय मन्त्र—'श्रीण्द्रामचन्द्रचरणौशरण प्रवद्ये' तथा 'श्रीरामचन्द्राय नमः' को रामद्वय मन्त्र कहते हैं। यह रामद्वय मन्त्र २५ श्रक्तर, ६ पढ, दो वाक्य, दस अर्थ श्रीर श्रत्यन्त श्राश्चर्यप्रद तथा मोक्त का परम प्रापक कहा गया है। इसका पूर्ववाक्य १५ श्रक्तरों तथा तीन पदों से युक्त हे श्रीर उत्तर वाक्य १० वर्णों से युक्त है। ह

'श्री' शब्द युगल पदार्थ के म्वामी भगवान् श्री रामचन्द्र जी की प्राप्ति के हेतु भूत पुरुषकार प्रयोजनवाली महारानी सीता जी का प्रतीक है। 'मते' शब्द से भगवान् का सीता से नित्य मबन्ध सूचित होता है। 'रामचन्द्र' पढ से भगवान् के वात्सल्यादि गुगो का बोध होता है। ' 'चरगों' पट से वात्सल्यादि

निवत्यतैऽत मतत स्वक्रीया ॥ पटेनषष्ठेनमङ्त्यनेनस्वस्वाम्यनन्याईकशेषतापि । ममुच्यते चेतनजीववाचिना तिकिकरत्वैकप्रयोजनत्वम् ॥ चही, श्लोक २४-२६ पृ०५

<sup>?—</sup>उपायस्यत्वखरडेन नम शब्देनचोच्यते । मखरडेतु मकारेख षष्ठ्यन्तेन विरोधिन ॥ वही, पृ० ५

 <sup>---</sup>तात्पर्यायोऽरोषवेदशास्त्राभिरचिसश्रयः। वाक्यायः प्राप्यसविन्यस्व स्पामिनि स्पणम् ।।
 तारकस्य प्रधानार्यः स्वस्व रूप नि स्पणम् । सम्बन्धानु मयानमनुसध्यार्थदृष्यते ।
 वही, ५० ५

३—श्रारामद्भयमत्रमद्भुततम वाक्यद्वय षड्पद वार्णाविप्रमिताच्चर तु खलु विद्धित्वद-शार्थान्वितम् । युक्तत त्रिपदेन तत्रसुमते पूर्व ग्रुभस्यास्पदम् । वाक्य पचदशाच्चर तदन्दिग्वर्यात्मकतृत्तरम् ॥ वही, ५० ६, श्लोक ३३ ।

८-लच्मापुरुपकाराया श्रीत्यनेन पदेन तु ।। वही, पृष्ठ ६, श्लोक ३४

५—६—मतापुरुषकारस्य नित्य सम्बन्ध उच्यते । रामचन्द्रीतपदतो वात्मव्यादि गुर्खस्य
 च ॥ वही, १० ६, श्लोक ३५

दिन्य गुणो का तथा दिन्य विलद्धण आश्रय का नित्य सम्बन्ध वर्णित होता है। 'शरण' पद से भगवद्धिग्रह रूप उपाय का वर्णन किया जाता है श्रीर 'प्रपद्धे' पद से उपाय विषयक निश्चय प्रतिपादित होता है। '

'श्रीमते' पद से सीताराम ही प्राप्य हैं, यह कहा जाता है श्रीर 'रामचन्द्र' पट से स्वामित्व प्रतिपादित किया जाता है। श्रीय' विभक्ति से जीवों के श्राचरण का वर्णन होता है। 'नमः' शब्द से काम-क्रोधादि का निगस किया जाता है।

स्वामी जो के मत से क्राचार्य की रुचि के अनुकूल व्यवहार करना, उनकी आज्ञा मानना इस मन्त्र का ताल्पर्यार्थ है। प्राप्य श्रीराम, प्रापक जीव दोनो के सम्बन्ध का निर्ण्य वाक्यार्थ निर्ण्यि किया गया है। रामचन्द्र तथा सीता के कैकर्य की प्रधानता इस मन्त्र का प्रधानार्थ है। अपने दोषो का अनुसधान अनुसधानार्थ है। भगवत्कैकर्यलाभरूप मोच्चकाम पुरुषो को सर्वदा ऐसा ही अनुसंधान करना चाहिए। प

चरम मत्र—'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । श्रभय सर्वभूतेभ्यो-ददामि एतन्ममश्रतम्' को ही चरम मत्र कहा गया है। इसमे 'सकृत्' पद से भगवदितिरिक्त श्रन्य यागादि की निवृत्ति, 'एव' पद से ब्रह्मादि उपासना रूप श्रन्य उपाय मे राहित्य प्रकट होता है। भगवत्प्रपत्ति परमोपाय इससे व्यग्य है। 'प्रपन्नाय' पद का तात्पर्य यह है कि उपासक के लिए षड्विधप्रपत्ति रूप परमोपाय का ही श्राश्रय करना चाहिए। 'तत्व' से तात्पर्य है कि प्रपत्तिफलदाता भगवान् को ही उपाय कहा जाता है। 'श्रस्मि' का तात्पर्य है कि भगवत्प्रपत्तिरूप उपाय को ही

१—चरणावित्यनेनैवनात्सल्यादिक सीतयो । विलक्षणस्यदिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च वहां, १० ६, श्लोक ३६ तथा श्लोक ३५

२ — शरणेतिपदेनैवोपायस्तद्भिमहो बुधैः। उपायाव्यवसायस्तु प्रपद्य इति वययते ॥ वहां, पृ० ६, श्लोक ३७।

३—प्राप्यमिथुनमैत्रेति श्रीमते पदतोमतम् । रामचन्द्रेतिपदतः स्वामित्व प्रांतपाद्यते ॥ वही, पृ० ६, श्लोक ३८

४—विभक्त्यायेतिपदत शेषवृतिर्महात्मिम । विरोधिनोनिरासस्तु नम शब्देनवर्ण्यते ॥ वही, पृ० ६, श्लोक ३६

४—तात्पर्याथाँऽस्थिविज्ञ यद्यानार्यर्शन सश्रय । वाक्याथस्तुमताभिज्ञ रैषिनिर्णायते बुधै ॥ प्राप्य प्रापकस्विन्यस्वरूपाभिनिरूपणम् । प्रधानार्थस्तुतद्युग्मकैकर्धस्यप्रधानता ।। स्वदोषानुस्थानमनुस्थ्यर्थज्ञ्यते । एवमेव।नुस्थयमोत्त्वकामैरहदिवम् ॥ ए० ६-७, रलोक ४०-४२ ।

अगीकार किया जाय। 'इति' से यह अर्थ है कि प्रपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, अतः उपाय मे अनन्यता होनी चाहिए। 'च' पट से अन्य उपाय कहा जाता है। 'याचते' से उपाय के सेवन करने वाले अधिकारी का लच्च कहा गया है। 'अभय' पद से सशयरूप प्रतिबन्धक का कारण कहा जाता है। 'सर्वभूतेभ्यः' से प्राप्य श्री रघुनाथ जी के प्रतिबन्धक का स्वरूप निरूपण होता है। 'ददािम' से प्रपत्ति के फलदाता भगवान् श्रीराम मे सर्वशक्तिमत्ता का निरूपण किया जाता है। 'पतत् पद' से सशयाभाव प्रतिपादन किया जाता है। 'मम' पद से प्रभु हमारी रच्चा करेगे, इसका चितन किया जाता है और 'अतम्' पद से विषय मे हत्ता का प्रतिपादन होता है। '

इस मत्र का तात्पर्यार्थ है भगवान् की प्रसन्तता का सश्रय करना, वाक्यार्थ है स्वस्वरूप का निरूपण करना, प्रधानार्थ है भगवान् के स्वरूप का निरूपण करना श्रोर श्रनुसधानार्थ है 'निर्भरता का श्रनुसधान करना।' २

भगवत्केंकर्य —रामानन्द जी ने भगवत्केंकर्य पर बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट ही कहा है कि भगवद्भक्त को सदैव ही कैकर्य परायख होना चाहिए। है मुमुक्षु जीव को भगवत्केंकर्य के अतिरिक्त अन्य किसी देव का भी कैकर्य नही करना चाहिए। इस्मान

वहीं, रा० ट० दाम, पृ० ७५।

१ — रामायहितदोपमत्रनिरतैरुद्बोधनीयपर । द्वाविशस्त्रमिताक्तरमनुपदद्वर्द्ध जगाद्वश्रुतम् । श्रत्रोपायान्तरस्यायोनिवृत्ति प्रतिपावते । मक्वित्येवकारे यतुपायनिरपेक्ता ।
प्रपन्नायेतिपदतस्त्पायस्थानमुच्यते । उपायत्वभगवतस्तवैति पदतस्तया ।
श्रस्मीत्युपायस्थाकारसुमते मतकोविदै । ममाप्त्यथेतिशब्देनतृपायानन्यतोच्यते
चकारतोनुक्तसमुच्चयार्थतोनिगवतेत्वन्यउपायश्चात्मवित् । उपायससेव्यधकारिरपपदेनवैयाचतद्वनेन । श्रमयमित्ययप्राप्यप्रात्वन्यकवारणम् । सर्वभृतेभ्यइत्येवप्राप्यस्यप्रतिबन्धकम् । ददामीतिपदेनाथोपायस्य सर्वशक्तिता । पतिदत्येवपदतोऽसरायत्वमितार्थते । निर्भरत्वानुसथानममेतिप्रतिपावते । वतमेतत्पदेनाथ तद्दार्व्य
मभिवायते । वही, पृ० १-६, रुलोक ४३-४० ।

२ — तात्पर्यायों ऽस्यिविज्ञे य शर्ययश्चिसिश्रितम् । तत्यापकस्वस्वरूपस्यवाक्याथों ऽथिनिरु-पण्यम् । प्रयानार्थस्तु ईश्वरस्वरूपस्यिनरूपण्यम् । निर्भरत्वानुस्यानमनुस्थ्यर्थे उच्यते । वही, पृ० ८, श्लोक ५१-५२ ।

३ — दिव्येष्देशेषुसता प्रसगतदीयकैंकर्थ परायखो वै । वही, भगवदाचार्य, पृ०१६७ । ४ — तच्चतुर्थ् यास्वानुरूपकैंकर्यप्रार्थनोच्यते । विषयान्तरसेवापिप्राप्तासाविनिवर्त्यते ।

वही शेषी हैं। उनका कैकर्य करना ही एकमात्र मुख्यफल है। व इसिलए भगवद्भक्तों को चाहिए कि वे ईर्ष्या-देषादि से पृथक् रह कर सावधान चित्त होकर श्रंगों सहित, पार्षदोसहित लद्दमणा श्रीर सीता जी के सहित वेदवेद्य भगवान् श्रीराम जी का कैकर्य करके कालच्चेप करे। र साथ ही भक्त को श्रात्मदोष का भी श्रान्सघान करते रहना चाहिए। र

स्वामी जी ने कैकर्य के व्यावहारिक पत्त पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने भगवद्भक्तों को यह ऋादेश दिया है कि वे भगवान् की पूजा की सामग्री जुटाने के साथ ही उनके मन्दिर में भाड़ू भी लगाया करें।

'श्रीरामार्चन पद्धित' में तो भक्त का यह कैंकर्य श्रात्मदैन्य की श्रोर बढ गया है। स्वामी रामानन्द जी के श्रनुसार भगवान् को भोजन श्रिप्त करते समय भक्त को इस श्राशय की प्रार्थना करनी चाहिए—हें भगवान् मैं श्रसत्यिय हूँ, श्रपिवत्र हूँ, नीच, श्रपराधपात्र, श्रत्यशक्ति, श्रचेतन, भृत्यकर्म के श्रयोग्य, दोषागार श्रौर दुरात्मा हूँ, श्रतः श्राप मेरे द्वारा समर्पित भोजन को उपेच्चित न करें। हे भगवान् श्रापने जिस प्रकार कौशल्या, सीता, लद्दमण्, शबरी, भारद्वाज या विदुरादि द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार किया है वैसे ही मेरे द्वारा श्रपित भोजन को भी स्वीकार करें। भक्त का यह श्रात्मदैन्य बडा ही उड़क्वल एव पवित्र हैं।

१ — पदेनषण्ठेनमः त्यने नस्वस्वाम्यनन्याईकशेषतापि । समुच्यतेचेतनजीवनाचिनार्तात्क-करत्वैकप्रयोजनत्वम् । वहा, पृ० ५

२—रामायसागायसपार्षदाय सीतासमैतायमहानुजाय त्राम्नायवेद्यायदिश्रायशस्वत् कौंकर्यमार्ष्यारहित समाहित ।। वही, पु० २६ ।

२—प्राप्यप्रापकसर्वाध स्वरूपाभिनिरूपयम् । प्रधानार्थस्तुतबुग्मकेंकर्यस्य प्रधानता । स्वदोषाभ्यनुस्धानमनुसन्धर्य उच्यते । एवमेवानुसर्वेय मोत्तकामैरहदिवम् ॥ वही, ५० ७ ।

४—तदर्थपुष्पप्रचयेनसतततयैवतन्मंदिरमार्जनादिना । तदीयनामाभ्यमनेनतन्मना चिपे त्सकालनितरा निरालसः ॥ वही, भगवदाचार्य, ए० १६८ ।

५— त्रसत्यमशुर्जिनीचमपरिषिकभाजनम् । अन्तराक्तिमचैतन्यमनर्द्दंभृत्यकर्माणः । दोषोगारदुरात्मानमामेवपरिचिन्तयन् । मत्समिपितमित्येतन्नत्वमर्द्द्यपेज्ञितुम् । कौशल्याजनकात्मजावरगुणश्रीलदमयोनापितम् । पपायाशवरीसमिपितमहोदिव्याद्द्यभुतस्वादुकम् ॥ भारद्वाजसमिपितं च सरसचीरव्रजेयत्वयः। तद्धैयगवमिजतसदृश्तयध्वप्रपान्यपितम् । अन्यैर्भक्तजनै कुचैलिवदुराधैरिपित त्वत्त्रियः । पथ्यपकिविशेषसञ्जतमयोदृष्टिपिय राघव । रुच्यदोषविवर्जित सदः यथाऽरोषै प्रभो भोक्तुभिः । स्वीकर्तं च
तथाईसित्वमधुना भक्त्यापितते मया ॥ श्रीरामार्चनपद्धति—स० प० रामनारायणदास, प० २२ ।

इसी प्रकार श्रचीवतार की पूजा के सम्बन्ध में श्रचीन एवं वन्दन की महत्ता का भी स्वामी जी ने उल्लेख किया है, किन्तु कहीं भी उनका विस्तार से वर्णन नहीं किया है। घोडशोपचार से श्रचीवतार का श्रगार करने का श्रादेश भी उन्होंने उसी प्रसग में दिया है।

### भक्ति के अन्य आवश्यक अंग

निरिभमानिता—भक्ति का एक श्रावश्यक श्रग है निरिभमानिता। भगवत्कैकर्य का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने भक्त को निरिभमानिता होने का श्रादेश दिया है, यह हम पहले ही देख चुके हें। इस निरिभमानिता को उन्होंने श्रीर भी स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया है। वे कहते हैं:—यदि शिष्य श्रसमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह एक छोटी सी कुटिया बना कर निरहकार होकर गुरू-पदिष्ट मन्त्र का जाप करे। यही नहीं, वह निरालस्य मुमुक्त वैप्णव भक्तियुक्त निरिभमान होकर श्रपने गुरु की श्राज्ञा का पालनरूप इस चरम उपाय का निरन्तर सेवन करता रहे। इम प्रकार स्वामी जी ने श्रनहकार को भक्ति का चरम उपाय कहा है।

विश्व भर में भगवान् का रूपदर्शन—भगवान् के सेवक की एक बहुत बही साधना यह है कि वह भगवान् के चराचरात्मक रूप का दर्शन करें । भक्त की साधना कम-से-कम कुछ इसी प्रकार की होनी चाहिए कि वह भगवान् के इस विश्वव्यापी रूप का दर्शन करता हुआ रह सके । स्वामी जी ने कहा है भक्त को धनुधारी भगवान् की कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके यश का पुनः गायन करना चाहिए । उनके चराचरात्मक रूप का दर्शन करना चाहिए और सदैव ही सज्जनो के साथ निवास करना चाहिए । र

गुरु का महत्व-गुरु के द्वारा ही भगवान् राम की प्रपत्ति मिलती है,

<sup>?—</sup>तथाप्यशक्तास्तुकुटीरमात्र विधायकुर्ब्युस्त्वथयादवाद्रौ । श्रन्यत्रवास च गुरूपदिष्टान्मन्त्राअपन्तोऽहकारशृत्या ॥ श्री वै० म० भा०, रा० ट० डास. १० २ =

२—भन्त्यादियुक्तस्य तथानहकृतेर्महात्मनस्तस्यनिदेशपालनम् । जपायमेतचरम निरतरम् सुवैष्यावोऽयम्बिद्धात्वतद्वित ॥ वहा, पृ० २=

वनुर्धरस्थाशृग्रयान्निरतर कथा च गायेत्नुयशोऽिकता मुद्द ।
 रूपतदीयतुचराचरात्मक पश्यन्सतासगमुदारधीश्चरेत ॥ वही, भगवदाचार्य,
 पृष्ठ १८३ ।

इसलिए रामानन्द जी ने मुमुक्षु वैष्णावो को ख्रादेश दिया है कि वे भगवान् को जानने के लिए समस्त संशयो को छेदन करने वाले, सर्वदा सदाचार निरत, श्रेष्ठ गुरु का ब्राश्रय करें। र उन्हें गुरुमन्त्र का सदैव जप करना चाहिए ख्रौर ब्रालस्यहीन होकर, भक्ति ब्रादि से युक्त तथा निरहकार होकर उन महात्मा की ब्राज्ञा का पालनरूप चरम उपाय का निरन्तर सेवन करते रहना चाहिए। र रामानन्द जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राममन्त्र का तात्पर्यार्थ ही गुरु की रुचि के ब्रानुकूल व्यवहार करना, उनकी ब्राज्ञा का ब्रानुसरण करना ख्रादि है। र

सत्संग—रामानन्द जी के मत से भगवान् के पचायुधी से युक्त ब्राह्मण, वृत्तिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री ब्रादि भगवान् स्वरूप ही है ब्रीर जगत् को पवित्र करने वाले हैं। श्रादाः मुमुक्षु वैष्ण्वो को चाहिए कि वे पचायुधी से चिह्नित ब्राथवा पवित्र वैष्ण्वो को देखकर प्रसन्न होकर उनमे भक्ति परायण होकर उनकी पूजा भी करें। प

समस्त तीर्थमय देहधारण करने वाले ये महाभागवत जिस देश में निवास करते हैं, वह देश उनके दर्शन करने से तथा उनके वहाँ रहने से पवित्र श्रीर सभी पापो से शून्य हो जाता है। श्रीर श्रातः उन महाभागवतो के पूजन से, उनके चरणामृत का पान करने से, उनका संग करने से, उन्हें भोजन करा कर पश्चात् भोजन करने से करोड़ो जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री

१—तथाविधप्राप्यमधोसुवैष्यव सुचिन्तयन्नित्यमनुचर्याप्रय । सदासदाचाररतगुरु वर ज्ञातु भजेताखिल सरायच्छिदम् ॥ वही, १० २० =

२ — भन्त्यादियुक्तस्यतयानहकृतेर्भहात्मनस्तस्यनिदेशपालनम् । उपायमेत चरम निरन्तरसुवैष्णवोऽयम् विद्यात्वतद्भित ॥ वही, पृ० १६८ ॥

३—तात्पर्यायोऽस्यविश्व य श्राचार्यरुचिसश्रय । वाक्यार्थस्तुमताभिङ्गे रेषनिर्णीयतेबुधे ॥ वही, रा० २० दास, १० ७।

४—पचायुवाकाभुविवैष्णवा ये **गु**खायजन्नत्रियवैश्यस्द्भा । स्त्रियस्तथान्येऽिवचिव्णुरूपाजगत्पवित्रप्रपवित्रिणस्ते ॥ वही, भगवदाचार्थ, ए० १८३।

५—चक्रादिपचायुषचिन्हितागक समीद्यदृष्टश्चहरिप्रियानसौ । तथाविधानभक्तिपर समर्पयेत्सुवैष्णवाज्जनमफलादिसस्तुवन् ॥ वही, ए० १८३ ।

६—तेसर्वतीर्थाश्रयभूतदेहा देशेमहाभागवतावस्ति । यत्रैवतद्शेनतिस्थितिभ्याजात सुपुरयोनिखिलावशस्यः ॥ वहा, पृ० १८५ ।

७—तदर्चनात्तरपदनीरपानात्तत्सगतेस्तत्प्रणतेविधानात् । तद्धभोजनान्तरभोजनाच्चस्या-त्कोटिजनमाजितपापनाश् ॥ वही, पृ० १८५ ।

महाप्रयास के द्वारा प्राप्तव्य मास को ससार की भीति की निवृत्ति के लिए छोड़ दे। र वस्तुत मुक्तिकामी श्रीर पापो की निवृत्ति चाहने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण श्रुभ कमों को भगवान् को श्रिपित कर देना चाहिए श्रीर भोजनादि भी उन्हें ही निवेदित करके स्वीकार करना चाहिए । इससे वह ससार-भय से मुक्त हो जायगा। र

इस प्रकार रामानन्द जी ने ऋहिसा को सभी शुभ ऋाचरणो से श्रेष्ठ एव महत्त्वपूर्ण माना है। भक्त के लिए तो यह परमावश्यक है ही।

भक्ति के आवश्यक अंग के रूप में महाव्रत—स्वामी रामानन्द जी ने एकादशी, रामन्वमी, जानकीनवमी, हनुमज्जनमव्रतीत्सव, नृसिहजयन्ती, कृष्णा-ष्टमी, वामनद्वादशी तथा रथयात्रादि व्रतो एवं उत्सवो मे सम्मिलित होने का आदेश श्री वेष्णुवो को दिया है।

एकादशी के संबंध में उनका मत है कि वैष्णावों को वेधरहित एकादशी का व्रत रखना चाहिये। यदि अरुणोदय काल में एकादशी दशमी से विद्धा हो तो उसे छोड़ कर द्वादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी शुद्धा और विद्धा दो प्रकार की होती है। विधा वार प्रकार का होता है। सूर्योदय से पूर्व साढ़े तीन घड़ी का काल अरुणोदय-वेध है, दो घडी वाला काल अति-वेध है, सूर्य के आधे उदय हो जाने पर महावेध-काल है और सूर्योदय में तुरीय-योग होता है।

सूर्योदय काल से पूर्व दो मुहूर्त सयुक्त एकादशी शुद्ध है, है शेष सभी विद्धा हैं। शुद्धा एकादशी के भी तीन भेद हैं। एक वह जिसमे केवल द्वादशी श्रिधक

१—जलस्थलोत्पन्नशरीरिहिसया विवजयेन्मानमुदारथा सदा । दयापरोऽघोगतिहेतुरूपया चिरायलभ्यंभवभीनिवृत्तये । वही, पृ० १६ ।

२ —समर्प्यकर्माणि शुभानिवैष्णवो रामाय भद्ध्य च निवेद्य भद्ध्येत्। श्रहदिववीतभय समुत्तम विमुक्तिथी स्वावनिवृक्तिकामन । वही, पृ० १६।

३ — एकादशीत्यादिमहात्रतानि च कुर्योद्वियानिहरिप्रियाणि । विद्धा दशम्यायदि सारुणोदयेसद्वादशी तृपवमेदिहायताम् ॥ श्री वै० म० भा०, रा० ट० दास- प्र० १२ ।

४ — शुद्धादशम्यासुयुतितभेदादेकादशा सा द्विविधा च बोध्या । वेधोऽपिनोध्योद्विविधो-रुखोदये सुर्योदयेवादशमीप्रवेशात् ॥ वही, पृ० ११ ।

५—घटात्रयसार्द्धम्यारुणोदयेवेभोऽतिवेभो द्विघटिस्तुदर्शनात् । रिव प्रभासस्यतथो दितेऽद्धेंसूर्येमहावेभ इतार्यते तुभै ॥ वही, पृ०११। तथा योगस्तुरीयस्तु दिवा करोदये॥ वही, पृ०१२

६—पृर्णीतुसूर्योदयकालत मा याप्राड् मुहूर्त्तद्वयसयुता च ॥ वही, पृ० १२ ।

है, दूसरी जिसमे दोनो अधिक हैं, तोसरी जिसमे दोनो ही अधिक न हो। इनमें से वैष्णुवों को प्रथम एकादशी अर्थात् द्वादशी मात्र अधिक का अहण करना चाहिए, यदि परे द्वादशी की वृद्धि हो तो शुद्ध एकादशी भी छोड़ देनी चाहिए। विद्वानों को एकादशी के सबध से रहित साठ दर्गडात्मक शुद्ध द्वादशी में उपवास करके उपवास के दूसरे दिन की अवशिष्ट द्वादशी में ही पारण भी कर लेना चाहिए। दोनो की अधिकता में पर का उपवास करना चाहिए। इनमें उन्मीलिनी, बञ्जुलिनी, सित्रस्पृशा, पच्चिद्धैनी, जया, विजया, जयन्ती, पापनाशिनी आदि आठ द्वादशियाँ अत्यन्त पवित्र हैं। व

यदि द्वादशी आषाढ, भाद्र और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष मे अनुराधा, अवर्ण, रेवती के आदिचरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के साथ सयुक्त हो तो उसमे विद्वान् पारण न करे, क्योंकि वह समस्त ब्रतों का नाशक है।

रामनवमी—स्वामी जी के मत से पुनर्वमु नक्त्र, चैत्र शुक्ल नवमी, कर्क नच्त्र, शुभ लग्न मे रामावतार हुन्ना था। त्रतः त्राष्ट्रमी की वेधयुक्त नवमी को छोड़कर नच्त्रत्र थुक्त त्राविद्धा नवमी मे वैष्ण्यवो को त्रत करना चाहिए। पुनर्वसु से रहित नवमी अनन्त सूर्यप्रहण से भी अधिक फलदायिनी होती है। इस अरिाम नवमी मे त्रतोत्सव, श्रीरामार्चन, रात्रि मे जागरण, भगवत्कीर्ति का श्रवण और कीर्त्तन त्रादि करने चाहिए।

१--- एकातुद्वादशो मात्राधिकाक्र योभयाधिका । द्विताया च तृतीयातुतथैवानुभयाधिका ॥ वही, पृ० १२ ।

२ — तत्राचापरैवास्ति ब्राह्माविष्णुपरायसै । शुद्धाप्येकादशाहेया परतोद्वादशीयि ॥ वही, पृ० १२ ।

२ — जन्मीलिनी बन्जुलिनी सुपुरवा सित्रस्पृशाथीखलु पत्तविद्धना । जया तथाष्टी-विजयाजयन्ती द्वादस्थएताइतिपापनाशनी ॥ वही, पृ० १२ ।

४—श्राषादभाद्रोर्जिसितेषुसगतामैत्रश्रवोऽन्त्यादिगताचुपान्ते । चेददादशी तत्र न पारख बुध पादै. प्रकुर्योद्ध् तवृ दहारिखी ॥ वही, पृ० १३ ।

५—मासेमधौयानवमी सुयुक्ता शुक्लाऽदितीशेन शुभेनभेन । कर्केमहापुर्यतयासुलग्ने जातोऽत्रराम स्वयमेव विष्णु ॥ वही, ५० १३।

तामध्यमिवेषयुताविहायव्रतोत्सवतत्रतुवैष्णवश्चरेत् । त्रसख्यसूर्यग्रहतोषिकासदाया केवलासा नवमी ह्यपोष्या॥ वही, पृ० १३।

७—श्रत्रप्रकुर्वीत मुदाव्रतोत्सव रामार्चनजागरण महाफलम् । श्रनेकजन्मार्जित पापनाशन रामस्यकीर्ते अवण च कीर्तनम् ॥ श्री वे० म० मा०, मगवदाचार्य, पृ० १≒३॥

जानकी नवमी—बैमाल मास, शुक्लपच, नवमीतिथि, पुष्प नच्न, मगल के दिन जानकी जी का जन्म हुआ था, अतः उस दिन वैष्णवीं को ब्रत रखना चाहिए।

ह्नुमञ्जन्मव्रतोत्सव—कार्तिक मास, कृष्णपच्च, चतुर्दशी, मगलवार, स्वाती नच्चत्र, मेषराशि मे ब्रन्जना-गर्भ से हनुमान् का जन्म हुआ था। उस दिन वैष्णवो को व्रत रखना चाहिए।

नृसिह जयन्ती—स्वाती नच्च युक्त बैसाख मास की शुक्ल चतुर्द्शी, सोमवार, सायकाल श्री नृसिह का अवतार हुआ था। यदि चतुर्दशी त्रयोदशी से अरुणोदय में विद्धा हो जावे तो वह धन और सतान का नाश करने वाली होती है। अतः विष्णुभक्त महात्माओं को उस दिन उपवास नहीं करना चाहिए।

कृष्णाष्टमी—भाद्रपद मास, कृष्णपत्त, सिहराशि के सूर्य श्रीर श्रष्टमी तिथि मे चन्द्रोदय होने पर श्री कृष्ण का जन्म हुश्रा था। र रोहिणी नत्त्र से हीन श्रीर सप्तमीविद्धा-श्रष्टमी त्याज्य है। कृतिका नत्त्रत्र से विद्धा रोहिणी भी त्याज्य है। इस तिथि को कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, कृष्ण की कीर्ति का गान, श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए श्रीर रात को जागरण करना चाहिए। "

१—पुर्यान्विताया तु कुनेनवभ्या श्रीमायवेमासिसितेहलाम्रतः । अवोर्चीयत्वाजनकेन कर्षये सीताविरासीह्वतमत्र कुर्योत् । वही, रा० ट० दास, पृ० १३ ॥

२ —स्वात्याकुजेशैवतिथो तु कातिके कृष्णेऽज्ञनागर्भत एव साम्रात्। मेषेकपीराट्प्रादुरमांच्छव स्वय व्रतादिना तत्र तदुत्सवंचरेत् । वही, पृ० १३ ॥

३—वैशाखमासीय चतुर्वशीसिता निशामुखेयाऽनिलभेन सयुता । सोमेऽवतारोनृहरेर-मृदशो वतोत्सव तत्रमुदासमाचरेत ॥ वहां, पृ० १४॥

४—स्मरेख विद्धा तु चतुर्दशी यदा भवेद्धनापत्यविनाशिनी तदा । तत्रोपवामी न जनैविधेयो महात्मभिविष्णु परायखैरिष ॥ वही, ए० १४ ॥

५—पक्षे निशीये खलुमासि भाद्गे कृष्णेऽथकृष्णोऽजनिदेवकीतः। सिंहगतेऽकें विधिमेनयुक्ता तत्राष्टमो यातु विधृदये बुधे ॥ वही, पुष्ठ १४ ।

६--त्याज्याष्टमी चेदथ वाजि बिद्धा तथाग्नि विद्धा विधिमच हेयम् । चेदष्टमीनोविधि-मैनयुक्ता महात्मभिविष्णु परायग्रैस्तै ॥ वही, पृ० १४-१५॥

५७--जन्माष्ट्रमीसात्र मुदावतोत्सव कृष्णार्जन जागरण महाफलम् । श्रनेकजन्मार्जित पापनाशन कृष्णस्य कोर्तेः श्रवण च कीर्तनम् ॥ वही, पृ० १४

वामन द्वादशी—भाद्रपट मास के शुक्ल पत्त के श्रवण नत्त्वत्र से युक्त द्वादशों के दिन श्रमिजित् नत्त्वत्र में मध्यान्ह में परम समर्थ सम्पूर्ण पाप नाशक भगवान् विष्णु वामन रूप से श्रवतरित हुए थे। उस दिन व्रत करना चाहिए। प्रयदि द्वादशी श्रवण नत्त्वत्र का स्पर्श करती हो श्रयवा एकादशी का स्पर्श करती हो तो उस समय विष्णु-श्रखल नामक योग होता हे, उस समय उपवास करने से परमफल मिलता है।

रथयात्रादि अन्य उत्सव —रामानन्द जी ने रथयात्रादि अन्य उत्सवों के मनाने का भी आदेश दिया है। शास्त्रसम्मत उत्सवों को मानना वैष्ण्व जनोचित ही है।

## भक्त ऋौर भगवान् के विविध संबंध

#### तथा

## विविध भावों की भक्ति

भक्त श्रीर भगवान् में सामान्यतया चार प्रमुख सबध माने गए हैं— १—पिता-पुत्र सबध—परमेश्वर को पिता, माता या स्वामी मानना श्रीर

श्रपने को उनका पुत्र श्रथवा सेवक सममना।

२—सखा-सम्बन्ध—एकमात्र भगवान् को ही ऋपना सखा, मित्र ऋथवा बन्धु मानना ।

३—पुत्र-पिता सम्बन्ध—परमेश्वर को पुत्र श्रीर श्रपने को उनका पिता, माता, धात्री श्रादि समक्तना ।

४—पति-पत्नी सम्बन्ध—परमेश्वर भगवान् को श्रपना पति श्रौर श्रपने को उनकी पत्नी श्रथवा प्रेमिका समभना।

इन उपर्युक्त सम्बन्धों को लेकर भक्ति के चार प्रमुख मेद हो गए हैं :— दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति श्रौर माधुर्य भक्ति । इनके श्रौतिरिक्त भक्ति का एक श्रौर प्रमुख मेद किया गया है, जिसे शान्ता भक्ति कहते हैं। तत्वज्ञान श्रिधगत कर ससार के बन्धनों के प्रति उदासीन होकर, स्थिरचित्त से

१—भाद्गे ऽथ शुक्लेऽभिजिति प्रभुर्हिरियोद्वादश। वैष्णवभेनसथुता । तत्रादिनाकाविरभूच्च वामनो वतोत्सव तत्र मुदासमाचरेत् ॥ वही, ५० १५ ।

२—नथायथाकालमर्ताद्रतैस्तैरथाधिरोपादिकमुत्सवादिकम् । सदा विधेयहरितोषणः पर शुक्षप्रद तद्वहुशास्त्रसम्मतम् ॥ वही, पृ० १४ ।

३०४

जो भक्त भगवान् की निष्काम भक्ति करते है उनकी भक्ति शान्ताभक्ति कही जाती है।

इन विविध भावों की भक्ति का प्रचार वस्तुतः रामानुजाचार्य के कई पीढ़ियां पूर्व श्रालवार भक्तो मे चला श्रा रहा था, किन्तु रामानुज के उपरात तो यह स्नान्दोलन इतना स्राधिक व्यापक एव स्ननुभूतिमय हो गया कि भक्ति को केवल देव-विषयक-रति कह कर ही नहीं टाला जा सकता था। साहित्य के शास्त्रियों ने यद्यपि भक्ति को किसी रस की सज्ञा नहीं दी थी और ऐसा करने के लिए उनके पास कुछ महत्वपूर्ण तर्क भी थे ( एक तो किसी भी श्राचार्य ने भक्ति को रस नहीं माना था, श्रतः बाद के श्राचार्य इस प्रकार की परम्परा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे, दूसरे भक्ति रस की अनुभृति कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित मानी जाती थी, यह लोकानुभूति के रूप में कभी भी स्वीकृत न हुई।) किन्तु मध्ययुग मे भक्ति व्यक्तिमात्र के हृदय का स्पदन बन गई, जीवन की सामान्य श्रनुभृतियों के स्तर पर भक्तों ने उसे उतार दिया । श्रत कुछ श्राचार्या के मन में मिक्त को रस मान कर उसका शास्त्रीय विवेचन भी करने की भावना उठी। ऐसे ऋाचार्यों मे वृन्दावन के गौड़ीय सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भक्त रूपगोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के नाम लिए जा सकते हैं। 'हरिभक्ति-रसामृत-सिन्धु' मे उन्होंने भक्ति रस का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। डाक्टर दीनदयाल गुप्त ने बतलाया है कि रूपगोस्वामी के ब्रानुसार मुख्य भक्ति रस के ब्रान्तर्गत पाँच रस-शान्त, प्रीति, प्रेम, वत्सल तथा मधुर श्रीर गौगा-भाक्त-रस के श्रन्तर्गत हास्य. श्रद्भुत, वीर, करुण, रीद्र, भयानक, वीभत्स श्रादि सात रस श्राते है। इस प्रकार भक्तिको रस मानकर इन श्राचार्यों ने शान्ता-मक्ति, माधर्य-भक्ति, वात्सल्य-भक्ति, दास्य-भक्ति, सख्य-भक्ति आदि का विस्तृत विवेचन किया है जिनके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान डा॰ दीनदयाल जी के 'श्रष्टछाप श्रीर वल्लभसम्प्रदाय' ग्रन्थ से प्राप्त किया जा सकता है।

जब भक्ति को रस स्वीकार कर लिया गया तब विभिन्न भावो (शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य) की भक्ति का भी विस्तृत प्रचार हो गया श्रौर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों मे एक या श्रमेक भावो की भक्ति-पद्धति को भी स्थान मिल गया। प्रायः यही देखा गया है कि भक्ति के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों ने लगभग सभी प्रकार के भक्ति-भावो को कमशः श्रपना लिया है। श्राधुनिक

१—क्ॉ॰ दीनदयालु गुप्त—ऋष्टब्राप श्रीर वल्लभ सम्प्रदाय, ए॰ ५६४-६५।

रामानन्द-सम्प्रदाय मे इन पॉचों ही भावों की भक्ति-पद्धति का प्रचार एवं महत्त्व पाया जाता है।

स्वयं रामानन्द जी ने भक्त श्रौर भगवान् (जीव श्रौर ईश्वर) मे नव प्रकार के सम्बन्ध स्वीकार किए हैं:—पिता-पुत्र सम्बन्ध, रच्य-रच्चक सम्बन्ध, शेष-शेषित्व सम्बन्ध, भार्या-भर्तृत्व सम्बन्ध, स्व-स्वामी सम्बन्ध, श्राधार-श्राधेय सम्बन्ध, सेव्य-सेवक सम्बन्ध, श्रात्मा-श्रात्मीयत्व सम्बन्ध तथा भोग्य-भोकृत्व सम्बन्ध। यदि इन सम्बन्ध-भावों का वर्गींकरण किया जाय तो भार्या-भर्तृत्व सम्बन्ध, श्रात्मा-श्रात्मीयत्व सम्बन्ध तथा भोग्य-भोकृत्व सम्बन्ध को माधुर्य भक्ति के मूल श्राधार के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है, पिता-पुत्र सम्बन्ध, स्व-स्वामी सम्बन्ध, रच्य-रच्चक सम्बन्ध, शेष-शेषित्व सम्बन्ध, श्राधार-श्राष्ट्रेय सम्बन्ध तथा सेव्य-सेवक सम्बन्ध को दास्य-भक्ति का मूल श्राधार माना जा सकता है श्रीर शान्ता भक्ति को भी इससे ही सम्बद्ध किया जा सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वामी रामानन्द जी ने केवल तीन प्रकार की ही भिक्त-पद्धतियो—माधुर्य, शान्त श्रीर दास्य—को मान्यता प्रदान की थी, किन्तु दास्य-भिक्त पर उन्होंने विशेष बल दिया है। दास्य-भिक्त ही रामानन्द सम्प्रदाय की मुख्य भिक्त-पद्धति है। नीचे हम इन विभिन्न प्रकार की भिक्त-पद्धतियों का कुछ विस्तार से विवेचन प्रस्तुत करेंगे। श्राधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय में इन सभी प्रकार की भिक्त-पद्धतियों का प्रचलन है। श्रातः यह विवेचन श्रावश्यक था।

दास्य-भक्ति—रामानन्द जी ने दास्य भक्ति पर पर्याप्त बल दिया है। उनके अनुसार भगवत्कैकर्य ही भक्तो का प्रधान गुग्ग है। अपने अनुयायियों को तो उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि वे ईप्यां-देवादि का परित्याग करके, सावधान चित्त होकर, साग-सपार्षद लद्दमग्य-सीता सहित वेदवेद्य भगवान् राम का नित्य कैकर्य करके कालयापन करे। अगवान् ही जीवो के स्वामी हैं, एक-मात्र वही शोघी है। अपतः मुमुद्यु जीव को भगवत्कैकर्य के अतिरिक्त अन्य किसी देव का भी कैकर्य नहीं करना चाहिए।

१--श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर-स० प० रामटहलदास, पृष्ठ ७०-७१।

२-श्री वै० म० मा०, भगवदाचार्य, पृ० १६७।

३-वही, पृ० २००।

४-शी वै० म० भा०, प० रा० ट० दास, पृ० ५।

५-वही, प० रा० ट० दास, ५० ७५ ।

इस कैकर्य के दो व्यावहारिक रूप हैं: - एक तो भगवान् के ऋर्चावतार की विशेष रूप से सेवा करना, उनके मदिर में भाइ लगाना, मूर्ति को स्नान कराना, उसका शृगार करना, उसे भोग लगाना ख्रादि श्रीर दूसरे ख्रपने मन से समस्त श्रहकार का निरास करके अपने को असत्य, अशौच, नीचता आदि का भाजन सम्भाना तथा अपने को अल्पशक्ति, अचेतन, भृत्यकर्म के अयोग्य, दोषागम, द्रात्मा आदि समभ्र कर मगवान् से अपने दोषों की उपेच्चा करने की प्रार्थना करना। रामानन्द जी ने प्रथम पद्म पर बल देते हुए लिखा है कि भक्त को भगवान की पूजा सामग्री जुटा कर उनके मदिर मे भाड़ू भी लगाना चाहिए। १ भक्त की मानस-साधना के सम्बन्ध मे वे कहते हैं कि भगवान को नैवेद्य समर्पित करते तमय भक्त को उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ''हे भगवन् ! मै ग्रसत्य, श्रशौच, नीचता श्रादि का भाजन हूँ, मै श्रल्पशक्ति, भृत्यकर्म के श्रयोग्य, दोपागार, दुरात्मा हूँ, अतः आप मेरे द्वारा समर्पित नैवेद्य की उपेन्ना न करे। क्योंकि श्रापको कौशल्या, जनकात्मजा श्रथवा लद्धमण् के द्वारा परोसे हुए पक्वान से कहीं अधिक प्रिय पपा मे शबरी द्वारा दिए गए बेर लगे थे, श्रापने भारद्वाज, विदर श्रादि द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थों को सहर्ष स्वीकार कर लिया था-श्रत. भक्ति-विवश स्त्राप मेरे दिए पदार्थों की भी स्त्रवहेलना न करे। र

इस प्रकार रामानन्द जी ने दास्य भक्ति के सम्बन्ध में दो बातों पर श्रिधिक बल दिया है. प्राप्य-प्रापक के सम्बन्ध को भली भॉति समभ लेना श्रीर सीता राम का कैकर्य करना, तथा श्रात्मदोपों का नित्यप्रति श्रनुसंघान करना। 'श्री वैष्ण्व-मताब्ज-भास्कर' में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि जीवों को सीता-राम के स्वरूप तथा उनसे श्रपने सम्बन्ध को उचित रीति से समभाना चाहिए तथा श्रात्म-दोषानुसंघान करते हुए भगवत्कैंकर्य करना चाहिए। र

माधुर्य भक्ति—रामानन्द जी ने स्वय माधुर्य भक्ति का कोई भी विवेचन प्रस्तुत नहीं किया है श्रीर न इस प्रकार के सकेत ही दिए हैं जिनसे यह श्रनु-मान किया जा सके कि उनका भुकाव इस प्रकार की भक्ति-पढ़ित की श्रीर भी था। फिर भी उन्होंने भक्त श्रीर भगवान् के बीच भार्या-भर्तृत्वसंबन्ध, श्रात्मा-श्रात्मीयत्व सम्बन्ध, भोग्य-भोक्तृत्व सम्बन्ध श्रादि सम्बन्धों को स्वीकार करके

१ - वही, भगवदाचार्य, पृ० १६८।

२ - श्रीरामार्चनपद्धति-रामनारायखदास, पृ० २२ ।

३-शी बै० म० भा०, रा० ट० दास, पृ० ७।

यह सकेत तो दे ही दिया हे कि वे माधुर्य भक्ति के स्र्रास्तत्व एव महत्व को स्वीकार करते थे। स्रागे चल कर रामानन्द-सम्प्रदाय में माधुर्य भक्ति का पूरा प्रवेश हो गया। पीछे रामानन्द-सम्प्रदाय के विकास का इतिहास प्रस्तुत करते हुए यह बतलाया जा चुका है कि रामभक्ति पर कृष्णुभक्ति का प्रभाव विकास की सोलहवी-सत्रहवीं शताब्दी से ही पड़ना प्रारम्भ हो गया था श्रीर श्रागे चल कर तो माधुर्य भक्ति ने इस सप्रदाय को इतना श्रिष्ठिक प्रभावित किया कि इसके श्रन्तर्गत एक रिक्तिसम्प्रदाय का भी जन्म हो गया। इस शाखा की उत्पत्ति श्रीर उसके विकास का इतिहास पीछे दिया जा चुका है। यहाँ भिक्त के श्रन्तर्गत श्रुगार रस के विभिन्न उपादानों का सच्चेप में वर्णनमात्र कर दिया जा रहा है।

रामानन्द-सम्प्रदाय के सम्मानित भक्त श्री 'रसिकग्राली' जी के ग्रन्थ 'सिद्धान्त-मुक्तावली'' के श्रनुसार भिक्त के श्रन्तर्गत श्रुगार-रस के श्रालम्बन सुन्दर शिरोमणिभगवान् राम हैं, आश्रय भक्त का हृदय, उद्दीपन हैं 'कोकिल-शब्द बसन्त ऋतु,' अनुभाव हैं 'मन्द हसनि हग फेरनी,' सचारी भाव है, 'उप्रता श्रीर श्रालस्य को छोडकर श्रुगार रस के संचारों भाव', स्थायी भाव है प्रिय मे अनुरक्ति और वियोग में दस दशाएँ भी विप्रलम्भ शृगार की काम-दशाएँ ही होती हैं। रिसक-सम्प्रदाय के मान्य भक्त श्री रूपकला? जी ने श्रुगार रस को उज्ज्वल रस. दम्पति-रस. रस-राज, वा रस-पंज भी कहा है । उनके श्रनुसार माधर्य-प्रेमसिन्ध, रूपमाधर्य-कमनीय किशोरमूर्ति, प्रास् वल्लभ, श्री जानकी-जीवन, शोभाधाम, छुविसिन्य, रामचन्द्र जी इस रस के विषयालम्बन हैं, स्राध्रयालम्बन हैं किशोरी जी, उद्दीपन हे स्राराव्य की कमनीयता, बसन्त ऋतु, कोकिला कुक, त्रिविध पवन, पावस, कटाच्च, मुस्क्यान, बचन, शील, परमशोभा श्रादि। श्रनुमावों के श्रन्तर्गत श्री किशोरी जी का सकल्प, प्रियतम का मन्द-स्मित, भविद्येप, स्पर्श, कटाद्य, कर मे कर नयन मे नयन, श्रादि श्राते है, सात्विक भावों में रोमाच, स्तम्भ, प्रलय, प्रस्वेद, विवर्ण, काम, अश्रु स्रौर स्वर-भग ब्रादि हैं, संचारीभावों में उप्रता ब्रीर ब्रालस्य को छोड़ कर शेष सचारी भावों का भी इसमें समावेश हो गया है । रूपकला जी ने इस रस का स्थायी भाव माना है: प्रियतम-पद-रति, मनोहर छवि की स्रचला सुरति, भावना, प्रीति, प्रसाय ।

१-सिद्धान्त मुक्तावली, रसिकञ्चली, छोटेलाल लद्दमीचन्द, पृ० ४६ से ४८ तक।

२-सीतारामशर्ख भगवान प्रसाद रूपकला, भक्तमाल टीका, पृ० १४।

इस भिन्त-पद्वति मे ऋष्टयामीय उपासना का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इधर कुछ वर्षों से रसिक-सम्प्रदाय मे रास का भी महत्व ऋधिक बढता जा रहा है। 'बृहत् कौशल खरड' प्रन्थ मे राम-रास का बहुत ही विस्तार से वर्रान किया गया है। पीछे उसके विभिन्न प्रकरणो पर प्रकाश डाला जा चुका है। इन प्रकरणो पर एक विहगम हिंग्ट डालने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि रामानन्द-सम्प्रदाय की शृगारी शाखा पर कृष्णभक्ति-सम्प्रदायो का प्रभाव बढता ही जा रहा है श्रीर कही-कही तो यह शिष्टता की सीमा का भी श्रतिक्रमण कर गया है । राम का एक पत्नीव्रत प्रसिद्ध है ही, साथ ही राम के प्रति दास्य-भावना को भक्ति भी उतनी ही प्रसिद्ध है । तुलसी ने इस मर्यादा का पूरा निर्वाह किया है। श्रागे चल कर राम की श्रनेक प्रेमिकाश्रो की भी कल्पना की जाने लगी श्रीर उन्हें रिक-राज के रूप में चित्रित किया जाने लगा। परिशाम-स्वरूप रामानन्द-सम्प्रदाय मे गुह्य श्रीर रहस्य का प्रवेश हो गया, राम कृष्ण की भाँति प्रेमी नायक बन गए ख्रौर भक्तो के मस्तक पर ऊर्ध्व पुराड़ के स्थान पर सीता जी की विन्दी लग गई। वैसे सयत श्रुगार तक बढ़ जाने मे कोई स्त्रापित्त नहीं हो सकती, किन्तु कहीं-कही तो यह शृंगार मर्यादा का भी उल्लंघन कर गया है, जैसे कुपानिवास के प्रथो मे । अवश्य ही राम के उपासको को इस प्रकार की श्रश्लीलता से रामभक्ति को मक्त ही रखना चाहिए।

सख्य भक्ति—रामानन्द स्वामी ने सख्य-भाव की भिक्त-पद्धित को कोई मान्यता नहीं दी थी, किन्तु कालान्तर में श्रम्य भक्ति-सम्प्रदायों के प्रभाव से उनके सम्प्रदाय में इस भाव की भक्ति-पद्धित का भी प्रवेश हो गया। राम सखें इस भिक्त प्रणाली के एक प्रमुख उपासक थे। श्री रूपकला जी ने सख्यरस का परिचय इस प्रकार दिया है: विषयालम्बन—मित्र सुखद, द्विभुज वेप, चतुर शिरो-मणि, सत्यसंकल्प, सुखिसन्धु, श्रीरामभद्र, रघुनाथ, श्रवचविहारी श्रीरामचन्द्र। श्राश्रयालम्बन—लाल लाङ्ले, लखन जी, शिव, सुग्रीव, विभीषण, वीरमणि राजकुमारादि। उद्दीपन—भूपण, घनुप, शर, मधुर बचन। श्रनुभाव—साथ-साथ भोजन, खेल, मृगया, विचित्र परिहास। सात्विक भाव—रोमाच, स्तम्भ, प्रलय, स्वेद, विवर्ण, कम्प, श्रश्रु, स्वरमंग। व्यभिचारी—लगभग सभी सचारी; स्थायी-भाव निरतर मित्र भाव।

१—वृहत्कौशल खरड, भाग २ प्रकाशक रामिकशोर शरण, हनुमत निवास, श्रयोध्या।

२--- भक्तमाल, भक्तिस्थास्वाद तिलक, १० १३।

रूपकला र जी के अनुमार इस प्रकार की भिनत-पद्धति में भगवान् को मखा, भाई अथवा बहनोई (बहिन का पित) आदि माना जाता है।

सिद्धान्त मुक्तावली के अनुसार सखा चार प्रकार के होते हैं सुहुद्, सग्वा, प्रिय श्रीर नर्म । सुहुदों के विषय में सुक्तावली में लिखा है: 'सुहुद सखा में श्रुधिक वय वत्सलताकरियुक्त ।' सखा की परिभाषा इस प्रकार दी गई हैं:— 'कछुक न्यून वय सो सखा दास्य धर्म करि उक्त ।' प्रिय सखा श्रीर नर्म सखाश्रों का परिचय इन पंक्तियों म दिया गया हे—'तुल्य वय सो प्रिय सखा नर्म सखा लखु सोइ । रमनि रूपधरि रमनि की जिय लालमासो होइ ।'

'रामसखे' ने श्रपने ग्रन्थ 'रामसखे पदावली' तथा 'तृत्य-राघव मिलन' मे इस रस की श्रमेक सुन्दर-सुन्दर रचनाएँ की हैं। उनके उपरान्त उनकी शिष्य-परम्परा में चित्रनिधि, प्रेमसिन्धु, शीलसिन्धु, सुशीला जी, चित्रसिन्धु, रसरग-मिण् श्राटि प्रसिद्ध भक्त हुए। इन्होने भगवान् राम की सखाभाव की भिन्त को बहुत ही विस्तृत कर दिया है। श्राज तो श्रमेक साधु उनकी परम्परा में सर्वत्र ही देखें जा सकते हैं। चित्रनिधि के शिष्य रामानुजदास ने राम को तुष्ट करने के लिए विद्रुष्को की भी गीत चलाई थी।

'रिसक प्रकाश भक्तमाल' मे राम के विजय, सुकरठ, सुवीरमिण, विद्याघर, शुभ, विद्युद्वर्ण, कलावर्द्धन, रसमिद्दर, मालाधर, चन्द्रवर्ण, पुष्पमाल, प्रभासिन्धु, श्री निधि, लच्मी निधि श्रीर चित्रशील श्राटि प्रमुख सखा बतलाए गए हैं। इनमें कुछ तो राम के चचेरे भाई, कुछ मिथिला के श्याले श्राटि श्रीर कुछ श्रवध के साथी थे।

इस प्रकार की भक्ति-पद्धति में भी 'ऋष्टयाम' ऋौर रास को महत्व दिया गया है।

वात्सल्य भक्ति—सिद्धान्त मुक्तावली में वात्सल्य रस की व्याख्या करते हुए रसिक द्राली ने लिखा है स्त्रत्यन्त सुकुमार सुलच्चणों से युक्त, विनयी, शीलवान् भगवान् श्री रामचन्द्र जी इसके ख्रालम्बन हैं, रघुनाथ की मृदु हॅसी, तीतली बोली ख्रीर उनका बाल स्वभाव उद्दीपन है। ख्रग पोछना तथा द्राग में लेकर उनका मस्तकावाण करना, उनका लालन-पालन ख्रादि तथा स्थायी भाव

१ - भक्ति सुधा स्वाद तिलक-भक्तमाल, पृ० २२।

२—(सद्धान्त मुक्तावली, पृष्ठ ४२-४३।

३---वही।

वत्सलता है। रूपकला जी ने भक्तमाल की टीका में इस रस का वर्णन श्रीर भी विस्तार से किया है। उनके श्रमुसार दाशरिथ, श्री कौशल्यानन्द-वर्द्धक, बालक रामलला जी, सियावर, सीतापित, महाराजकुमार, लालजी, श्रीराम जी इस रस के विषय।लम्बन हैं, श्राश्रयालम्बन हैं श्रम्बा श्री कौशल्या महारानी जी, श्री दशरथ जी, श्रम्बा श्री सुनयना जी महारानी, सुमित्रा श्रादि, उद्दीपन है मीटे तोतले वचन, बुलाक, ब्रंबरू, कालाविन्दु, बाललीला, भोलापन, सरलता; श्रमुभाव है खिलाना, लाङ्-दुलार, खिलौने देना, जन्मोत्सव श्रादि, इसके श्रम्तर्गत रोमाच, स्तम्भ प्रलय, स्वेद, विवर्ण, कम्प, श्रशु, स्वरभंग श्रादि सात्विक भाव श्राते हैं; व्यभिचारी भावों में श्रंगताप, कृशता, जागरण, श्रालम्बनशून्यता, श्राधृति, उन्माद, मूञ्झ्रां, प्रहर्ष श्रीर मृत्यु प्रमुख है। रूपकला जी के श्रमुसार इसका स्थायी भाव है 'सुतविषयक रित'।

'रिसक प्रकाश भक्तमाल' के अनुसार मिथिला मे जनक जी तथा उनके भाई सीरध्वज, कुशकेतु, यशध्वज, वीरध्वज, केकोध्वज और रानियाँ सुनयना, युभिचित्रा, सुख्वर्द्धिनी, चन्द्रकान्ता आदि, अवध मे कोशलनरेश दशस्थ, उनके वीरसिंह, शूरसिंह, विजयसिंह, जयशील, चन्द्रशेखर, महाबाहु, धर्मशील, रत्नभानु आदि भाई और इन भाइयो की कमशः रत्नकला, रत्नप्रभा, रूपवती, मदवती, भ्रमरकेशि, मदिशिला, सुचित्रा, चन्द्रवती आदि रानियाँ तथा स्वयं राजा दशरथ की कैकेशी, सुमित्रा और कौशल्या आदि रानियों की मिक्त वात्सल्य भाव ही की थी।

पीछे रामानन्द स्वामी की भक्ति-पद्धित का विवेचन प्रस्तुत करते समय यह देखा जा चुका है कि स्वामी जी की भक्ति प्रमुखतया दास्यभाव की थी, किन्तु नवधा भक्ति-पद्धित में उनकी पूरी श्रास्था थी। साथ ही ब्रह्म श्रीर जीव के श्रमेक संबन्धों में उन्होंने पिता-पुत्र संबन्ध को भी स्वीकार किया था, जीव पुत्रवत् श्रीर ब्रह्म उसका पिता माना गया। इसी कारण रामानन्द जी की शिष्य-परम्परा में दास्य-भाव की ही भक्ति प्रधान रही, श्रम्य भक्ति-विधाशों का सम्यक् विकास न हो सका। तुलसी ने दास्यभाव की भक्ति के साथ-साथ माधुर्य एवं वात्सल्य भाव की भी भक्ति का निरूपण किया था। उनके उपरात तो रामानन्द सम्प्रदाय में श्रांगर का पूरा-पूरा समावेश हो ही गया, साथ ही भक्ति की श्रम्य विधाशों का भी. पूरा प्रचार हुआ। वात्सल्य-रस के सबसे बड़े भक्त ये स्रकिशोर जी, सिया जू जिनको कन्या के रूप में श्रवतिरत हुई थी। इन्होंने मिथिला में मिश्मिम नामक स्थान में उपास्य स्थल प्रकट किया था। राम को

ये अपना यामाता मानते थे। कील्ह स्वामी के ये पौत्र शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'श्रन्दोल रहस्य दीपिका' जिसमे इन्होंने हिराडोला आदि का सुन्दर वर्णन किया है।

सूरिकशोर की परम्परा का आज भी लोप नहीं हो गया है। यह अवश्य है कि उनके जैसे वात्सल्य-रस-निष्णात भक्त क्वचित्-कदाचित् ही मिल पाते हैं।

शान्ता भक्ति-रामानन्द जी ने शान्ता भक्ति का स्वतन्त्र रूप से विवेचन नहीं किया है और न इस प्रकार की भक्ति में उनकी कोई ब्रास्था ही प्रतीत होती है। उनको तो दास्य भाव ही अभीष्ट था, वे भगवान के सबसे प्रिय किकर होना चाहते थे। वे तो भगवान् के मंदिर मे भाडू लगाकर भी कृतकृत्य होना चाहते थे। किन्तु उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय मे शान्ता भक्ति का भी प्रवेश अन्य भक्ति-पद्धतियों के साथ हो ही गया । यह अवश्य है कि इस प्रकार के उपासक क्वचित्-कदाचित् ही दृष्टिगत होते हैं। 'सिद्धान्त मुक्तावली' मे रसिक ऋली जी ने रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत शान्ता भक्ति का भी विवेचन प्रस्तुत किया है। रूपकला जी ने तो इस भक्ति-पद्धति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला ही है। उनके अनुसार इष्ट श्रीरामचन्द्र, हरि, परब्रह्म, सञ्चिदानन्द, जगदेक-कर्ता, भगवान्, विश्वम्भर, व्यापक, सर्वज्ञ, शाङ्क्ष्यर, श्री सीतापति, परमात्मा, श्रद्वैत, परमानन्दात्मा, सचराचर रूप ही शान्ता भक्ति के विषयालम्बन हैं. त्राश्रयालम्बन हैं ब्रह्मा, शिव, सनकादि, नारद, बसिष्ट, त्रगस्त्य त्रादि भक्त; इस भक्ति रस के उद्दीपन हैं उपनिषद्विचार तथा तीव्र वैराग्य । अनुभावो मे नासाप्र पर दृष्टि, ऋवधूत चेष्टा, परम वैराग्य, निर्वेर तथा निर्ममता आदि प्रमुख हैं। इसके सात्विक भाव हैं: स्तम्भ, रोमाच, स्वेद, विवर्षा, कम्प, ऋश्रु, स्वरभग, प्रलय, व्यभिचारी भावो मे समृति, निर्वेद, त्रावेग, धृति, उत्सुकता, विषाद, वितर्क इत्यादि प्रमुख हैं : स्थाई भाव है प्रशान्त, मग्न, निर्द्धन्द्व, समदर्शी, विरक्तपर, तन्मय, एकाग्र एव निस्पृह अवस्था । इस रस मे भगवान् और जीव के अनेक संबन्ध माने गए हैं : भगवान् व्यापक ऋन्तर्यामी, शेषी, ऋशी, परमात्मा, एव ब्रह्म परात्पर हैं। तथा जीव शेष एवं श्रंश है। भगवान् परम स्वतन्त्र श्रन्तर्यामी, व्यापक, तृप, समर्थ एवं प्रेरक सूत्रघार हैं। जीव परवश पराधीन प्रजा एव परतंत्र है। भगवान् नाथ हैं, पित हैं तथा जीव उनका सेवक। भगवान् श्राधार हैं जीव श्रावेय, भगवान् रत्त्वक, शराय एव शरायागत-वत्सल हैं तथा जीव रद्दय, रित्तत,

१—रूपकला, भक्ति सुधा स्वाद तिलक, भक्तमाल, ५० १८।

श्रानन्यशरणागत, भगवद्भक्त एव प्रपन्न हे, भगवान् वेद-विद्य, शेय, जगदीश है तथा जीव ज्ञाता, यश-श्रोता, स्तुतिकर्ता, मार्मिक, रिसक, विशेषज्ञ एव ज्ञानी, भगवान् गुरु, शिक्तक, पितत-पावन, दया-क्तमा-मिदर तथा जीव शिष्य, पापात्मा, पितत-दोष-भाजन, उपासक एव समाश्रित । भगवान् परमार्थ, सर्वस्व, ध्येय एवं उपेय हैं तथा जीव त्यागी, विरक्त, वैरागी, सन्यासी, ध्यानी, योगी, श्रात्मनिवेदक, निर्द्धन्द्व, समदर्शी, ब्रतनिष्ठ एव शाप्त, भगवान् दयालु, दाता एव त्राता हैं, भक्त दीन, भिक्षुक, पानेवाला, पालित, श्रार्त्त श्रनाथ एव दुखिया है, भगवान् जीव के सब कुछ हैं, जीव भगवान् के ही लिए हैं।

कहना न होगा कि रामानन्द-सम्प्रदाय की मुख्य भक्ति-पद्धति दास्य-भाव की है। आधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय में शृंगार, सख्य, वात्सल्य एव शान्ता आदि भावों की भी भक्ति का पर्याप्त प्रचार हो गया है, फिर भी प्रत्येक प्रकार की भक्ति के मूल में दास्य भाव प्रधान रहता है। शृगारी भक्त भगवान के प्रति रितमाव रखते हुये भी दास्य भाव को छोड़ते नहीं है। रामानन्द जी ने वस्तुतः निरहंकार दास्य-भाव का ही प्रचार किया था।

श्रानन्द् भाष्य का मत—'श्रानन्द भाष्य' के मतानुसार भगविदतर बस्तुश्रों में बितृष्णा पूर्वक परम प्रिय भगवान् में श्रनुराग रूप ज्ञान ही भक्ति है। ससार की श्रानित्यता का विचार कर श्राचार्य के समीप जा कर वर्गाश्रमाचार सेवन-जिनत पुर्य-च्लालित कथाय युक्त विवेक-वैराग्याभ्यास श्रादि से नियमित जीवन वाले व्यक्ति के हृदय में इस भक्ति का उद्भव होता है।

कर्म-ज्ञान और भक्ति में 'श्रानन्दभाष्य' ने भगवद्भक्ति को ही ब्रह्म-प्राप्ति का उचित साधन स्वीकार किया है। उसके मत से ज्ञानातिरेकयुक्त कर्म वेदान्त-विचार शास्त्रानारम्यत्व प्रसंग के कारण उचित पथ नहीं है। उसी प्रकार कर्म रहित ज्ञान तो नैष्कर्म्य-वाद की ही सुष्टि करेगा। उपनिषदो में स्पष्ट ही कहा गया है कि केवल प्रवचन, मनन, ध्यान, श्रवण से श्रात्मस्वरूप का ज्ञान नहों होता, श्रपितु श्रतिशय प्रेम युक्त जिस पुरुष को यह श्रात्मा वरण कर लेता है, उसी पुरुष विशेष द्वारा वह जाना (उपलब्ध) जाता है। श्रातः भक्ति में भगवत् प्रसाद ही मुख्य है। इसका फल भी भगवत् साज्ञात्कार ही है।

१ — श्रानन्दभाष्य, १-१-१, पृ० ६।

२--१-१-१, पृ० ६।

भगवान् का सतत चिन्तन, रमरण, मूनन, निदिध्यासनादि भक्ति के ही अपर नाम हैं। श्रुवानुस्मृति, पराभक्ति श्रादि पटो से भक्ति का ही बोध कराया जाता है। मुमुक्षुत्रों को उपायान्तरों को छोड़ कर केवल भक्ति की ही शरण जाना चाहिए। 'मामेक शरण ब्रज' में भगवान् श्रीकृष्ण ने अनन्य शरणागित को ही प्रधान माना है। जान की पराकाष्टा भी भक्ति ही है, यह पहले कहा जा चुका है। निर्मृण ब्रह्म में भी भक्ति नम्भव है, क्योंकि ब्रह्म को निर्मृण कह कर उसमें प्राकृत गुणों-निकृष्ट सत्वादि प्राकृत गुणां — का अभावमात्र व्यंजित किया जाता है। ' निदिध्यासनादि साधनों से निर्मेलीकृत मानस द्वारा यह मनोमय मगवान् प्राप्य हैं। सम्यगाराधन से ही उनका साज्ञात्कार हो सकता है।

भक्त को नित्य ही वास्तविक तत्व का श्रमुमधान करना चाहिए। 'मामेकं शरणं ब्रज' मे गीताचार्य ने ब्रह्म को ही जेय एव उपास्य माना है। यह ध्यान तैलधारावत श्राविन्छिन्न होना चाहिए। सतत इसकी श्रावृत्ति भी होनी चाहिए। उपास्य विषयक स्मृति ही उपासना-वेदनादि पढ़ों से श्राभिहित की जाती है। ब्रह्म को श्राप्ते श्राप्तमा का भी श्राप्तमा मान कर उपासना करनी चाहिए।

मन स्रादि प्रतीको मे स्रात्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन रूप प्रतीक उपासक का स्रात्मा नहीं है। 'मनोब्रझ' में जो सामान्याधिकरण दीख पड़ता है वह तो मन स्रादि में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए है, न कि मन को ही ब्रह्म मान लेने के लिए। प्रतीकोपासना में प्रतीक की ही उपासना होती है, ब्रह्म की नहीं। श्रब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि रखना ही प्रतीक हे। वित्त पर दृष्टि करके श्रासीन होकर ही ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। न तो खंडे होकर उपासना ठीक हो सकती है—चित्त विचेष के कारण, श्रीर न चलते हुए—स्रानेक वस्तुश्रों के दर्शन से चित्त के चचल होने के कारण, श्रीर न सोते हुए—निद्रा-प्रसग के कारण। अब्रह्म का सतत चिन्तन श्रासीन होने पर ही सम्भव होता है, ध्यान में निरत होने वाले व्यक्ति के लिए श्रचलता श्रावश्यक हे, यह श्रचलता श्रासीन होने पर ही सभव हो सकती है। इ

१---१-१-२, पृ० २७-३०।

२---३-३-१६, पृ० ३७०।

३-४-१-३, पु० ३==-१०।

४--४-१-४, पृ० ३६०।

५--४-१-७, पृ० ३६२।

६--४-१-८-१३, पृ० ३६२-६५ ।

'श्रानन्दभाष्य' मे विभिन्न भिक्ति-पद्धतियों एवं भिन्न-मिन्न साधनो पर कोई प्रकाश नही डाला गया है। भिक्त की मूलभूत भावना, उपासना-पद्धति श्रादि पर ही इस ग्रन्थ मे ध्यान दिया गया है। उनकी पुनरावृत्ति श्रानावश्यक है।

भक्ति के श्रिधिकारी—रामानन्द स्वामी ने भक्ति का द्वार ऊँच-नीच, शक्त-श्रशक्त, ब्राह्मण, च्रित्रय, वैश्य, शूद्ध सभी के लिए उन्मुक्त कर दिया है। उनके भगवान परम दयालु हैं, वे जाति-पाँति का मेदभाव नहीं करते, क्रिया-कलापादि की उन्हें श्रुपेचा नहीं है। चाहें शक्त हो चाहें श्रशक्त, मनुष्य भगवान् की शरण में चला जाय, दयालु भगवान् राम उसके कुल, बल, काल, शुद्धता श्रादि का बिना विचार किए ही उसे श्रपना लेंगे। यहीं नहीं, भगवान् के पचायुधों से युक्त ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य, शूद्ध, स्त्री, चाएडाल, पशु-पची श्रादि भी विष्णु रूप होकर परम पवित्र तीर्थों को भी पवित्र करने वाले बन जाते हैं। ए सर्वतीर्थाश्रयभूत देह युक्त ये महाभागवत जिस देश में निवास करते हैं, वह उनके वहाँ रहने से पवित्र एवं पापशून्य हो जाता है। उन महाभागवतों की पूजा करने, चरणामृत पान करने, उनको प्रणाम करने, उनके साथ रहने तथा उनको भोजन करा कर पश्चात् भोजन करने से करोड़ो जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध

रामानन्द जी ने इन वैष्णाव जनो को सर्व पूज्य माना है, श्रौर उन्हें यहाँ तक महत्व दिया है कि शास्त्रसम्मत श्राचरण करने वाले ब्राह्मणों से भी ऊँचा उठा दिया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार चृत्रिय श्रादि इन भागवतों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार शास्त्रवित् ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वे इनकी सेवा परिचर्या करें।

इसी प्रकार रामानन्द जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भक्ति किसी जाति या वर्ण विशेष की सम्पत्ति नहीं है। उसके ग्राधिकारी प्राणिमात्र हैं। भगवान् की उदारता जाति-पाँति कियाकलापादि के भेद नहीं करती। भक्ति भवानी का

१-श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य पृ० १७२।

२-वही, पृ० १५६।

३-वही, ५० १८३ ।

४--श्री वै० म० भा, रा० ट० दास, पृ० २४।

५-वही, ५० २४।

६-वही, पृ० १८।

द्वार सभी के लिए उन्मुक्त है। हाँ, इस मन्दिर में प्रवेश करने के पूर्व अपने अन्तर में आस्था और विश्वास की ज्योति अवश्य ही जला लेनी होगी और जिसके अन्तर में आत्म-विश्वास तथा भगवरप्रेम की ज्योति जल गई, वह देशकाल के बन्धनों से बहुत ही ऊँचा उठ गया। कबीर के हृदय में रामानन्द जी ने वही ज्योति जला दी थी। जुलाहा कबीर स्वामी जी की ही उदारता का बूद पाकर सन्त कबीर हो गया, अमर हो गया। सेन, घना, रैदास आदि ऐसे ही उनके कृपापात्र थे। आज भी असख्य नरनारी इस भक्तिसरिता का जलपान करके अपने को तुस कर रहे हैं।

खेद है, 'श्रानन्दभाष्य' मे शूद्रों को वेदाध्ययन का श्रिधिकार न देकर रामा-नन्द के इस उदार दृष्टिकोगा की श्रवहेलना कर दी गई है।

#### सप्तम अध्याय

# पूजा-सिद्धान्त तथा कर्म-कागड का महत्त्व ऋौर स्थान

भूमिका—रामानन्द स्वामी ने श्रपने ग्रन्थ 'श्रीरामार्चन पद्धित' मे भगवान् की सेवा प्रणाली का बड़े विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया है। 'श्रीवैष्णव-मताब्ज-भास्कर' ग्रन्थ मे 'श्री वैष्ण्व धर्म मूल तत्व' प्रकरण मे उन्होंने भगवान् के श्रचांवतार की सम्यक् रीति से श्राराधना करने का श्रादेश वैष्ण्वों को दिया था, श्रत: यह श्रावश्यक था कि वे भगवत्पूजनकम का भी कुछ विवेचन प्रस्तुत करें। वैष्ण्वों के कर्मपच्च का कुछ विवेचन प्रसग्वश 'श्री वैष्ण्वमताब्जभास्कर' में ही स्वामी जी ने कर दिया था, 'श्रीरामार्चनपद्धित' ग्रन्थ में श्रचांवतार की षोड-शोपचार से पूजा करने का श्रादेश दिया गया है। श्राधुनिक रामानन्द सम्प्रदाय में 'श्री राम पटल' नामक ग्रन्थ का विशेष प्रचार पाया जाता है। इसमें वैष्ण्वों की दिनचर्या तथा भगवत्पूजन प्रणाली पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इन ग्रन्थों के श्रितिरक्त रिक्क-सम्प्रदाय तथा सख्यभाव की मिक्त करने वालों में 'श्रष्टयामीय-उपासना' पद्धित का भी प्रचार है। समय-समय पर विभिन्न विद्वानो द्वारा लिखे गए श्रष्टयामीय पूजा-प्रणाली पर श्रीक ग्रन्थ मिले हैं, जिनका उल्लेख इसी श्रध्याय में श्रागे किया गया है। साथ ही श्रष्टयामीय पूजा-प्रणाली पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है।

श्री वैष्ण्वों का कर्म पत्त—रामानन्द जी के श्रनुसार श्री वैष्ण्वों को कर्ध्व पुगड़ घारण करना तथा तुलसी की माला पहननी चाहिए श्रीर भगवान् के दिव्यजन्म, दिव्यकर्म तथा दिव्यनाम का सदैव स्मरण करना चाहिए। १ उन्हें

१-शी वै० म० भा०, भगवदाचार्य, पृ० १८२।

पच सस्कारों से युक्त होकर भगवान् की आराधना करनी चाहिए। भुजाओं में तस शख-चक्र का चिन्ह श्रंकित कराना चाहिए, ऊर्ध्वपुराड्र धारण करना चाहिए, वैष्णव रीति से अपना नामकरण कराना चाहिए तथा गले में तुलसी की माला धारण करके साम्प्रदायिक मंत्र का जाप करना चाहिए। इन्हीं को पचसस्कार भी कहा गया है। गुरु को चाहिए कि एक वर्ष तक वह शिष्य की परीच्छा करे, किसी शुभ दिन को अग्नि प्रज्वलित कर तसचकादि से शिष्य को समंकित कर दे। सुन्दर स्थल 'तीर्थस्थान' की मिट्टी से उसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुराड् का विधान कर उसका दासान्त नामकरण करे और विधान-पूर्वक मन्त्र का उपदेश कर शिष्य को तुलसी की माला धारण करने का आदेश दे।

पचसरकारों से मुसज्जित वैष्णाव जन को चाहिए कि वह सुन्टर कपास के सात धागों से बने हुए उत्तमकटिस्त्र, कोपीन, ऊर्ध्व वस्त्र ग्रादि को भी धारण करें। र पचायुघों से श्रकित ब्राह्मण, च्रत्रिय, वैश्य, श्रूड़, स्त्री श्राटि विष्णु रूप, श्रातः जगत् को पवित्र करने वाले हैं। 8

वैष्णुवों के निवास स्थल—वैष्णुवों के पच मस्कार का वर्णन करने के साथ ही स्वामी जी ने उन्हें भारत के विभिन्न तीथों में रह कर वहाँ-वहाँ के ब्राराध्य देव की उपासना करने का भी ब्रादेश दिया है। उनके ब्रनुसार वैष्णुवों को बैकुएठ, सत्यलोंक, सूर्यमण्डल, चीरसागर, श्वेतद्वीप, बदिरकाश्रम, नैमिषारएय, हिच्चेत्र, श्रयोध्या, काशी, श्रवन्ती, द्वारका, ब्रज, इन्दावन, कालीय-कुण्ड, गोवर्द्धन, भवध्न, गोमत पर्वत, हिद्दार, प्रयाग, गया, गगासागर, चित्रकूट, नन्दीग्राम, प्रभास चेत्र, कूर्माचल, नीलगिरि, तुलसीवन, क्रतशौच, पाण्डुरंग, बेकटाचल, यादवाद्रि, वारणाचल, काची, तोताद्रि श्रादि स्थानों में निवास कर तत्तत्स्थानों में श्राविभूत हिर की उपासना करनी चाहिए।

वैष्ण्वों का काल-च्रेप—श्री वैष्ण्वो को सायकाल एवं मध्याह शौचादि से निवृत्त होकर भगवान् राम की अभ्यर्चना करनी चाहिए। इसके पश्चात् उसे रामायण्, महामारत श्रीभाष्य, द्रविडमुनि के उत्कृष्ट 'प्रवन्ध' स्नादि का

१-वहीं, रा० ट० दास, पृ० ६।

२--वहीं, पृ० ६-१०।

<sup>•</sup> ३—वही, भगवदाचार्य, पृ० १८६ ।

४--वही, पृ० १८३।

५-वही, रा० ट० दास, १० २४-३७।

यथाशक्ति ऋध्ययन भी करना चाहिए ऋौर यदि वह ऋशक्त हो तो उसे चाहिए कि किसी दूसरे से पढ़वा कर 'श्री भाष्यादि' का श्रवण करे ऋौर भगवान् के नाम का स्मरण एवं उसके ऋर्य का ऋनुसधान करे। १

वैष्णवों का नित्य कर्म - अंग वैष्णवों को चाहिए कि वे ब्रह्म-मुहूर्त में दाहिने श्रग से उठ कर, हाथ पैर घोकर पूर्वाभिमुख होकर तीन बार 'सीताराम' शब्द का उच्चारण करें । तत्पश्चात् गुरु-परम्परा के श्लोकों का पाठ कर श्रपने श्राचार्य का ध्यान करें । पुनः बाहर श्राकर दाहिने कान पर जनेक चढा कर उत्तर की श्रोर मुख करके मलमूत्रादि के उत्सर्ग करने का मन्त्र पढ कर तीन बार ताली बजा कर उनका त्याग करें ।

पुनः गुदा-हस्त-पाट-प्रचालन करके वे पात्र शुद्ध करें। फिर दात्न के उपरान्त स्नानादि द्वारा शरीर की शुद्धि करके गुरु-परम्परा की पुनराष्ट्रित करता हुआ वैष्णवजन ऊर्ध्वपुर्ये घारण कर, आचार्य का ध्यान करें और अपनी गुरु-परम्परा का अनुसंधान करता हुआ सध्यादि नित्यकर्म को नियमित रूप से करके अपने को दीन सा अनुसव करें।

तदनन्तर भक्त श्रस्त्रसित एव सीतालद्दमणादि से परिवृत्त दिव्य मगल शरीर भगवान् राम के सर्वाग का स्मरण करे। उनके शरीर के लावण्य का चिन्तन ध्यान करके उसे चाहिए कि वह षोडशोपचार से उनकी श्रम्य-र्चना करे।

माध्यान्हिक अनुष्ठान के नमय भी भक्त को चाहिए कि वह भगवान् और गुरु के चरणों का स्मरण कर स्नानादि से पवित्र हो जाय और फिर भगवान् की विभूति, उनके शरीर, देविषे, पितृ आदि का ध्यान कर उन्हें तर्पण दे। पुनः धवलवस्त्र धारण का आचमन करे और ऊर्ध्वपुर्ड लगा कर भगवान् की, आराधना करते हुए माध्यान्हिक अनुष्ठान करे।

भगवत् पूजन-क्रम — सध्या वन्दनादि करके मुमुक्षु, भगवान् के मन्दिर में जाकर गुरु परम्परा का अनुसंघान करता हुन्ना द्रग्डवत् प्रग्णाम करके तीन ताल बजा कर मन्दिर के किवाड़ खोलें। तत्पश्चात् वह मन्दिर में प्रवेश कर दीपक जलावे श्रीर फिर घरटानाद करता हुन्ना भगवान् को जगावे। पुनः पर्दा गिरा कर देव के दिव्या भाग में बैठ कर पूर्व दिन के समर्पित गन्ध्यमाल्य, तुलसी

१--वही, पृ० २८-२१।

२-श्रीरामार्चनपद्धति के श्राधार पर।

श्रादि को पीठिका पर हटा कर पूजा पात्रों को शुद्ध करना चाहिए। फिर थाली में श्रानिकोण से प्रारम्भ करके चारों कोनों में चार कटोरियाँ घर का एक कटोरी बीच में घरनी चाहिए। श्रपने वाम पार्श्व में एक घडा जल से भर कर रखना चाहिए, टाहिने पार्श्व में पूजा की श्रान्य सामग्रियों को रख कर श्राचार्य का श्राचांदि से पूजन कर प्रभु से पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। पुनः तीन बार प्राणायाम कर श्रपने श्रंगों में घडच्चरन्यास कर 'कौशल्यासुप्रजाराम' इत्यादि श्लोकों को पढ़ कर प्रभु को जगाना चाहिए। इसके पश्चात् प्रभु के श्रगों में पंचोपनिषन्यास, घडच्चरन्यास श्राटि करना चाहिए।

पूर्ण कुम्भ पूजा-पूर्ण कुम्भ मे तुलसीदल छोड़ कर 'सु सुरम्ये नमः' मन्त्र पढ़ कर उस जल को सुरभि-सुद्रा दिखानी चाहिए। तत्पश्चात् मूल मन्त्र से उसे श्रभिमन्त्रित करना चाहिए।

पचपात्र पूजा—पूर्ण-कुम्भ के जल से पाँचो कटोरियो को भर कर आचमनी से कटोरियो में से थोड़ा-थोड़ा जल लेकर पूर्ण कुम्भ में छोड़ना चाहिए। इन कटोरियो में निम्नलिखित श्रीषधियाँ छोड़नी चाहिए: पाद्यपात्र में दूब, विष्णु-पर्णी, कमल श्रीर श्यामाक, श्रव्यं पात्र में सरसो, श्रव्यंत, कुश, तिल, बव, गन्ध, जायफल, पुष्प, श्राचमन पात्र में इलायची, लवग, ककोल, जायफल, जातीपुष्प, तथा स्नानपात्र में कूट, मजीठ, हलदी, मोथा, शिलाजीत, चम्पा, बच, कपूर, खसखस, चन्दन, जटामासी श्रादि छोड़नी चाहिए श्रीर इनके श्रभाव में इनका नाम लेकर तुलसी दल छोड़ना चाहिए। इन कटोरियो को भी मूलमत्र से श्राभमन्त्रित कर सुरिमसुद्रा दिखानी चाहिए।

विरजा जलाह्वान क्रम— आचमनी से अर्घ्य जल लेकर नासाय तक उठाना चाहिए और 'ॐ विरजायै नमः' मन्त्र से विरजाजल का आहान करना चाहिए। फिर उस जल से पूजा-सामग्री, याग भूमि और अपना प्रोच्चण कर शेष जल अन्यत्र छोड़ देना चाहिए। आचमनी को शुद्ध जल-पात्र मे छोड़ कर उसे घोना चाहिए और फिर अर्घ्यपात्र मे रख देना चाहिए।

पुष्पांजिति क्रम—दुलसीदल लेकर 'श्राधाराख्यामित्यादि' श्लोको को पढ़ कर नारायण, नागराज, वैकुएठ, भूमि, साकेत, विमान, रत्नमण्डप, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्रर्थ, श्रज्ञान, श्रवैराग्य, श्रनैश्वर्य, वेद, सूर्य, चन्द्रमा, केतु, चामर-इस्तवाली सिखयों श्रादि का स्मरण कर सीता लद्दमण सहित भगवान् के चरणो में छोड़ देना चाहिए। इसके श्रनन्तर हाथ में पुष्प लेकर 'प्रपन्नाभीष्ट सन्दोह' इस्यादि श्लोक पढ कर श्री सीता-लद्दमण सहित श्रीराम का श्राह्वान करना चहिए श्रीर श्रासनमन्त्र पढ कर उन्हें सिद्दासन पर विराजमान करना चाहिये। पुनः श्राचमनी से श्रध्यं जल लेकर 'ॐ श्रीमते रामचन्द्राय नम' मन्त्र पढ कर प्रभु के हस्तकमल धुलाने की भावना करके स्वतः पतन-पात्र में छोड़ देना चाहिए। फिर श्राचमनी को घोकर श्रध्यंपात्र में रख देना चाहिए श्रीर इसके श्रनन्तर भगवान् के हस्त-मुख श्रादि का प्रचालन कर दूसरे वस्त्र से उनके पदकमलों को पोछना चाहिए। एतदनन्तर हाथ में तुलसी लेकर उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक 'घोडशो-पचारान् समर्पयामि' कह कर भगवच्चरणारविंद में छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात् श्राचमनी से पूर्ण कुम्भ से जल लेकर चीर-फल-गुइ-पूर्ण ध्यान कर उत्तरवाक्य उच्चारणपूर्वक 'मधुपकं समर्पयामि' कह कर भगवान् को निवेदन कर पतनपात्र में छोड़ देना चाहिए। फिर श्रध्यादि देकर मुख-पाँव श्रगोछना चाहिए श्रीर इसके बाद मगला श्रारती करनी चाहिए।

द्नत धावन क्रम—हाथ में तुलसी लेकर उत्तर वाक्य उच्चारणपूर्वक 'स्नानार्थ पादुके समर्पयामि' कह कर चरणारविन्द में छोड देना चाहिए। फिर अर्घ्यादि देकर मनसा वा प्रत्यद्ध स्नानवस्त्र पिहनाकर तुलसी काष्ठ से उत्तरवाक्य उच्चारणपूर्वक दन्तधावन करानी चाहिए। तत्पश्चात् अपना हाथ धोकर शुद्ध जल-पात्र से ६ बार कुछा करा कर फिर उसी जल से उत्तरवाक्य पूर्वक मुख-शोधन करा कर पाद्य-स्त्राचमन देकर ताम्बूल देना चाहिए।

अंग-रनान क्रम—पात्रस्थ गंघ, तेल अथवा घी को लेकर उत्तरवाक्य उच्चारण्यूर्वक 'अम्यग समर्पयामि' कह कर स्वहस्त से भगविद्वग्रह को अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार मनसा वा प्रत्यद्ध उबटनादि से भगविद्वग्रह का मर्दन कर हस्त प्रचालन करना चाहिए। तत्पश्चात् पूर्ण कुम्भ के जल से उत्तर वाक्य उच्चारण् पूर्वक अर्चावतार को स्नान कराना चाहिए। पात्रावशिष्ट जल से सीता लद्मण्यादि को अर्घ्य देकर भगवान् के आम्ष्यण्, आयुध, हनुमान, गरुड, विष्वक्सेन, द्वारपाल आदि को अर्घ्य देकर पराकुशादि यतिवर तथा स्व-आचार्य को भी सतत मत्रों से अर्घ्यादि देकर पूजन करना चाहिए। पात्रो को घोकर कुम्भ को पुनः भर लेना चाहिए।

श्रलंकार क्रम—पचपात्रों को शुद्ध कर पूर्ण कुम्म के जल से भर मूलमंत्र से श्रिमिमित्रितकर तुलसी लेकर उत्तरवाक्य उच्चारण कर 'श्रलंकारासनार्थम् पादुके समर्पयामि' कह कर भगवान् के चरणारिवन्द मे छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात् पूर्ववत् उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक वस्त्र, उत्तरीय, उपवीत, ऊर्ध्वपुगड़, चन्दन, तुलसी, पुष्प, नैवेद्यादि समर्पित करना चाहिए। सेवाकाल क्रम—बाहर स्राकर पुनः दिव्य प्रबन्ध गीता, 'श्रीवालमीकि रामायख' का पाठ करना चाहिए।

श्राराधन-क्रम—महानैवेद्य समय मन्दिर मे जाकर पूर्ण कुम्म श्रीर पाँचो पात्रों को नवीन जल से घोकर श्रामिमित्रत करना चाहिए । तुलसी लेकर उत्तर-वाक्य उच्चारण पूर्वक 'मोज्याशनार्थम् पादुके समर्पयामि' कह कर मगवञ्चरणों में छोड़ कर उत्तर वाक्य से श्राच्यांदि देकर वस्त्र से हाथ-मुंह पोछना चाहिए । पुनः उत्तर वाक्य से धूपदीप देकर पूर्ववत् मुधपर्क समर्पित कर श्राचमन देकर वस्त्र से मुख प्रज्ञालन करना चाहिए ।

नैवेद्य समर्पण ऋम—श्री भागवत के श्रागे चौका लगाकर यथाशक्ति सम्पादित श्रुभ नैवेद्य को रखकर 'श्रसत्यमशुचि' इत्यादि रलोक पढ़ कर तुलसी सहित श्रद्धे जल से नैवेद्य को प्रोद्धण कर तुलसो को नैवेद्य मे छोड़ मूलमत्र से श्राभमित्रित कर सुर्भि सुद्धा दिखा कर गुरु-परम्परा को पढ़ना चाहिए श्रीर फिर उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक 'नैवेद्य समर्पयामि' कह कर नैवेद्य को श्रापित करना चाहिए।

इसके पश्चात् उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक जलपान निवेदित करना चाहिए । फिर शुद्ध उदक से हाथ से मुँह धुला कर ६ बार कुल्ला करा कर पाद्याचमन देकर वस्त्र से हाथ मुँह पोछ कर उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक ताम्बूल समर्पित कर स्त्रारती करनी चाहिए। इसके स्त्रनन्तर उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक पुष्पाजलि एव दिल्ला देकर स्तुति-पाठ करना चाहिए।

'सुरासुरेन्द्रादिमनोमधुब्रतैः' इत्यादि श्लोको से भगवत्स्तुति करके श्रपने श्रप-राघो को उनसे ज्ञमा कराना चाहिए। प्रदिज्ञ्ञणा करते समय भी भगवान् से श्रपने पापो को ज्ञमा कर देने की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भगवान् को नमस्कार भी करना चाहिए।

इसके उपरान्त सीतासहित भगवान् श्रीराम को उत्तम पर्यक मे शयन करा-कर श्री लद्दमण् को श्रन्य पर्येक पर सुलाना चाहिए। तत्पश्चात् भगवत्प्रसाद को मनसा चार भागो मे विभाजित परिकल्पित कर पहला भाग हनुमान, विष्वक्सेन, गरुड़, सुदर्शनादि को निवैदित कर दूसरा पराकुशादि को तीसरा स्वाचार्य को समर्पित कर शेष भाग को भागवतो के साथ स्वयं खाना चाहिए।

पुनः तृतीय पहर श्रर्चक पुरुष को स्नानादि कर दराडवत् प्रणाम कर मन्दिर में प्रवेश करना चाहिए श्रीर घराटानाद पूर्वक भगवत्प्रबोधन कराना चाहिए। पूर्ववत् अर्घ्यादि और मधुपर्क देकर अर्घ्यादि नैवेद्य, जल, फल, ताम्बूल आदि समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात् भगवान् के समीप श्री भगव--च्चिरित् का अवण् या पाठ करके कालचेप करना चाहिए।

इसी प्रकार सायकाल भी श्रव्योदि समर्पित कर धूप-दीप नैवेद्यादि पूर्वक स्रारती करनी चाहिए।

शयन समय भी पूर्ववत् श्रद्यादि देकर नैवेद्यादि समर्पित कर भगवान् को . -सुलाना चाहिए । तत्पश्चात् पूर्ववत् भगवत्प्रसादान्न श्री हनुमदादि को श्रर्पित कर भागवतो के साथ स्वय भोजन करना चाहिए ।

भगवत्पूजन का संचिप्त क्रम—'भगवत्पूजन पद्धति' ग्रन्थ मे श्री स्वामी भगवदाचार्य जी ने भगवत्पूजन का सिच्छात-क्रम इस प्रकार दिया है: अपना नित्यनियम, स्नान, ऊर्घ्युड्र ऋौर जप ऋादि । द्वार क बाहर भगवान् को प्रणाम, तीन बार ताली बजाना, द्वारोद्घाटन, दीपप्रध्वालन, मन्दिरमार्जन, घएटानाद, भगवान् को जगाना, बासी पुष्पादि का उठाना, पार्षदशुद्धि, पंचपात्रस्थापन, जलपूर्ण-कलश-स्थापन, पूजा सामग्री-स्थापन, प्रागायाम, षडच्चरन्यास, पचोपनिष-न्न्यास, कुम्भपूजा, कुम्भ में विरजाह्वान, कुम्भ जल का स्रभिमन्त्रण, सुरभि मुद्रा प्रदर्शन, पचपात्र में जल भरना, पचपात्र के जल में स्त्रोधिधनिच्चेप, पचपात्र के जल का अभिमंत्रण, कुम्भ के जल से अथवा शुद्धोदक पात्र के जल से ·पूजासामग्री श्रीर भूमि का प्रोच्चा, श्रासन की कल्पना, २५ तत्वो का पूजन, हनुमदादि पार्षदो के आसन की कल्पना, उनका पूजन, गुरुपूजन, भगवान को श्रासन पर स्थापित करना, श्राह्वान, श्रासनश्रपेण करना, भगवान् को पाद्य, - श्राच्य-श्राचमन, भगवान् के हाथ श्रीर मुख का पोछना, मधुपर्क, भगवान् का इस्त प्रचालन, श्राचमन, भगवान् के हाथ-मुख को पोंछना, मगला श्रारती, पुष्पाजिल अर्पण, चरणपादुकाअर्पण, दन्तधावन अर्पण, गगडूष जलार्पण, मुखशोधन, उबटन लगाना, पंचामृत स्नान, शुद्धस्नान, शरीर का पोंछना, ऋघोवस्न-यज्ञोपवीत समर्पेण, अर्ध्वपुराडू, आभूषण, उत्तरीय, गन्धचन्दन, तुलसी-समर्पेण, अगपूजा, धूप दीप, अर्घ्य-स्त्राचमन, हाथ-मुंह पोछना, नैवेद्य, जल, घरटानाद, मध्य मे भगवान् को जलार्पण करना, पार्षद्बुद्धि, नैवेद्य का श्रपसारण, श्राचमन, श्रर्घ गरहूप, मुखशोधन करना, पाथ, मुख, हस्त, चरण का पोंछना, भूमि-शोधन, तुलसी त्रादि को प्रसाद का ऋपेंगा करना, तुलसी त्रादि को जलादि का दिलाना, भगवान् को फलादि समर्पेख, अर्घ्य, आचमन, हाथमुख का पोंछना, ताम्बूलादि, छत्रचमर ब्रादि समर्पण, दर्पण दिखाना, शृगार-ब्रारती पुष्पाजलि, दिज्ञा, स्तुति, 'प्रदिच्या श्रीर श्रन्त में प्रयाम।

अर्चावतार का महत्व--- अपर अर्चावतार की पूजापद्धति पर प्रकाश डाला गया है। स्वामी रामानन्द जी ने अर्चावतार की विशेषतास्रो का इस प्रकार वर्णान किया है--देश-काल की उत्कृष्टता से रहित, स्राश्रिताभिमत, स्रर्चक के सम्पूर्ण श्रपराधो को द्यमा करने वाले, दिव्यदेह से युक्त, ग्रह, ग्राम, नगर, पशस्तदेश श्रीर पर्वतादि में वर्तमान तथा श्रपने समस्त कृत्यां में श्रर्चक की अधीनता स्वीकार करने वाले विग्रह विशेष ( मूर्ति ) को ग्राचांवतार कहते हैं। १

यह श्रचीवतार चार प्रकार का होता है<sup>२</sup>—स्वयव्यक्त, दैव, सैद्ध श्रीर मानुष । विद्वानो को चाहिए कि वे आह्वान, आसन, पाद्य, अर्थ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यत्रोपनीत, गन्ध, पुष्प, धूप, टीप, नैवेद्य, ताम्बूल, प्रटिद्याणा, विसर्जन श्रादि षोडशोपचार से उस श्रर्चावतार की पूजा करे। <sup>३</sup>

श्रदालु, कृती, बुद्धिमान् पुरुषों को चाहिए कि वे पच्च, शिर, दृष्टि, मन, बचन, दोनो पाद, दोनो कर श्रीर जानु श्रादि श्रब्टाग से पृथ्वी के ऊपर दगड़बत् लेटकर उस अर्चावतार को प्रशाम करे। वस्योकि जो व्यक्ति हाथ, पग फैलाकर, हाथ जोडकर, स्तुतियों से भगवान् की स्तुति करता हुन्रा भगवान् को प्रशाम करता है वह विष्णुभन सैकडों यजा से भी दुष्पाप्य गति को पाता है। ४

भगवद्भक्त को ईर्ब्याद्वेष से पृथक् होकर सावधानी से ऋंगोसहित, पार्षदों सहित लच्मण-सीता सहित वेदवेद्य भगवान् की स्तुति करनी चाहिए। व जीवो का एकमात्र उपाय भगवद्विग्रह ही है। " श्रेतः रामानन्द स्वामी का श्रादेश है कि भक्तो को इस भगवद्विग्रह से ही श्रविरल-भक्ति की याचना करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, 'हे जगत् के स्वामी, श्रीश, जगदाधार, जगत्कारख प्रमु, परमकरुणामय, श्रीरामचन्द्र जी श्रियापको मेरा महुर्मुहु, नमस्कार स्वीकार हो। मेरी त्रापके चरणों में त्राविरल भक्ति हो। हे प्रभो, लद्मीपूजित त्रापके चरणों में मेरा मन भ्रमर की भाति जन्म-जन्म रमण करे। दोनो श्रवणों को

१-श्री वै० म० मा०, भगवदाचाय, ५० १६= ।

२-वही, पृ० १६८।

३-वही, पृ० १६ = ।

४-- बही, पृ० १७२ ।

५--वही, ५० १७२।

६---बही, पृ० २००।

७-वही, रा० ट० दास, ५० ६।

श्रापके यश-अवण की उत्सुकता हो श्रौर सुमे नित्य ही श्रापके मक्तो का सम प्राप्त हो। र

रामानन्द जी का श्रादेश है कि इसी प्रकार श्रहर्निश महाइन्द्रनीलमिख के समान श्यामकातिवाले, कृपानिधि, श्री जानकी लद्दमण्-सहित भगवान् श्रीराम की भक्ति करनी चाहिए। र

रामपटल के अनुसार भक्तों की दिनचर्या तथा भगवत्पूजन—श्रीराम पटल श्राधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रचित्त भगवत्-पूजनकम तथा भक्तो की दिनचर्या का निर्देश करने वाला प्रमुख प्रन्थ है। इसमे वैष्णवो की दिनचर्या पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसके कुछ प्रमुख मत्रो के विषय निम्निलिखित है—१—मगलाचरण २—प्रातः पचक, ३—पृथ्वी-प्रार्थना मत्र ४—मृत्तिका हरणमत्र ५—लघुशकामत्र ६—वाह्यभूमि जाने का मत्र ७—मृत्तिका लगाने का मत्र ७—मृत्तिका लगाने का मत्र ७—मृत्तिका लगाने का मत्र ५—तुम्बिका पात्र-शुद्ध मत्र, ६—काष्टपात्र शुद्ध मत्र १०—पात्रनिर्ण्य, ११—कुल्ला करने की विधि, १२—हादशदन्तधावन, १३—दन्तधावनविधि, १४—स्नानधिक, १७—शिखामुक्ति, १७—शिखावन्धन, १८—त्रासावनविधि, १४—स्नानधकल्प, १६—शिखामुक्ति, १७—शिखावन्धन, १८—जुशपवित्र धारण, २३—पाणायाम विधि, २४—करमाला, २५—श्रवमर्थण, २६—मृत्युद्धि, २७—प्राणप्रतिष्टा, २८—गायत्री २६—सूर्वार्थ्य ३०—जप, ३१—शेली, दारुमयी, लौहा, लेप्या, लेख्या, सेकती, मिणिमयी, मनोमयी श्रादि श्राट प्रकार की प्रतिमान्नो का पूजन। ३२—षोडश प्रकार की पूजा, ३३—साष्टाग प्रणाम ३४—प्रदिक्तिणा, ३५—चरणोदक श्रादि।

षोडश प्रकार की पूजा—मदिर में प्रवेश करके भगवान् को प्रणाम कर साग-सपार्षद उनका स्थापन, नैवेद्यादि रख कर पार्पदों की पूजा, फिर शख पूजा, उत्थापन, श्राह्वान, श्रासन, पात्र, श्रद्यं, मधुपकं, स्नान, वस्त्रसमर्पण, यज्ञोपवीत, भूषणसमर्पण, चन्दनसमर्पण, तुलसी समर्पण, पुष्पसमर्पण, धूपसमर्पण, दीपक-समर्पण, नैवेद्य समर्पण, मुख प्रचालन, ताम्बूलसमर्पण, श्रारती, पुष्पाजलि, भगवान् से श्रपने श्रपपों को चमा करने की याचना, उनकी प्रदिच्चिणा, उन्हें प्रणाम करके शयन कराना, उनके चरणों की सेवा श्रादि को षोडशप्रकार की पूजा कहा जाता है। यह सेवा बहुत कुछ 'श्रीरामार्चनपद्धति' की सेवा-प्रणाली से मिलती-जुलती है।

१-वर्हा, भगवदाचार्य, पृ० १७०-७१।

२---वही, पृ० १२१।

अष्टयामीय उपासना-पद्धति—गमानन्द-स्वामी के समय मे रामानन्द-सम्प्रदाय मे दास्यभाव की भक्ति पर ही विशेष बल दिया गया था, किन्तु धीरे-धीरे ज्यों-ज्यो समय बीतता गया यह सम्प्रदाय भागत के अन्य वैष्णव सम्प्रदाय के सम्पर्क मे आता गया और यथासम्भव उनसे प्रभाव भी ग्रहण करता गया। अग्रदास के समय मे यह सम्प्रदाय कृष्णभक्ति सम्प्रदाय के सम्पर्क मे विशेष रूप से आया। अतः कृष्ण भक्ति के अनुकरण पर यहाँ भी अष्टयामीय पूजा-पद्धति का प्रचार हुआ। रामानन्द-सम्प्रदाय मे शृंगार के प्रवेश का सिव्हात इतिहास पीछे दिया जा चुका है, अतः यहाँ उसमे प्रचितत उपासनापद्धति पर ही कुछ प्रकाश डाला जा सकेगा।

श्रष्टयामीय पूजापद्धति के सर्वप्रथम प्रचारक श्रग्रदास जी माने जाते है। उनके उपरान्त नाभा जी ने 'रामाष्टयाम' ग्रन्थ मे इस पद्धति की श्रीर विस्तृत व्याल्या की, किन्तु उनके उपरान्त रिकको मे यह उपासना-पद्धित श्रपना प्रसार मौन ही करती रही। श्राधनिक युग मे जानकीघाट, श्रयोध्या ( श्रवघ ) के महन्थ श्री रामचरण दास ने इस उपासना-पद्धति का पुनः बड़ी धूमधाम से प्रचार किया और स्वय 'ऋष्टयाम' नामक एक ग्रन्थ की रचना भी की। उनकी परम्परा को छपरा के महन्य जीवाराम जी ने श्रीर भी श्रागे बढाया। जीवागम जी के उपरान्त स्रयोध्या, लद्मण्-िकला के युगलानन्यशरण जी ने इस उपासना पद्धति का बहुत ही ऋघिक विस्तार किया। उन्होने चित्रकृट मे रीवॉ नरेश विश्वनाथ सिंह जी द्वारा अनेक कीडाकुंजो का निर्माण कराया । आजकल अवध में इस उपासना पद्धति का पर्याप्त प्रचार हो गया है। ऋष्टयामीय पूजा पद्धति पर अपनेक ग्रन्थों का निर्माण भी हो रहा है, जिनमें गोलाघाट के पिंडत श्रीकान्त शर्गा जी का श्रीमन्जुरसाष्टयाम' एक सुन्दर ग्रन्थ है। नीचे त्रप्रदास जी के ग्रन्थ 'श्रष्टयाम' के आधार पर इस उपासना-पद्धति पर एक विवेचन प्रस्तुत किया जायगा / बाद के प्राय: सभी लेखको ने इसी प्रनथ को ऋपना ऋाधार चनाया है।

श्रव्याम—श्रग्रदास जी के श्रनुसार श्राठ याम इस प्रकार हैं:—िनशान्त, प्रातः, पूर्वान्ह, मध्यान्ह, श्रपरान्ह, साय, प्रदोष श्रौर रात्रि । निशान्त मे भगवान् राम का स्नान व श्रृंगांग होता है, प्रभात वेला मे वे चतुरंगिणी सेना के साथ मृगया लीला करते हैं, पूर्वान्ह में मृगया से लौट कर भोजन करते हैं, मध्यान्ह में विश्राम कर सभा में जाकर नृत्य, वाद्य, गीत श्रादि देखते-सुनते हैं, कुछ दिन शेष रहने पर श्री सरयू में स्कर्णमिहित नाव पर श्रपने धियजनो को बिटा कर

श्राप जलकीडा करते है। श्रपरान्ह में श्रस्त-शस्त्रादि की शिद्धा ग्रहण करते है, सायकाल धूतकीडा, शतरज श्रादि खेलते हैं— प्रेमोल्लास बढाने वाली कीडाएं करते हैं श्रीर प्रदोप में स्नान, श्रगार तथा भोजन होता है। रात्रि में प्रिया जू के प्रेमपरायण होकर पर्यक पर शयन करते हैं।

मानसी सेवा—ब्राह्ममुहूर्त मे उठ कर साधक को अपने गुरु, भगवान् राम, सीता, लद्मग्य, हनुमान्, सुप्रीव, अगद, विभीषया, भरत, शत्रुव्र तथा बाल्मीिक ऋषि का स्मरण् करना चाहिये। फिर मुलोचन, सुभद्र, सुचन्द्र, जयसेन, वरिष्ठ, सुभशील, अनंग, रसकेतु ब्रादि राम सेवा परायण् मंत्रिपुत्रो का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात् पुरुष रूप से दम्पित की सेवा करने वाली श्राट सिखयाँ—लद्मश्या, श्यामला, हंसी, सुगमा, वशध्वजा, चित्ररेखा, तेजोरूपा, इन्दिरावती, तथा पुरुष रूप से दम्पित की सेवा करने वाली श्राट दासियो—निगमा, सुरसा, वाग्मी, शास्त्रज्ञा, बहुमंगला, भोगज्ञा, धर्मशीला तथा विचित्रा श्रादि का स्मरण् करना चाहिए। इसके उपरान्त किसी सरोवर के तट पर जाकर श्रयोध्या श्रीर सरयू का ध्यान कर स्नान करना चाहिए तथा प्राणायाम पूर्वक सध्या करनी चाहिए। फिर द्वादश तिलक श्रादि का विधान कर रामनामाकितमुद्वाधनुर्वाण् श्रादि घारण् कर मदिर मे प्रवेश करके विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए।

इसके अनन्तर साधक को २१ योजन व्यापी साकेत का स्मरण करना चाहिए। साकेतवन के समीप लिलतकुंड है, उसके मध्य में चार द्वारों से युक्त एक मंदिर हैं, इस मदिर में रतन का सिहासन हैं जिसके मध्य में मिण्मिय अव्टिक्लकमल है। उसी किर्णिका पर सीताराम विराजमान हैं और चामर, छत्र, व्यजन, ताम्बूल, पुष्पमाल आदि से आठ सिलयाँ—ईशान् में लद्धमणा, पूर्व में श्यामला, अनि कोण में हंसी, दिख्ण में सुगमा, नैर्म्यू ये में वशध्वजा, पश्चिम में चित्ररेखा, वायव्य में तेजोरूपा और उत्तर में इन्दिरावती सेवा करती हैं। लिलतकुंड के उत्तर लद्धमण का, पूर्व श्यामला का, दिख्ण हसी का, पश्चिम सुगमा का, पश्चिमोत्तर वशध्वजा का, उत्तरपूर्व चित्ररेखा का, पूर्व दिख्ण तेजोरूपा का, श्रीर दिख्ण पश्चिम इन्दिरावती का कुज है। इसी प्रकार माधवी कुंड के उत्तर सुलोचन, ईशान् में सुभद्र, पूर्व सुचन्द्र, आग्नेय में जयसेन, दिख्ण विरेष्ठ, नैर्म्यु व्य में जयशील, पश्चिम में अनगिजित और वायव्य में रसकेतु आदि सखाओं के कुज हैं।

श्रयोध्या में सरयू तट स्थित सुरदुमलतादि से परिवृत्त श्रशोकवन के मध्य मे

चिन्तामिणमय महापीठ तथा स्वर्णमयी भूमि है। ग्रामैक प्रकार की मिण्यों से जटित प्राकारो के मध्य अयोध्या नाम की दिव्य नगरी है। इसके गोपुर रत्नमय हैं । पुरी के मध्य मिश्यमय प्राकार एवं मुन्दर तोरगो। से युक्त रामजी का श्रन्तः पुर है । वहाँ महोत्सव स्वरूप दिव्यमन्डप है । उसके मध्य परम उदार कल्प-वृद्ध है। यह मनोवाछित फलपद है। इससे धर्म, अर्थ, काम मोद्धादि की प्राप्ति होती है। इसी कल्पवृद्ध के निकट कमल कुलो से सकुल सरय की चचलघारा बहती है। यह वन अनेक अशोक, पारिजात आदि महावृत्तों, मालती जुह, मदारादि पुष्पो, भ्रमर-कोकिला त्रादि के मनोहर कल कूजनो से सकुल हो रहा है। वृक्षों से मधु चू रहा है। मयूर उत्य कर रहे हैं। वैदेही जी सौरभ श्रीर मकरद भरे कमल दलो की शैया पर विराजमान है। विद्युत् के सदृश उनकी काति है, अधरस्मित युक्त हैं, दंतपिक्त, चितवन, नासा, भू, स्वर्णकुंडल, युगलकपोल, मृदु चरण सभी की शोभा अपूर्व है । अलकार उनके सहज सौन्दर्य को द्विगुणित कर रहे है। रति लीला से समाकृष्ट होने से उनकी श्रालके विखरी हुई हैं । लद्मणा, श्यामला, हसी, सुगमा, निगमा, सुरसा, वाग्मी, श्यामला, बहुमगला, भोगज्ञा, धर्मशीला, शास्त्रज्ञा स्त्रादि उनकी सेवा मे निरत हैं। इन सिखयों से परिवेष्ठित सीता जी का सम्यक् रीति से स्मरण कर साधक को अपने स्वरूप के श्रनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक को जानकी राम का नित्य ध्यानः करना चाहिए।

वाह्य सेवा—शंख त्रादि का पूजन कर प्रभु का नामोञ्चारण करते हुए जय शब्द बोल कर रात्रि में सुलाई गई श्री सीताराम जी की मूर्ति का उत्थापन करना चाहिए। उनका मुख प्रचालन कर उनको पादुका समर्पित करनी चाहिए, किर कर्परादि से सुवासित जल त्राचमन करने के लिए देना चाहिए। चीर वृच्च से तोड़ी हुई द्वादश त्रभुल की दातून रत्नपीठस्थित सीता-राम को समर्पित करनी चाहिए। किर वस्त्र से मुँह पोछ कर सुगधित तैल का त्रांगों मे मर्दन करना चाहिए। तत्पश्चात् दिधन्नामलक मल कर सुवासित जल से उन्हे स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात् दिश्रामलक मल कर सुवासित जल से उन्हे स्नान कराना चाहिए। सानोपरान्त त्राग सम्मार्जन करके सुन्दर वस्त्र पहनाना चाहिए। सादर्श में मुखावलोकन तथा तिलकादि की कल्पना कर लेनी चाहिए। सुन्दर वस्त्र-त्राभृषण् से उन्हें सुसन्जित कर मगला त्रारती करनी चाहिए।

श्रग्रदास ने वाह्य-पूजा के साथ ही मानसी-पूजा का विधान सर्वत्र किया है। श्रतः इतनी वाह्य सेवा कर लेने के उपरान्त साधक के लिए पुनः मानसी-सेवा का विधान उन्होंने किया है। साधक को चाहिए कि वह सुवर्ण भवन में प्रशस्त शयन के ऊपर विराजमान प्रकाशमय श्राभूषणों से युक्त, मिथिला के वधूजनों से सेवित, परस्पर सुख देते हुए सीताराम के चन्द्रमुख का ध्यान करें । इसके पश्चात् उसे ध्यान करना चाहिए कि निशान्त में सखीगणों के साथ सीता जी स्नान करके विविध वेष धारण करती हैं । तदनन्तर वे श्रनेक बहुमूल्य श्राभूषणों से सुसिज्जित होती हैं । साधक को उन सीता जी को प्रणाम करना चाहिए । निशान्त में प्रिय के साथ प्रण्य केलि में जिनकी मालाएँ भग्न हो गई हैं, जो प्रिय सखियों से सुसेविता हैं, प्रभात में जो सुवर्ण के कलश में सर्यू जल लेकर खड़ी सखियों द्वारा सेविता हैं, वस्त्र, व्यजन, चमर, तैलादि तथा उद्धर्तन से दासिया जिनकी परिचर्या करती हैं, जो सभी श्रोर से श्रपनी सखियों से घिर कर स्नानार्थ समीप के कुएड में जाती हैं, उन सीता जी का स्मरण करना चाहिए । स्नानकुज में सुखपूर्वक स्नान कर विचित्र वस्त्र से श्रपने श्रगों को सीता जी समार्जित करवाती हैं फिर सखियों दिव्य सुगधित तैलादि से उनके केश सवारती हैं । फिर सखियों उन्हें सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसिज्जित करती श्रोर मजीर से उनके पद्पद्यों को श्रनुरजित करती हैं । इसके पश्चात् सीता जी के ललाट में सिन्दूर लगाया जाता है श्रोर उनकी चोटी सुन्दर रीति से सजाई जाती हैं ।

इस प्रकार श्रुगारादि से मुसज्जित होकर दम्पति देवार्चन करते हैं। तदनन्तर माता जी के भवन मे प्रवेश करते हैं। वहाँ सभी भाइयो के साथ सुदर प्रवान्न का वे भोग करते हैं। इसके पश्चात् चतुरंगिणी सेना तैयार हो जाती है श्रौर राजकुमार शस्त्रादि की शिचा ग्रहण करते हैं। यही श्राठो सखा छन्न, चमर, व्यजन, दर्पण, भारी, पान, खड्ग, धनुष श्रादि लेकर उनकी सेवा करते रहते हैं।

फिर श्राताश्रों के साथ राम् मृगयार्थ जाते हैं, किन्तु मृगों की हिंसा वे नहीं करते जीवित हरिगादि को लाकर पिता के समन्न रख देते हैं। उधर सीता जी टो प्रहर दिन बीतने पर स्वर्ण सिंहासन पर विराजती हैं। वहाँ माता (सासों) द्वारा लाए पक्वाकों का कलेऊ करती हैं। फिर सखियाँ उन्हें ताम्बूल तथा दर्पण ब्रादि देती हैं। फिर एक पहर के भीतर ही वे अनेक ब्राभूषगों को धारण करती हैं तथा श्रपने केश सवागती हैं। वात्सल्यवश माता कौशल्या भी जनकात्मजा का श्रुगार कर देती हैं। इसके पश्चात् पूर्वान्ह में सीता जी को स्वेदविन्दुश्रों से युक्त देख कर स्नानग्रह में सखियाँ ले जाती हैं। तदनन्तर पाकशाला में प्रवेश कर सीता जी श्रीराम जी के लिए लेख, चोष्य, मच्य, भोज्य, श्रादि भोजन ले ब्राती हैं। श्रीरामचन्द्र जी जानकी जी द्वारा समर्पित विविध व्यजनों को बड़े प्रेम से प्रहण करते हैं।

भोजनोपरान्त श्रीराम जी रथ पर चढ कर राजमार्ग पर निकलते है। श्रयोध्या के नर-नारी को तृप्त करके वे पुन राजसभा में जाकर मन्त्रियों से विचार-विमर्श करते हैं, वहाँ वे श्रागत दूतों का सम्मान तथा ब्राह्मणों का स्वागत करते हैं। फिर द्विजों को दान देकर भोजनार्थ सीताभवन को चले जाते हैं।

सीता द्वारा लाए गए उत्तम मोजन को सिंहासनस्थ होकर राम सीता के साथ ही ग्रहण करते हैं। साधक को इसका ध्यान में हो विचार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि भगवान् को सुगधित जल से आचमन करा कर ताम्बूलादि अर्पित करे और फिर सुन्दर बिछीना पर शयन कराए। एक घटिका शयन करके श्रीराम पुनः उठ जाते हैं।

निद्रोपरान्त मुख प्रज्ञालन कर सुन्दर श्राभूपणो से मुसज्जित होकर श्रीराम धनुर्वाणादि श्रायुधो को धारण कर सभा-मध्य मे जाकर विराजते हैं। वहाँ न्याय से प्राप्त प्रजाकर को ग्रहण करते एव उचित दग्छविधान करते हैं। फिर प्रियजनों से परिवेष्ठित होकर राजाश्रो से मिलते हैं, राम उनकी समस्याएँ समक्तते हैं श्रीर श्रावश्यकतावश कहीं-कहीं दूत भी भेजते हैं।

इसके उपरान्त श्रपने सखाश्रो एव भाइयों के साथ सुन्दर नाव पर चढ कर वे सरयू में जलकीडा करते हैं । पुन: दूर-दूर देशों से श्राए गुर्गाजनों के तृत्य गान श्रादि देखकर प्रसन्न होते हैं । इसके पश्चात् सभामध्य में श्राकर राम रहनमंडप के नीचे सुशोभित होते हैं ।

उघर मध्यान्ह काल में सीता जी अपनी प्रिय सिलयों के साथ अन्त'पुर के उद्यानादि में विनोद करके सरयू के तट पर ऊर्मिला आदि भगिनियों के साथ जलकी इार्थ जाती हैं। वहाँ जलकी इां का आनन्द विदेह जा जू लूटती हैं। तत्परचात् सिलयाँ उनका शृंगार करती हैं। लच्मणा ताम्बूल से, श्यामला गन्ध एवं मोदक से, हंसी चन्दनादि के लेपन से, सुगमा-आमूषणों से, निगमा चामर से, सुरसा वस्त्रादि से, वागमी चरणकमलों की सेवा से, शास्त्रज्ञा सुरीले बाद्यो आदि से वैदेही की परिचर्या करती हैं, बहुमंगला आलापादि में निरत रहती हैं, धर्मशीला चरण सेवा में। इसी प्रकार सभी सिलयाँ सीता जू की नित्य परिचर्या करती रहती हैं। जब बाटिका बिहार से श्रीराम जी लौटते हैं तब मीता जी गोपुर के गवान्तों से उनका अवलोकन करती हैं।

श्रपरान्ह मे वामदेव जी श्रीराम जी को शस्त्रास्त्र की शिक्षा देते है।

शिक्ता प्रहर्ण कर श्रीराम ऋश्वारोहरण करते हैं, घोड़े की पीठ पर बैठे ही वे सरयू तट स्नाकर बिहार करते हैं।

इस के अनन्तर पुर में प्रवेश करते हैं। सन्ध्यादि से निवृत्त होकर वे साधुत्रों के साथ पुराण श्रवण करते हैं। इसी बीच अपने कुंजों को सखागण जाकर नित्यिकिया से निवृत्त होकर पुनः आ जाते हैं। रात्रि में भोगग्रहण कर सखाओं के साथ रामचन्द्र जी चूतादि कीड़ाएं करते है। फिर माताएँ उनका श्रुगार करती है।

इसी प्रकार सिखयाँ मिथिलेश निन्दिनी का भी श्रुगार करती हैं, स्नानादि करके मैथिली जी नाना रंग के वस्त्रामूषणो को घारण करती हैं। भक्त को षोडश-श्रुगार से श्राभूषित सीता जी का ध्यान करना चाहिए।

श्रधरात्रि के समय हास-विलास में कुशल रामचन्द्र रासकीड़ा करते हैं। रासस्थली में श्रमेक मनोहर वाद्यों की ध्विन होती है। कोकिल-चक्रवाकादि मनोहर कलरव करते-रहते हैं। भ्रमर, शुक, सारिका, मयूर, कोकिल श्रादि श्रपनी मधुरवाणी से उस स्थल को भर देते हैं। नाना पृष्पों के विकास से वह स्थली परमसुगंधित हो उठती है। रासस्थली में सहस्रों स्तम्भों से सुशोमित मण्डप के नीचे पुष्प सिज्जत पर्वेक पर दम्पति विराजते हैं। वही श्रसंख्य नृत्य करती हुई सिखयों के साथ भगवान् राम रास लीला करते हैं। पारस्परिक हास-विलास एव नूपुर के नाद से वह स्थान परम श्रामोदमय हो उठता है। इस प्रकार सौंदर्य, सौगंध्य, सौकुमार्य एव लावण्य से युक्त रामा-राम नित्य विहार करते हैं। चतुर्दश रसों के भोगी नागरशिरोमिण रामचन्द्र जी वन में विहार करते हैं। सरयू तट पर इस रास लीला को समाप्त कर नागर रामचन्द्र जी शयन के लिए लीटते हैं।

साधक को चाहिए कि शयन को न्जाते हुए रामचन्द्र को वह चरण-पादुका समर्पित करे। यह शयनागार दिव्यरत्नमय एव दिव्यचंद्रिका से नित्य युक्त है। श्रगुरु एव सुगधित द्रव्यों से वह सुवासित है। वही दिव्य पर्येक के ऊपर रामचन्द्र शयन करते हैं, ऐसा साधक को समभाना चाहिए। सुन्दर उपधा-नादि, रत्नदीप, मुवासित जल, ताम्बूलादि, नारिकेल तथा नाना भच्च पदार्थादि से यह शयनागार संयुक्त है। सीता जी के साथ शयनागार को जाते हुए राम की सेवा साधक को किंकरी की भाँति करनी चाहिए।

साधक को प्रभु के चरणो की सेवा का चिन्तन करना चाहिए। फिर प्रभु

की श्राज्ञा से उसे श्रपने कुज मे जाकर दास के समान शयन करना चाहिए। साधक को नित्य ही इस प्रकार की भावना करनी चाहिए।

निशान्त एव प्रदोप में स्नान, अपरान्ह श्रीर प्रात काल सरयूतट पर कींडा, पूर्वान्ह एव रात्रि में पाद सेवा, मध्यान्ह में दिव्य वस्त्रों का समर्पण, आयकाल टीपावली का अवलोकन अटि त्रिकाल एव पचकाल की सेवा भक्तां को नित्य करनी चाहिए।

मंजु रसाष्ट्रयाम के श्राधार पर सत्तेष में ऋष्ट्रयामीय सेवा— प्रथम याम—प्रिया प्रीतम को जगाना, दन्तधावनादि के उपरात उनका श्रृंगार, भोग, श्रारती।

द्वितीय याम—मज्जन, सध्या, पूजा, शृगार, दिज्ञ् द्वार पर पुरवासियाँ के भगड़ो को निबटाना, कलेऊ, मृगया।

तृतीय याम—चौपड़ खेल, भोग, शयन।

चतुर्थ याम—प्रियाप्रीतम को जगाना, भोग, श्रारती, कुंजकीडा, भूला।

पंचम याम—प्रिय का पिता के समाज मे श्रागमन, लौट कर बाटिका-विहार, चंगकीड़ा, सरयू तट पर स्नान ।

षष्ठ याम---रास-भवन मे प्रस्थान, रासलीला, त्रारती । सप्तम याम---व्यालू, शयन । त्राष्ट्रम याम---सखियों का निज-निज कुजो मे शयन ।

सख्य श्रीर दास्य भावना के अनुरूप सेवा-विधि—नीचे सख्य भक्ति के प्रसिद्ध महात्मा श्रीसीताराम शरणा श्रीरसरंगमिणा जो कृत 'श्रीसीताराम मानसी पूजा भावना श्रव्टयाम सेवा'—सपादक रामटहलदास, के श्राधार पर सेवा-विधि का संसेप मे विवरणा प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रग्रस्वामी के समय से ही सखाभाव की भक्ति का प्रचार रामानन्द सम्प्रदाय मे हो गया था। श्रीरामसखे जी इस भाव की भक्ति के प्रथम प्रवर्त्तक थे। श्राज श्रसख्य रामानन्दी वैष्णव सखाभाव से ही भगवान् की उपासना करते हैं। उनकी उपासना-प्रणाली इस प्रकार है—

१--- उत्थापन सेवा, मंगलभोग, मगलग्रारती ।

- २-सर्वतोष सभा मे भरत, लद्दमण, शत्रुध्न, हनुमदादि सखास्रो द्वारा राम की सेवा, भोग, श्रारती । तदनन्तर गान, नृत्य श्रादि का श्रायोजन
- ३—स्नान, कथ्यादि, शृंगार, सखास्रो एव भाइयो के साथ भोजन ।
- ४--पुन: सभा मे श्रागमन, श्रारती श्रादि ।
- ५-शयन।
- ६-उत्थापन सेवा, श्रुगार, सखास्रो के साथ सभा मे वार्तालाप, स्नारती, पिता-माता से भेंट, उपवन-विहार। पितृव्यो के घर होते हुए सरयू तट पर राम का आगमन, कंट्ककेलि आदि।
- ७---संध्या-त्रारती, पिता-माता द्वारा राजकुमारो का प्यार किया जाना । भोजन ।
- = शयन । भक्ति जी के पर्यंक के नीचे भक्त को अपने भी शयन करना चाहिए।

रसरगमिश्वा के ऋनुसार इस उपासना-विधि मे ऋन्तर भी लाया जा -सकता है। ऋतुत्रों के ऋतुसार चैत्र मे राम जन्मोत्सव, वैशाख मे जानकी जन्मोत्सव, वर्षा मे भूला, भाद्र मे नौकाभूला, जलविहार, शरद मे रासमंडल, मार्गशीर्ध में रामविवाह, द्विरागमन त्रादि, मात्रशुक्ल पंचमी से चैत्र कृष्ण रसरग-पंचमी तक होलिका लीला त्रादि का चिन्तन करना चाहिए।

इस सेवाविधि पर स्पष्ट ही रसिक-सम्प्रदाय की श्रष्टयामीय पूजा-पद्धति का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है । वस्तुतः यह उपासना-प्रगाली सख्य-भाव की भक्ति के अधिक अनुकूल है। दास्यभाव में तो अर्चावतार की निरहंकार होकर सेवा ही विधेय मानी गई हे ऋौर यदि भक्त श्रशक्त हो तो उसे केवल भगवान् का नाम-स्मरण करना चाहिए। रामानन्द स्वामी ने दास्यभक्ति पर श्रधिक बल दिया है, श्रतः उसी के श्रनुरूप उन्होंने उपासना-पद्धति का विवेचन किया है। रसिक-सम्प्रदाय की पूजा-पद्धति पर कृष्णाभक्ति का ही प्रभाव दृष्टि-गोचर होता है।

श्रानन्द-भाष्य का मत- 'श्रानन्दभाष्य' के मत से नित्य-नैमित्तिक कर्म द्वारा कल्मषादि दूर होते हैं, अत यह विद्याप्राप्ति के लिए आवश्यक है। विद्याप्राप्ति के लिए कभी भी मुमुक्षुवो द्वारा कर्मत्याग नही किया जाना चाहिए। गीताचार्य ने भगवान् के श्रनन्य शरणागत भक्त के लिए श्रग्निहीत्रादि श्राश्रम-

१--आनन्दभाष्य, १-१-१ पृ० ४।

गत धर्मों के परित्याग को भी उचित ठहराया है। भगवद्भक्त परमपुरुष का सतत चिन्तन, मनन, व्यान करता हुआ आश्रमधर्मों मे अनासक्त होकर विरक्ता-श्रम का अनुष्ठान कर सकता है।

यह सशय हो सकता है कि ब्रह्मविद्या में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यशादि कर्म की अपेद्या है अथवा नहीं १ 'आनन्दभाष्य' के मत से ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र एवं अग्नीन्धनादि साध्य यशादि कर्म की अपेद्या से रहित है। वेदानुवचन से ब्रह्मचारी, यशदान से एहस्थ, तप से वानप्रस्थी, अनाशकेन चतुर्थाश्रमी आदि आश्रम कर्मों को भी विद्या-प्राप्ति में सहायक कहा गया है, क्योंकि इनसे अत करण की मलीनता दूर होती है। किन्तु इस वर्तमान निदेश के होते हुए भी यशादि उसके बहिरगमात्र हैं। इनके साथ ही शमादि अन्तरग साधनों का अनुष्ठान भी आवश्यक है।

श्राश्रमधर्मनिरत व्यक्तियों को ब्रह्मविद्या म श्रिषकार है हो, कभी-कभी श्रमाश्रमियों पर भी विद्यानुग्रह होता है। जो लोग स्वाश्रमञ्जूष्ट नैष्ठिक है, ब्रह्मविद्या में उन्हें कोई श्रिषकार नहीं प्राप्त है। बालक जिस प्रकार मानापमान से रहित भावशुद्धि पूर्वक रहता है, उसी प्रकार विद्वान् को रहना चाहिए। र

जिस देश काल में चित्त की एकाग्रता सम्भव हो, वही पर उपासना करनी चाहिए । प्राची त्रादि दिशा, नदी तीर, ब्रह्मसुहूर्त्तादि काल विशेष उपयुक्त है । यह उपासना वृत्ति जीवनपर्यन्त कर्तव्य है । यह उपासना वृत्ति क्षाल विशेष उपासना करनी

'श्रानन्दभाष्य' में उपासना-प्रणाली श्रादि पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। श्रचीवतार की सेवा पर भी कोई मत नहीं व्यक्त किया गया है। इस सबन्ध में पटल श्रादि ग्रन्थों में विशेष विस्तार से वर्णन मिलता है। 'श्रीरामार्चनपद्धति' में जो पूजा-प्रणाली बतलाई गई है, रामानन्द-सम्प्रदाय में वहीं सर्वत्र मान्य है।

कर्मकाएड का महत्व और स्थान—रामानन्द स्वामी ने पच संस्कारो पर पर्याप्त बल दिया है, क्योंकि वैष्ण्व सम्प्रदाय मे दीच्चित होने के लिए वे नितान्त ही त्रावश्यक है। किन्तु कहीं भी उन्होंने इन संस्कारों को सब कुछ नहीं मान लिया है। भगवान् राम की भक्ति सबसे प्रधान वस्तु है। रातदिन भगवान्

१---३-४-१६, पृष्ठ ३७०।

२---३-४-२६-२७, पृ० ३७४-७५ ।

३--३-४-३६-४१, पु० ३७८-३८४।

४-४-१-११, पृ० ३६३।

५--४-१-१२, पु० ३६४।

का ध्यान करना श्रीर उनके नाम का स्मरण करना ही भक्त के जीवन का सब कुछ होना चाहिए। 'श्री वैष्णवमताब्जभास्कर' में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है: इस प्रकार पंचसस्कारों से सुसस्कृत होकर श्रेष्ठ भागवत जनों को महाइन्द्रनीलमिण के समान श्यामकाति वाले कृपानिधि, जानकी-लद्मगायुक्त श्रीराम की श्रहिनिश भिन्त करनी चाहिए श्रथवा पचसस्कारों से युक्त होकर व्यक्ति को भगवान् के दिव्यजन्म, दिव्यकर्म श्रीर नामों का निरन्तर उच्चारण करना चाहिए। र

रामानन्द-सम्प्रदाय में ऊँच-नीच, समर्थ-श्रसमर्थ, सभी को भिक्त का उचित श्रवसर दिया जाता है। इसलिए स्वामी जी का दृष्टिकोण पर्याप्त उदार हो गया है। समर्थभक्तों के लिए नियमो एव उपासना पद्धतियों का विधान करते हुए भी स्वामी जी श्रसमर्थों एव श्रव्यक्तान-हीन भक्तो को न भूल सके। पचसस्कारों से युक्त समर्थ एव विद्वान् भक्त रामायण-श्रीभाष्यादि का स्वतः श्रध्ययन कर श्रप्यने काल का यापन कर सकता है, किन्तु श्रसमर्थ सेवक यादवाचल श्रथवा श्रम्यत्र किसी भी स्थल में श्रपनी छोटी सी कुटिया बना कर गुरुमन्त्र का निरहकार होकर जाप कर सकता है। वस्तुतः भगवान् को कियाकलापो की श्रपेचा भी नही है। परासिद्धि का इच्छुक चाहे श्रकिचन व्यक्ति हो, चाहे द्विजाति, भगवान् की शरण में जाने मात्र से वह उनकी कृपा का श्रधिकारी हो जाता है श्रीर भगवान् की यह कृपा जीवो पर होती ही है। शक्त-श्रशक्त, कुल-बल, काल, श्रुद्धता श्रादि की वहाँ श्रपेचा नहीं।

कियाकलापादि को महत्व-हीन बतलाने के साथ ही रामानन्द ने तीर्थयात्रा को भी श्रिधिक महत्व नहीं दिया है। भगवद्भक्तो की सेवामात्र से तीर्थयात्रा का फल मिल जाता है। वे सर्वतीर्थाश्रय हैं, उनके दर्शन करने से, उनके समीप रहने से व्यक्ति सभी पापो से मुक्त हो जाता है। द

रामानन्द जी ने अर्चावतार की उपासना पर पर्याप्त बल दिया है। राममन्त्र का तात्पर्यार्थ समकाते हुए उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, जीवो का एकमात्र उपाय भगवद्विग्रह ही है। अतः विद्वान् पुरुष को आ्राह्मान, श्रासन, पाद्य, अर्च्य, स्नाच-

१--श्रो वै० म० भा०, भगवदाचाय, पृ० १२१।

२ — वही, पृ० १८२।

३--- श्री वै० म० मा०, रा० ट० दास, पृ०२८।

४--वहीं, भगवदाचाय , पृ० १७३।

५-वही, रा० ट० दास, ए० १७

६-वही, पृ० १८।

७-श्री वै० म० भा०, रामटहत्त दास, ५० ६।

मन, स्नान, बस्त, यशोपबीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैबंद्य, ताम्बूल, प्रदिश्चिणा, विसर्जन श्रादि षोडशोपचार से श्रचांवतार की पूजा करनी चाहिए। श्रचांवतार का कैकर्य भगवद्भक्तो का सर्वस्व है। भगविद्वप्रह के लिये पुष्पचयन करना, उनके मन्दिर का मार्जन करना श्रौर निरालस्य होकर उनके नाम का श्रभ्यास करना चाहिए। यह क्रियाकलाप इसलिए श्रावश्यक है, क्योंकि श्रचांवतार श्रपने समस्त कृत्यों मे श्रचंक के पूर्ण श्रधीन होता है। किसी मन्दिर मे रह कर जीवन-यापन करने के लिए इतने कृत्य तो श्रावश्यक ही होते हैं, किन्तु जो भक्त किसी मन्दिर मे न रह कर स्वतन्त्र रूप से कालयापन करना चाहे उनके लिए यह सब बन्धन नहीं हैं। वे केवल गुरुमन्त्र का जाप करके ही श्रपना जीवनयापन कर सकते है। श्रतः स्पष्ट है, रामानन्द को क्रियाकलापादि से विशेष मोह नहीं था, उनके राम को श्राडम्बर की तनिक भी चिन्ता नहीं है।

'ब्रानन्दभाष्य' मे भी कर्मकाएड को ब्राधिक महत्व नही दिया गया है !

१-श्री बै० म० भा०, भगवदाचार्य, ५० १६२ ।

२-श्री वै० म० भा०, रामटहत्तदास, पृ० २१।

३-श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य, ५० १६८।

### अष्टम अध्याय

# हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दार्शनिक-सिद्धान्तों का प्रभाव

# रामानंद सम्प्रदाय और तुलसीदास

भूमिका - तुलसीदास के सबध में जो कुछ शोधकार्य श्रव तक हुआ है उसके स्त्राधार पर तो यही कहा जा सकता है कि वे रामानन्द-सम्प्रदाय की वैरागी-परम्परा मे नहीं त्राते । विल्सन ने नाभादास के शिष्य जगन्नाथदास को तुलसीदास का गुरु कहा है, 'भविष्य पुराखा' में उन्हें स्वामी राघवानन्द का शिष्य कहा गया है श्रीर कहा गया है कि राधवानन्द जी ने ही उन्हे रामानन्दी-सम्प्रदाय के अन्तर्गत अगीकृत किया था। प्रियर्सन महोदय ने तुलसीदास की गुरु-परम्परा इस प्रकार दी है:--रामानन्द-सुरसुरानन्द-माधवानन्द-गरीबदास-लद्भमीदास-गोपाल दास-नरहरिदास-तुलसीदास । कुछ लोगो ने 'नररूपहरि' के आधार पर उनके गरु का नाम 'नरहरि' माना है। डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ नै इन सभी कथनो की विस्तृत जॉच की है श्रीर वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इनमे से सभी सूचनाएँ अनुमानाश्रित हैं, किसी प्रामाणिक सामग्री के आधार पर निर्धारित नहीं हैं। रामानन्द-सम्प्रदाय के विशेषज्ञ श्राचार्य रामचद्र शक्ल ने भी 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में लिखा है—'त्रलसीदास रामानन्द-सम्प्रदाय की वैरागी-परम्परा मे नहीं जान पड़ते। उक्त सम्प्रदाय के श्रांतर्गत जितनी शिष्य-परम्पराऍ मानी जाती हैं, उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नही है। रामानन्द परम्परा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बता कर जो परम्परा मिलाई गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है । वे रामोपासक वैष्ण्व श्रवश्य थे, पर स्मार्त्त वैष्णव थे।' (मुष्ठ १३२)

सारा 'जड़-चेतन-गुण्-दोष-मय' ससार केवल मात्र उसी कर्ता की कृति है। उन्हीं राम का बल पाकर माया लव-निमेष मे ही समस्त भुवनो की सृष्टि कर डालती है। उन्हीं के बल से विरचि, हरि और शकर ससार का पालन, सृजन और संहार करते हैं। शेषनाग उन्ही के बल पर इस समस्त धरती को अपने फणों पर धारण करते हैं। उन अगाध भगवान् राम को बड़े-बड़े मुनि तथा ज्ञानी ही जान सकते है। स्वय भगवान् राम ने कहा है कि यह समस्त ससार मेरी मायावश चल रहा है। हनुमान् भी रावण से कहते हैं—

सुनु रावण ब्रह्माण्ड निकाया। पाइ जासु बल विरचित माया। जाकें बल विरचि हिर्र ईसा। पालत सृजत हरत दस सीसा।। जाबल सीस धरत सहसानन। अण्डकोस समेत गिरि कानन। धरइ जो विविध देह सुर त्राता। तुमसे सठन्ह सिखावन दाता॥
—मानस, सु॰ का॰, पु॰ ३८२

मन्दोदरी ने भी रावण से कहा है-

तासु भजन कीजित्र तह भरता। जो करता पालक सहरता॥
—मानस, ल॰ का॰, पु॰ ४०६

स्वय राम ने भी कहा है-

मम भाया संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा॥ —मानस, उ० का०, पृ० ५३६

राम के मृकुटि-विलासमात्र से विश्व का लय हो जाता है। लद्भरा गुह से कहते हैं---

भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट पाइ कि सोई॥
—मानस, श्र॰ का०, पु० ३४०

विनय के ५२, ५५ पद में भी राम को विश्व का कर्चा, पालक एव सहर्ता कहा गया है।

तुलसीदास का यह ब्रह्म रामानन्द-सम्प्रदाय के ब्रह्म की ही भाति ज्ञान-स्वरूप, स्वप्रकाश, त्र्रविनाशी, नित्य, तपस्यादि से भी दुर्लभ एवं स्वतन्त्र है :—

व्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन घन आनंद् रासी॥ —मानस, बा॰ का॰, पृ॰ १५

यह ब्रह्म सर्वव्यापी है, किन्तु प्रेम से प्रकट भी हो जाता है— हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि सगवाना॥ देसकाल दिसि विदिसहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभुनाहीं।। श्रग जग मय सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि श्रागी।।

—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ **६**३

जिज्ञासु इसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं-

करिं जोगु जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मद त्यागी ॥ व्यापकु ब्रह्म अलख अविनासी । चिदानन्दु निरगुन गुन रासी ॥ —मानस, बा॰ का॰, पृ० १६९

तुलसीदास ने ऋनेक स्थलो पर राम के ब्रह्मत्व का सचेष्ठ प्रतिपादन किया है। 'मानस' के बालकाएड मे उन्होंने स्पष्ट ही लिखा है—

सोइ सिच्चिदानन्द् घन रामा। अज विज्ञान रूप गुन धामा।। व्यापक व्यापि अखरड अनन्ता। अखिल अमोघ सिक्त भगवंता।। अगुन अद्भ्र गिरा गोतीता। सबद्रसी अनवद्य अजीता॥ निर्मेल निराकार निर्मोहा। नित्य निरन्जन सुख सन्दोहा॥ प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह विरज अविनासी॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रिव सन्सुख तम कबहुँकि जाहीं॥ —मानस, पु० ५२८-२६

इसी प्रसग में तुलसीदास ने राम के व्यापक और अनन्त रूप का भी परिचय कराया है। निगम, शेष और शिव भी उनका पार नहीं पा सकते। उनकी महिमा की थाह लगाना असम्भव है। उनका नाम ही अरुख्य दुर्गा की भाँति शत्र विनाशक है। उनका विलास सैकड़ों इद्र की भाँति है, असख्य आकाश की भाँति वे अवकाश वाले हैं, सैकड़ों पवन की भाँति उनका वल अरुल है, करोड़ों सूर्य की भाँति उनका प्रकाश है, सैकड़ों चन्द्रमा की भाँति वे शीतल हैं, असख्य काल की भाँति वे दुस्तर एव दुरत है, सैकड़ों धूमकेतु की भाँति दुराधर्ष हैं, शतकोटि पाताल की भाँति वे अगाध हैं, सैकड़ों तिश्व की भाँति पावन हैं, सैकड़ों हिमालय की भाँति अचल हैं, करोड़ों सिन्ध की भाँति गम्भीर हैं और सैकड़ों हिमालय की भाँति आचल हैं, करोड़ों सिन्ध की भाँति गम्भीर हैं और सैकड़ों हामाचेनु की भाँति कामदाता हैं।

—मानस, पृ० ५३८–३६

उपनिषदो ने भगवान् राम को ही ऋपना प्रतिपाद्य माना है—रामानन्द सम्प्रदाय मे राम उपनिषत् प्रतिपाद्य माने गए हैं। ऋनेक स्थलो पर तुलसीदास ने ऋपने राम को उपनिषत् प्रतिपाद्य कहा है। मानस मे वे लिखते हैं:— श्रादि श्रंत कोड जासु न पावा। मित श्रनुमानि निगम श्रस गावा। विनु पद चले सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करे विधि नाना।। श्रानन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी।। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। प्रहै घ्रान बिनु बास श्रसेषा।। श्रसि सब भाँति श्रलौकिक करनी। महिमा जासु जाहि नहि बरनी।।

जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरिह मुनि ध्यान। सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसलपित भगवान॥ —मानस, बा॰ का॰, पृ० ६३

'नेति-नेति जेहि वेद निरूपा' 'निगम नेति सिव अन्त न पावा' आदि पक्तियों में भी किव ने इसी मत का प्रतिपादन किया है।

जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय में ब्रह्म शब्द से भगवान् श्रीरामचन्द्र का ही बीघ होता है, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग श्रीरामचन्द्र ही के लिए किया है। राम के ब्रह्मत्व पर शका करने वाले मानस में श्रनेक पात्र हैं, किन्दु तुलसीदास ने उनकी शकाश्रो का समाधान बहुत ही स्पष्ट वाणी में कराया है। याज्ञवल्क्य-भरद्वाज सवाद का मूलाधार है 'राम कवन प्रभु पूछ्यों तोही।' सती को भी तो यही भ्रम था:—

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद्। सोकि देह धरि होइ नर, जाहिन जानत वेद।। —मानस, पृ०३०

पार्वती ने भी शकर से कुछ इसी प्रकार की शंका की थी:—
राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई॥
जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, नारि विरह मित भोरि।
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरि॥
मानस, पृष्ठ ५६

गरुड़ की शका भी इसी प्रकार की थी— व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा। माया मोह पार जगदीसा॥ सो अवतार सुनेड जग मांही। देखेड सो प्रभाव कहु नाहीं॥ भव बन्धन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। सर्व निसाचर बाघेड नागपास सोइ राम॥ मानस, पु०५२० तुलसीदास ने यथावसर इन सभी शकाश्रो का जम कर समाधान कराया है। यदि उनका साराश हम देना चाहे तो शकर की इस उक्ति द्वारा दे सकते है—

मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पित माया धनी। अवतरेड अपने भगत हित निज तन्त्र नित रघुकुल मनी॥ मानस, बालकाएड, पृ० १३

इसी प्रसग में शकर ने बड़े विस्तार से राम के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया है। बालकार्यं में शंकर-पार्वती सम्बाद इसी प्रश्न का उत्तर उपस्थित करता है। विशेष विस्तार के लिए इस खण्ड का ही पारायण उचित है।

भगवान् रामचन्द्र अजर, अमर, निष्पाप, मन-वाणी से अगोचर, नित्य एवं सर्वशक्तिमान् माने गए हैं । तुलसीदान ने भी लिखा है—

विधि हरिहरु सिस रिव दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला॥ श्रहिप मिहप जह लिग प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ करि विचार जिस्र्य देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबही के॥

मानस, ग्र० का०, प० २८८

इस प्रकार तुलसी के राम सर्वशक्तिमान् हैं। वे 'विस्मय हरष रहित' हैं। मन, बुद्धि श्रीर वाणी से श्रतकर्य है—'राम श्रतकर्य बुद्धि मन वाणी।' मन, कर्म श्रीर वचन से श्रगोचर है—'मनक्रम वचन श्रगोचर सोई।' तुलसीदास कहते हैं:—

व्यापक ब्रह्म श्रातखु श्रविनासी। चिदानन्दु निरगुन गुन रासी॥ मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकहिं सकल श्रनुमानी॥ मानस, पृ०१६९

बाल्मीकि ने भी कहा है-

राम स्वरूप तुम्हार वचन श्रगोचर बुद्धि पर। श्रविगत श्रकथ श्रपार, नेति नेति नित निगम कहि॥ मानस, श्रयोध्या काएड, पृष्ठ २३२

तुलसीदास के भी राम नीलवर्ण के हैं। 'नीलाम्बुजश्यामल कोमलाग— कह कर तुलसीदास ने ऋपने श्याम वर्ण वाले ऋाराध्यदेव की वन्दना की है। अन्यत्र अनेक स्थलो पर उन्होने भगवान् राम के सुन्दर श्यामल आगो की स्तुति की है।

तुलसी के राम त्र्यानन्दस्वरूप है-

रामब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना॥ मानस, बालकारड, पृ०६२

तुलसीदास ने राम को विष्णु का श्रवतार मानते हुए भी उनके महाविष्णु त्व का प्रतिपादन किया है—

देखे सिव विधि विष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ बन्दत चरन करतप्रभु सेवा । विविध वेष देखे सब देवा ॥

यो तो 'कलप कलप प्रति प्रभु श्रवतरही। चारु चिरत नाना विधि करही।।' कह कर गोस्वामी जी ने भगवान् के श्रवतारों की श्रोर सकेत किया है, फिर भी उनका निश्चित् मत है कि रामावतार श्रनेक विशेष कारणों से हुश्रा था। शकर के गणों को नारद का शाप, कश्यप-श्रदिति की भगवान् को बालक-रूप मे पाने की याचना, प्रतापभानु राजा का शाप-भ्रष्ट होना श्रादि कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनका उल्लेख मानसकार ने इस प्रसग में किया है। सती को विष्णु के इसी नररूप को देख कर मोह हुश्रा था—

विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी । सोड सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ खोजै सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी ॥ मानस, बा॰ का॰, पृ॰ ३०

रामानन्द-सम्प्रदाय मे 'दाशरिथ राम' को ही ब्रह्म कहा गया है। तुलसीदास ने भी कहा है—

श्रादि श्रत कोड जासु न पावा। मित श्रनुमानि निगम श्रस गावा॥ बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करें विधि नाना॥ श्रानन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। श्रहे बान बिनु बास श्रसेषा॥ श्रसि सब भांति श्रलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहि बरनी॥

जेहि इमि गावहि वेद बुध। जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोइ दसरथ सुत भगत हित। कोसल पति भगवान॥ मानस, बा० का०, पृ० ६३ श्रन्यत्र भी तुलसीदास ने लिखा है---

व्यापक ब्रह्म निरन्जन, निर्गुन विगत विनोद । सो अज प्रेम भगतिवस कौसल्या के गोंद ॥

—मानस, बालकारड, पृ० १००

दाशरिथ राम श्रद्भुत लावएय-युक्त है। तुलसीदास ने उनकी सुन्दरता का वर्णन श्रनेक स्थलो पर किया है। यहाँ जनकपुर-प्रसंग से एक उद्धरण दिया जाता है—

निरिख सहज सुन्दर दोड भाई। होहि सुखी लोचन फल पाई।

कहि परस्पर बचन सप्रीती। सिख इन्ह कोटि कामछिव जीती।। सुरनर श्रसुर नाग सुनि माहीं। सोभा श्रिस कहुँ सुनिश्रित नाहीं।। विष्तु चारि भुज विधि सुख चारी। विकट भेष सुख पंच पुरारी॥ श्रिपर देंड श्रस कोड न श्राही। येह छवि सिख पटतरिश्र जाही॥

वय किसोर सुखमा सदन स्याम गौर सुखधाम। श्रंगश्रंग पर बारिश्रहि कोटि कोटि सतकाम॥

—मानस, बा० का०, पृ० ११०

रामानन्द-सम्प्रदाय की ही भाँति तुलसीदास के भी राम विविध श्राभूषणों से युक्त हैं। श्रानेक स्थलों पर मानसकार ने राम के श्राभूषणों का वर्णन किया है। बालक राम का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—

भाल विसाल तिलक फलकाहीं। कच विलोकि ऋिल अविल लजाहीं। पीत चौंतनी सिरन्हि सुहाई। कुसुम कली विच बीच बनाई॥ रेखें रुचिर कम्बु कल ग्रीवा। जनु त्रिभुवन सुखमा की सीवां॥

कुजर मनि कर्यठाकलित, उरन्हि तुलसिका माल । वृषभ कन्ध केहरिठवनि, बलनिधि बाहु बिसाल ॥

कटि तूनीर पीत पट कॉघे। कर सर धनुष बाम बर बाँघे।। पीत जरय उपवीत सुद्दाए। नख सिख मन्जु महा छवि छाए।।
——मानस, बा० का०, प० १२१

इसी प्रकार उन्होंने विन्दुमाधव के स्राभूषणों का भी बड़ा ही विस्तृत वर्णन विनय पत्रिका में किया है। ३४४

राम श्रद्भुत शक्ति-सम्पन्न है। सारी रामकथा उनकी वीरता से ही भरी पड़ी है। शंकर भगवान् उनके वीर-चिरतो को सोच कर कहते हैं—

राम कीन्ह चाहिह सोइ होई। करें अन्यथा अस नहिं कोई॥

—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ ६७

ताङ्का-क्घ, मारीचि को सात योजन दूर फेंक देना, स्वयवर मे अनेक देश के राजाओं तथा परशुराम के गर्व को दूर कर देना, अनेक राज्ञस-राजो का बध करना, खरदूषण और त्रिसिरा को पराजित करना और अन्त मे अपने युग के सर्वाधिक पराक्रमी योद्धा रावण का बध करना आदि उनकी अद्भुत शिक्त-सम्पन्नता का ही प्रतिपादन करते है।

तुलसीदास के राम लोक-विजेता, विन्ननाशक एव कल्याग्यकारी है। वे स्रसंख्य कल्याग्य-गुग्गो के स्राकर एव शरग्यागत रत्त्वक हैं। भरत ने थोडे ही में बहुत कुछ कह डाला है—

राम सुसाहिब सील निधान् । प्रगात पालु सर्वज्ञ सुजान् ॥ समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ स्वामि गुसाइहिं सरिसगुसाईं ।.. . . . . . .

—मानस, ऋ० का०, पृ० ३०६

स्वयं राम ने भी विभीषण से कहा है—
सखा नीति तुम्ह नीक विचारी। ममपन सरनागत भयहारी।।

कोटि विप्र वध लागहि जाहू। आए सरन तजी नहिं ताहू॥

जो सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान की नाई॥

जो नर होइ चराचर द्रोही। त्रावइ सभय सरन तिक मोही।। तिज मद मोह कपट छल नाना। करउं सद्य तेहि साधु समाना।।
—मानस, सु० का०, प० ३६३-६५

राम को जाति-पाँति, क्रियाकलापादि की कोई चिन्ता नहीं है। वे केवल भक्ति का ही नाता मानते हैं। सबरी से वे स्वय कहते हैं:—

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानौ एक भगति कर नाता।

जाति-पांति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई।
भगति हीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा॥
—मानस, श्ररएय काड, पृ० ३४५

फिर भी तुलसी के राम को ब्राह्मणा से विशेष मोह है, कबन्ध की मृत्यु पर राम कहते हैं—

सुनु गन्धर्व कहाँ मैं तोहीं। मोहिन सुहाइ ब्रह्मकुल द्रोही।।
मन क्रम वचन कपट तिज, जो कर भूसुर सेव।
मोहि समेत विरचि सिव, बस ताके सब देव।।
सापत ताड़त परुष कहन्ता। विप्र पूज्य अस गाविह सन्ता।।
पूजिय विष्र सील गुन हीना। सूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना।।
—मानस, अरस्य० का०, पृ० ३४४-४५

राम बहुत ही उदार एव भक्तवत्सल है। तुलसी ने कहा है—

कोमल चित ऋति दीन दयाला। कारन बिनु रघुनाथ ऋपाला॥ मानस, ऋ० का०, पृ० ३४४

#### अथवा

राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हें मुक्त निसाचर कारी॥ मानस, लं० का०, पृ० ४७८

राम का तो जन्म ही भक्तों के लिए हुआ था— राम भगत हित नर तनु धारी । सिंह संकट किय साधु सुखारी ॥ मानस, बा॰ का॰, पृ० १६

सभु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजिह जासु श्रस ते नाना॥ ऐसेड प्रभु सेवक बस श्रहई। भगत हेतु लीला तनु गहई॥ मानस, बा॰ का॰, पृ० ७५

> व्यापक श्रकल श्रनीह श्रज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र श्रनूप॥ मानस, बा० का०, पृ० १०३

भक्तो को पीड़ा देने वाला व्यक्ति रामरोषाग्नि का भागी होता है। वृहस्पित देव राज इन्द्र को समभाते हैं—

जो अपराध भगत कर करई। रामरोष पावक सो जरई॥ लोकह वेद विदित इतिहासा। येह महिमा जानहिं दुरवासा॥ सुनु सुरेस उपदेस हमारा। रामिह सेवकु परम पियारा॥
मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक बैरु बैरु अधिकाई॥
जद्यपि सम निह राग न रोषू। गनिह न पाप पुन्तु गुन दोषू॥
करम प्रधान विस्वकरि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥
तद्पि करिह सम विसम अहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥
अगुन अलेख अमान एक रस। रामसगुन भये भगत प्रेम बस॥
राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सुर साखी॥
मानस, अ० का०, पृ० २७२-७३

नारद से स्वय राम ने कहा है-

जन कहुं कछु अदेय निह मोरे। मानस, अरण्य काण्ड, पृ० ३४६। सुनु मुनि तोहि कहौं सह रोसा। भजिह जे मोहि तिज सकल भरोसा॥ करौं सदा तिन्हकै रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी॥ वही, पृ० ३५०

राम भक्तों के अभिमान को कभी नहीं रखते-

सुनहुराम कर सहज सुभाऊ। जन श्रभिमान न राखिह काऊ॥ मानस, उ॰ का॰, पृ॰ ५२६

वस्तुत. समस्त सुष्टि मात्र मे मनुष्य प्रिय है, मनुष्यों में द्विज, द्विजों में निगम धर्मानुसारी, उनमें भी विरक्त, विरक्तों में ज्ञानी श्रीर ज्ञानियों में विज्ञानी श्रीर विज्ञानियों में भी भक्त राम को श्रिधिक प्रिय हैं। राम स्वय कहते है—

तिन्ह् महं प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहुंते अतिप्रिय विज्ञानी।। तिन्ह्ते पुनि मोहिं प्रिय निज दासा। जेहिगति मोर न दूसरि आसा॥ पुनि पुनि सत्य कहो तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं।। भगतिवन्त अति नीचौ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी॥

> पुरुष नपुसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सर्व भाव भज कपट तजि, मोहि परमप्रिय सोइ॥

मानस, उ० का०, पु० ५३६

जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय मे राम को जगत् का कारण माना जाता है उसी प्रकार तुलसीदास ने भी श्रपने श्राराध्य को संसार का कारण माना है, यह पहले कहा जा चुका है। राम श्रीर जगत् मे श्रोनक संबन्ध हैं। तुलसीदास

ने दोनो में विशेष रूप से पिता-पुत्र सबंघ ही स्वीकार किया है— येहि विधि राम जगत पितु माता। कोसलपुरवासिन्ह सुख दाता।। मानस, बा० का०, पू० १०१

त्र्रथवा, धनुष-यज्ञ के त्र्रवसर पर राजा गण् कहते हैं—
जगत पिता रघुवरहि विचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी॥
मानस, बा० का०, पृ० १२२

राम को उन्होंने चराचर जगत् का नायक तथा भुवनेश्वर भी कहा है— सुनहु तात तुम्ह कहुं मुनि कहहीं। रामुचराचर नायक ऋहहीं।। (दशरथ), मानस, ऋयोध्याकाड, पृ० २१२

व्यापक ब्रह्म श्रिखिल भुवनेश्वर। लक्ष्मण कहाँ बूक्त करुनाकर ॥ मानस, ल० का०, पृ० ४३५

श्चन्य सबधों की श्रोर तुलसीदास ने स्पष्ट संकेत नहीं किए हैं। फिर भी उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों में ब्रह्म श्रीर जगत् के सबध को श्रीर श्रधिक स्पष्ट किया है:—

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीश ग्यान गुन धामू॥
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह निकाया॥
रजत सीपि महुँ भास जिमि, जथा भानुकर वारि।
जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि॥
एहि विधि जग हरि श्रास्त्रित रहई। जदिप श्रसत्य देत दुख श्रहई॥
जयौ सपने सिर काटै कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई॥
जासु कृपा श्रस भ्रम मिटिजाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई।। शंकर
—मानस, बा० का०, पु० ६३

स्पष्ट ही यहाँ गोस्वामी जी मायावाद से विशेष प्रभावित जान पड़ते हैं। विशिष्टा-द्वैत मत में जगत् को ब्रह्म का ऋचिदश कहा गया है; यह सत्य है, ऋसत्य नहीं। यह न तो मृगवारि है ऋौर न भ्रम। विनयपत्रिका में भी गोस्वामी जी ने—

कोउ कह सत्य मूठ कह कोऊ जुगल प्रवल कोउ मानै। तुलसीदास परिहरें तीनि भ्रम सो आपन पहिचानै।। लिखकर विशिष्टाद्देत मत में कोई आस्था नहीं व्यक्त की, केवल अपना मत दृद्धता से व्यक्त कर दिया। जीवो के तो राम सर्वस्व हैं ही। शकर कहते है— उमा राम सम हित जग माहीं। गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं।।

—मानस, कि॰ का॰, पृ॰ ३६०

यहाँ भगवान् राम श्रीर जीव में तुलसीदास ने पिता-पुत्र सबध, सखा सबध, स्व स्वामी सबध श्रादि प्रमुख सम्बन्धों को स्वीकार कर लिया है। गुरु कह कर तो उन्होंने राम को जीव का सर्वस्व ही बना दिया। स्वय उन्होंने श्रयोध्या-काएड में मानो श्रपना ही मन खोला हो—

जेहि जेहि जोनि करमवश भ्रमहीं। तहं तहं ईसुदे येह हमहीं।। सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होड नात येहु श्रोर निवाहू।।
—: मानस. श्र० का०. प० १८६

तुलसीदास ने भगवान् राम के पार्षदो-लद्मिण, हनुमान्, भरत श्रादि का भी स्मरण किया है। यत्र-तत्र वे उनकी प्रशसा करते-रहते हैं। श्रचीवतार की उपासना में भी उनकी श्रास्था प्रतीत होती है। 'विनय पत्रिका' के ६१-६३ पदों में उन्होंने विन्दुमाधव (भगवद्विग्रह विशेष) जी की बड़ी ही सच्ची वदना की है। 'सकलसुख कन्द श्रानन्द वन पुर्य कृत विन्दु माधव द्वन्द्व विपति हारी,' 'इहै परमफल परम बड़ाई' तथा 'मन इतनोह है या तनु को परम फलु' श्रादि पद विन्दुमाधव जी की प्रश सा से श्रोतप्रोत हैं। फिर भी, तुलसीदास ने श्रचीवतार की उपासना-पद्धति पर विस्तार से श्रपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं।

श्रतः स्पष्ट है कि गोरवामी तुलसीदास ने रामानन्द्-सम्प्रदाय की राम सम्बन्धी प्रमुख धारणाश्रों को स्वीकार कर लिया है, फिर भी उन्होंने खुल कर विशिष्टाद्वेत मत मे श्रपना पूरा विश्वास नही व्यक्त किया है। दार्श निक दृष्टि से उनकी साधना समन्वय की साधना ही प्रतीत होती है। श्रद्धेत श्रीर विशिष्टाद्वेत का समन्वय करना ही उनका लच्च प्रतीत होता है। एक श्रोर वे सगुण राम को ब्रह्म पद से श्रिमिव्यक्त करते हैं श्रीर दूसरी श्रोर उनके निर्मुण एव व्यापक रूप मे भी श्रपनी श्रास्था प्रकट करते हैं। 'सरभंग' ने भगवान् राम की स्तुति करते हुए उनके इन्ही दोनो रूपो का वर्षान किया है —

निर्गुण-सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूप॥

जदिप विरज्ञ व्यापक श्रविनासी। सबके हृदय निरन्तर वासी॥ न्तदिप श्रनुज श्री सहित खरारी। वसतुमनिस मम कानन चारी॥ जो जानहि ते जानहुं स्वामी। सगुन अगुन उर अन्तरजामी।। जो कोसलपति राजिव नयना। करहु सो राम हृद्य ममत्रयना।।
—श्रराड का॰, पृ॰ ३२७

गीधराज ने भी राम के सगुगा-निर्मुग रूप की वन्दना की है :— जय राम रूप ऋनूप निर्मुग सगुन गुन प्रेरक सही ।

जेहि स्नुति निरञ्जन ब्रह्म व्यापक विरज ऋज कहि गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ सो प्रकट करुनाकंद सोभा बृन्द ऋग-जग मोहई।

जो त्रगम सुगम सुभाव निर्मल द्यसम सम सीतल सदा।
परयन्ति ज जोगी जतनु करि करत मन गोबस सदा।
सो राम रमा निवास सन्तत दास बस त्रिभुवन धनी।।
—मानस, श्ररण्ड काएड, पृ० ३४४

राम के निर्पुं ग्य-सगुग् रूप का प्रतिपादन करने वाले अन्य अनेक उदाहरण 'मानस' से दिए जा सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरणमात्र दे देना पर्याप्त होगा—

राम सच्चिदानन्द दिनेसा। निह तहं मोह निसा लवलेसा।। सहज प्रकास रूप भगवाना। निह तहं पुनि विज्ञान विहाना।। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना।।

—(शिव) मानस, बा० का०, पृ० ६३

उमा-

रामब्रह्म चिन्मय अविनासी। सर्वरहित सब उर पुर वासी।।
—मानस, बा॰ का॰, पृष्ठ ६४

जनक-

राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेश मन मानस हसा॥ व्यापक ब्रह्म अलखु अविनासी। चिदानन्दु निर्गुन गुन रासी॥ मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिह सकल अनुमानी॥ महिमा निगम नेति किह कहई। सो तिहुकाल एक रस अहई॥ —मानस, बा० का०, पृ० १६६

#### लदमगा--

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। श्रविगत श्रवख श्रनादि श्रनूपा॥ सकल विकार रहित गतभेदा। कहिनितनेति निरूपहि वेदा॥ —मानस, श्र० का०, पृ० २१८

## देवतागग्।---

तुम्ह सम रूप ब्रह्म अविनासी । सदाएकरस सहज उदासी ॥ अकल, अगुन, अज, अनघ अनामय । अजित अमोघ सक्तिकरुनामय ॥ मानस, ल० का०, प्० ४७७

#### जाम्बवत-

तात रामकहुँ नर जिन मानहु। निर्गुन ब्रह्म स्वजित स्रज जानहु॥ मानस, कि० का०, पृ० ३६१

इसी प्रकार श्रमेक उदाहरण राम के निर्मुण, व्यापक स्वरूप के प्रतिपादनार्थ मानस से उद्भृत किए जा सकते हैं। वस्तुतः तुलसीदास निर्मुणसगुण मे कोई श्रम्तर मानते भी नहीं थे—

अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा। गावहि मुनि पुरान बुध बेदा॥ अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो होई॥ मानस, बा० का०, पु० ६३

जिस प्रकार काष्ठ में छिपी अग्नि और प्रज्वित अग्नि में तत्वतः कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार निर्मुण-सगुण में भी वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है—

अगुन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ एकदारु गत देखिय एकू। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥ मानस, बा॰ का॰, पृ॰ १५

फिर भी तुलसीदास की श्रास्था सगुग् भगवान् राम में ही थी। एकमात्र वहीं -भक्तों के श्राराध्य हैं—

निज इच्छा प्रमु श्रवतरइ सुर महि गोद्विज लागि। सगुन उपासक जहं तहं रहिह मोच्छ सुख त्यागि॥ मानस, कि॰ का॰, पु॰ ३६७

कोड ब्रह्म निर्गुन ध्याव। स्रव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कोसलभूप। श्री राम सगुन सरूप॥ ल॰ का०, पृ०४७६ जे ब्रह्म श्रज श्रद्धैत श्रनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं। ते कहहुँ जानहु नाथ हम तव सगुन जसु नित गावहीं॥ मानस, पृ०४६६-९७

बस्तुतः निर्गुण ब्रह्म ही तो भक्तो के प्रेम-वश सगुण हो गया था— ठ्यापक अ्रकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप॥ मानस, बाल० का०, पृ० १०३

श्रथवा— श्रगुन श्रलेख श्रमान एकरस। रामु सगुन भये भगत प्रेमवस॥ मानस, श्र० का०, पृ० २७३

'स्रानन्द भाष्य' के मत से निर्गुण और सगुण शब्द् से एक ही ब्रह्म का निर्देश होता है। प्राकृत हेय गुर्णो से रहित होना निर्गुणत्व श्रीर श्रसख्य दिव्यकल्याणगुणगणो से युक्त होना ही सगुणत्व है। 'श्रगुन सगुन दुइ ब्रह्मस्व-रूपा,' 'निर्मुन ब्रह्म सगुण भये जैसे' श्रादि उक्तियो द्वारा गोस्वामी जी ने इसी प्रकार के मत का समर्थन किया है, इसे आगे चल कर 'आनन्दभाष्य' मे भी स्वीकार किया गया । विशिष्टाद्वैत वादियों के ब्रह्म ही की भाँति उनके राम अखिल हेय प्रत्यनीक हैं--'सकल विकार रहित गत भेदा', वे दिव्य गुग्गो से युक्त है--'राम श्रमित गुन सागर, थाह कि पावह कोह', वे स्रनन्त हैं, सर्वात्मा हैं, नित्य हैं श्रौर व्यापक हैं—'रामग्रनन्त श्रनन्त गुन', 'देस काल दिसि विदिसहु माही। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं, राम सर्वान्तर्यामी हैं 'श्रन्तरजामी रामसिय', वे सन्चिदानन्दस्वरूप है--- 'सत चेतन घन आनद रासी', षडेश्वर्यपूर्ण हैं-- 'ज्ञान अखराड एक सीतावर,' 'मरुत कोटि सत विपुल बल', 'अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता', 'रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मएड', ऐश्वर्य-पुरुष सिद्द दोउ बीर, वीर्य-'रामतेजबल बुघि विपुलाई। शेष सहस सत सकहि न गाई'। वे धर्म-स्त्रर्थ-काम-मोच्च के प्रदाता हैं, वे ही जगत् के एकमात्र तीनो कारण हैं। विद्वानो ने तुलसीदास के ईश्वर तत्व मे पर, व्यूह, विभव, अतर्यामी और श्रचीवतार श्रादि ब्रह्म के ५ रूपों को भी दूंढ़ने की चेष्टा की है। उनके मत से 'बन्देऽहतमशेषकारगापरं रामाख्यमीश हरिं<sup>)</sup> कह कर तुलसीदास ने राम के पर स्वरूप का ही निर्देश किया है। इसी प्रकार करुणावश जब भगवान् राम जी सीता के साथ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब यह उनका विभव रूप होता है; 'तू निज कर्म जाल जह घेरो । श्री हरिसग तज्यो नहि तेरो' या 'परिहरि हृदय- कमल रघुनाथिह । बाहेर फिरत विकल भयो घायों कह कर गोस्वामी जी ने राम के अन्तर्यामी रूप की ही स्रोर सकेत किया है। विन्दुमाधिव की वन्दना करके तुलसीदास ने भगवान् के अर्चावतार में भी अपना विश्वास प्रकट किया है। राम ने अपने अशो के साथ ही अवतार घारण किया था। लद्भाण शेप के अवतार कहे गए है, भरत को विश्व का भरण-पोषण करने वाला कहा गया है, शत्रुष्ठ शत्रुस्दन है अ्रीर वानरादि देवता है जो भगवान् के साथ ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। 'विनयपित्रका' के ५२ वे पद में तुलसीदास ने भगवान् के दशावतारों का भी वर्णन किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है तुलसीदास ने विशिष्टाहैत मत से बहुत दूर तक प्रभाव प्रहण किया है। अन्तर इतना ही है कि उनकी हिष्ट कभी भी साम्प्रदायिक-सकीर्ण साम्प्रदायिक-नहीं हुई। उन्होंने शाकर श्राहैत का भी प्रभाव यत्र-तत्र प्रहण किया है। 'रज्जौ यथाहेर्भ्रमः', 'ज्ञानमोच्चप्रद वेद बखाना', 'रज्ञत सीप मह भास जिमि, यथा भानुकर वारि', 'जो सपने सिरकाटे कोई' श्रादि लिख कर उन्होंने श्राहैत का ही समर्थन किया है। इस सम्बन्ध मे विद्वानो का मत है कि उन पर 'श्रध्यात्मरामायण' का विशेष प्रभाव है। डा॰ माताप्रसाद गुप्त ने 'श्रध्यात्म रामायण' श्रीर तुलसीदास के मत को विस्तृत तुलना करके ही निम्नलिखित मत दिया है—''श्रध्यात्म रामायण के मेरे श्रध्ययन से मुक्ते विश्वास हो गया है कि जो कुछ उन्हें 'श्रध्यात्म रामायण' मे सिद्धान्त रूप मे मिला, प्रायः उसी का उन्होंने एक तर्कसगत विकास किया।'' डा॰ गुप्त का यह मत ठीक भी है। श्रतः स्पष्ट है तुलसीदास का प्रयास श्राहत श्रीर विशिष्टाहैत मे समन्वय स्थापित करने को श्रोर ही श्रधिक रहा।

सीता—रामानन्द-सम्प्रदाय में सीता जी का एक विशिष्ट स्थान है। उन्हें दिग्पालो के सम्पूर्ण मोग-ऐश्वर्य एव चित्रमय जगत् की आधारभूता कहा गया है, वे सर्वाग सुन्दरी हैं, अशर्यों को भी शर्या देती हैं। अग्रुदिन ही श्री व्याप्ति है, वे ही राम को प्राप्त कराने मे समर्थ हैं। सीता जी बड़ी ही उदार हैं।

तुलसीदास ने भी सीता जी को सम्पूर्ण भोग-ऐश्वर्थ की श्राधारभूता कहा है। गगा जी सीता जी से कहती हैं:

सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही। तव प्रभाउ जग विदित न केही।। लोकप होहि बिलोकत तोरे। तोहिं सेवहि सब सिधि कर जोरे। —मानस, श्रयो० का०, प्र० २२२ ग्रथवा--

लोकप होहि विलोकत जासू। तेहि कि मोहि सक विषय विलासू॥
सुमिरत रामहितजहि जन, तृन सम विषय विलासु।
राम प्रिया जग जननिसिय, कछु न त्राचरजु तासु॥
—वही, प० २३२

तुलसी के मत से सीता जी ही समस्त चित्रमय जगत् की श्राधारभूता हैं। बाल्मीकि कहते हैं—

श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की॥

--- अ० का, पृ० २३२

त्र्<u>य</u>थवा--

उद्भव स्थितिसंहारकारिणीम् क्लेशहारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामबल्लभाम्॥ —बालकागड

वामभाग सोभित अनुकूला। आदिसक्तिञ्जविनिधि जगमूला।। जासु अंस उपजिह गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई॥
— मानस, बा॰ का॰, पृ॰ ७६

घनुषयज्ञ के श्रवसर पर राजा गण भी कहते है-

सिख हमार सुनि परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिच्च सीता।
—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ १२२

सीता के ऋद्भुत लावएय का मनोरम से मनोरम चित्र तुलसीदास ने वींचा है। जनक बाटिका मे विचरण करती हुई सीता का चित्र कवि ने इन गुब्दों में खीचा है—

जनु विरंचि सब निज निपुणाई । विरचि विस्व कहं प्रगट देखाई ॥ सुन्द्रता कहुँ सुन्द्र करई । छविगृह दीप सिखा जनु बरई ॥ सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटतरिश्च विदेह कुमारी ॥

—मानस, बा० का०, पृ० ११४

३५४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव

स्वय राम भी कहते हं-

जनम सिधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंकु। सिय मुख समता पाव किमि चन्दु वापुरो रंकु।।
——बा० का०, पृ० ११४

ग्रथवा---

सिय सोभा निह जाइ बखानी। जगद्म्बिका रूप गुन खानी।। जौ पटतिरिश्च तीश्च सम सीया। जग श्रसि जुवित कहां कमनीया॥ गिरा मुखर तन श्चरध भवानी। रित श्चित दुखित श्चतनु पित जानी॥ विष वारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिश्च रमा सम किमि वैदेही॥ जो छिन सुधा पयोनिधि होई। परम रूप मय कच्छप सोई॥ सोभा रजु मंदरु सिगारू। मधै पानि पंकज निज मारू॥

येहि विधि उपजै लिच्छ जब सुन्दरता सुख मृल। तद्पि सकोच समेत कवि कहिह सीय सम तूल।। —मानस, बा० का०, पु०११८

**ऋथवा** 

सिखन्ह मध्य सिय सोहित कैसी। छिविगन मध्य महाछिव जैसी।।
—वही, पृ० १३०

राम-भिक्त-सम्प्रदाय में सीता जी को पुरुषकारभूता कहा गया है। उनकी ही कृपा से जीव भगवान् राम को पाता है, वही उनके पद्म को राम के समद्ध रखती हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि देवता तक सीता जी के कृपा-कटाच्च की कामना करते हैं—

उमा रमा ब्रह्मानि बंदिता। जगदम्बा सन्ततमनिन्दिता॥ जासु छपा कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारिबद रित करित सुभाविहं खोइ। —मानस, पृ० ५०३-४

विनयपत्रिका मे वे लिखते हैं-

कबहुँक अम्ब श्रोसर पाइ।
मेरिश्रो सुधि धाइबी कछु करुन कथा चलाइ॥
दीन सब श्रंग हीन खीन मलीन श्रघी श्रघाइ।
नासु लै भरे उदर एक प्रभुदासि दासु कहाइ॥

बूिफिहैं 'सो है कौन' किहबो नाम दसा जनाइ। सुनत रामऋपालु के मेरी विगरियो बिन जाइ॥ जानकी जग जनिन जन की किये बचन सहाइ। तरै तुलसीदास भव तव नाथ गुन गन गाइ॥ पद ४१॥

इस प्रकार तुलसीदास की सीता मम्बन्धी घारणा शतप्रातेशत रामानन्दी ही है। रामानन्द-सम्प्रदाय में बिना मीता की कृपा के प्रपत्ति सम्भव नहीं मानी जाती। राम कृपा के याचक तुलसीदास का निश्चित् विश्वास है कि कभी अवसर पाने पर सीता माता उनकी चर्चा भगवान् राम से कर देगी श्रोर भगवान् के सुनते ही उनकी बिगड़ी बन जायगी। 'विनय' के श्रन्तिम पद से स्पष्ट है कि तुलसीदास पर भगवान् राम की कृपा हो ही गई थी।

जीव—रामानन्द-सम्प्रदाय में जीव ईश्वर की श्रपेत्वा श्रज्ञ, चेतन, श्रज, ईश्वराधीन, भिन्न-भिन्न देहों में भिन्न-भिन्न, स्वकर्मफल भोक्ता, ज्ञानस्वरूप, श्रग्रु-परिमाण वाला देह-इन्द्रिया से श्रपूर्व, नित्य एव स्वप्रकाश माना गया है। जीव श्रीर भगवान् में शेष-शेषी सम्बन्ध भी इस सम्प्रदाय म माना जाता है। भगवान् शेषी हैं श्रीर जीव उनका शेष। भगवान् ही जोवों के एकमात्र उपाय है। प्रपत्ति द्वारा ही ससार के बन्धनों से जीव की मुक्ति सभव है। जीव श्रीर भगवान् में पिता-पुत्र, रत्त्य-रत्त्वक, शेष-शेषित्व, भार्या-भिन्त्व, स्व-स्वामी, श्राधार-श्राधेय, सेव्य-सेवक, श्रात्माश्रात्मीयत्व श्रीर भोग्य-भोक्तृत्व श्रादि ६ सम्बन्ध माने गए है।

तुलसीदास न यह स्पष्ट ही खीकार किया है कि जीव ईश्वर की श्रपेत्वा श्रज्ञ है। वे कहते हें—

ज्ञान श्रखण्ड एक सीता वर । मायावस्य जीव सचराचर ॥ जौ सबके रह ज्ञान एकरस । ईश्वरजीविह भेद कहहु कस ॥ –मानस, उ० का०, पृ० ५३१

जीव हृद्य तम मोह् विसेखी। यथि छूटि किमि परइ न देखी।।
-मानस, उ० का०, पृ० ५५७

वस्तुतः जीव कहते भी उसी को हैं, जो माया, ईश्वर श्रौर स्वय श्रपने को भी

हरप विषाद ज्ञान विज्ञाना। जीवधर्म अहमिति अभिमाना॥ रामब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना॥

-बा० का०, पु० ६२

माया ईस न आपु कहॅ जानि कहिह सो जीव।।
-मानस, अ० का०, पृ० ३३०

माया के ही कारण यह जीव अपनी स्वामाविक ज्ञान-शक्ति को खो बैठता है।
तुलसीदास के मत से जीव ईश्वर का अश है, चेतन है, अमल है और
सहज ही सुख की राशि है, किन्तु वह परवश है—ईश्वराधीन है। वे कहते हैं—
ईश्वर अंश जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥
—मानस, उ० का०, पृ० ५५७

मायावस्य जीव श्रभिमानी। ईसवस्य माया गुन खानी।। परवस जीव स्ववस भगवंता। जीव श्रनेक एक श्रीकन्ता।। मुधाभेद जद्यपि छत माया। बिनु हरि जाइ नकोटि उपाया।। –उ० का०, पृ० ५३१

जीवो को कर्म-फल देने वाला वस्तुतः ईश्वर ही है :--

सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फलु हृद्अँ विचारी॥ —मानस, अ० का०, पु० २१२

ईश्वर एक है, किन्तु जीव श्रमेक है। चौरासी लाख योनियाँ जीवो की ही हैं:-

परवस जीव स्वबस भगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकन्ता॥
-उ०का०, पु० ५३१

श्राकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नम वासी।।
—बा॰ का॰, पु॰ ६

जीवो को श्रपने किए हुए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है :--जीव करम बस सुख-दुख भागी।.....

— ऋयोच्या काड, पृ० १८४ करइ जो करम पाव फल सोई। निगम नीति ऋसि कह सब कोई॥ — दशरथ, ऋ० का०, पृ० २१२ सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करमु प्रधान सत्य कह लोगू॥
—वही, पृ० २१७

तुलसीदास ने भी जीव को ज्ञान-स्वरूप, श्रानन्द-स्वरूप श्रादि माना है। उनके मत से जीव चेतन है, श्रमल है श्रीर सुख की राशि है। वे कहते हैं:

ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी।। रामानन्द-सम्प्रदाय में जीव को ऋणु परिमाण वाला माना गया है, किन्तु उसे देहेन्द्रियों से अपूर्व कहा गया है। तुलसीदास ने कहीं भी जीव को स्पष्टरूप से ऋणु परिमाण वाला नहीं स्वीकार किया है। 'चेतन ऋमल सहज सुखरासी' की व्याख्या करते हुए रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वान् श्री श्रीकान्त शरण ने जीव को ऋणु परिमाण वाला सिद्ध किया है। उनके मत से जीव या तो विभु हो सकता है ऋथवा ऋणु । ईश्वर का ऋश होने से जीव विभु नहीं हो सकता। ऋत: उसे ऋणु-परिमाण वाला कहना ही उचित है।

तुलसीदास ने जीव को नित्य माना है:

आकर चारि लाख चौरासी। जीव भ्रमत येहु जिव श्रविनासी।। या-छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधमशरीरा।। प्रगट सो तनु तव आगे रोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम रोवा।। ( राम तारा से ) मानस, कि॰ का॰, पृ॰ ३६०

जीव को 'श्रमल' तथा 'चेतन' कह कर गोस्वामी जी ने उसे स्व-प्रकाशमय भी माना है।

रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवान् को शेषी श्रौर जीव को उनका शेष स्वीकार किया गया है। तुलसीदास ने भी 'ईश्वर श्रश जीव श्रविनासी' कह कर जीव को भगवान् का श्रश स्वीकार किया है।

रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवान् ही जीवों के एकमात्र उपाय माने गए हैं। जब तक जीव भगवान् राम की शरण नहीं जाता तब तक उसका निस्तार सम्भव नहीं। तुलसीदास भी कहते हैं—

तब लगि कुसल न जीव कहुँ, सपनेहु मन विश्राम। जब लगि भक्त न राम कहुं, सोकधाम तिज काम॥

तब लिंग हृद्य बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ।। जब लिंग उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक किट भाथा। ममता तरु न तमी ऋधियारी। रागद्धेष उल्क सुखकारी।। तब लिंग बसत जीव मन मांही। जब लिंग प्रभु प्रताप रिव नाही॥ तुम्ह कृपाल जापर ऋनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविध मवसूला।। —मानस, ऋ० का०

श्रथवा—करम वचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार। तब लगि सुखु सपनेहुं नहीं किएं कोटि उपचार।। भारद्वाज, —मानस, श्र० का०, पृ० २२४

इन सब कथनो से स्पष्ट है तुलसीदास जी भगवान् राम को ही परमोपाय मानते थे। 'विनयपत्रिका' में भी गोस्वामी जी ने लिखा है:

संजम जप तप नेम धरम ब्रत बहु भेषज समुदाई।
तुलसिदास भवरोग रामपद प्रेमहीन नहि जाई॥
—विनय पत्रिका, पृ० ८१

जीवों को प्रपत्ति से ही मोत्त सम्भव है। रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रपत्ति पर बहुत श्रिधिक बल दिया गया है, यह हम पीछे देख चुके हैं। तुलसीटास जी ने भी स्वीकार किया है कि प्रपत्ति से ही मोत्त सम्भव है—

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हिह होइ जाई॥
तुम्हरी ऋपा तुम्हिह रघुनन्दन। जानिह भगत भगत उर चन्दन॥
—मानस, अ० का०, पृ० २३२

सचमुच भगवान् की जिन पर कृपाद्दिष्ट हो जाय उन्हें ससार के तीनो ताप न्याप्त नहीं हो सकते—

तुम्ह ऋपालजापर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला ॥ —मानस, उ० का०, पृ० ३६४

रामानन्द-सम्प्रदाय मे जीव श्रौर भगवान् मे ६ प्रकार के सम्बन्ध स्वीकार किए गए हैं। 'तोहि मोहि नाते श्रमेक' कह कर तुलसीदास ने ब्रह्म-जीव के पारस्परिक श्रमेक सम्बन्धों की श्रोर इंगित किया है, किन्तु उनकी श्रास्था 'सेव्य-सेवक सम्बन्ध' मे श्रिधिक जान पड़ती है। 'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न

तिरिश्च उरगारि' कह कर उन्होंने इसी पत्त का समर्थन किया है। राम को सेवक है भी प्रिय, इसे तुलसीटास ने ऋनेक स्थलो पर व्यक्त किया है। स्वय राम के मुख से उन्होंने कहलवाया है—

मम माया सम्भव परिवारा। जीव चराचर विविध प्रकारा॥ सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाए॥ तिन महं द्विज द्विज मह श्रुतिधारी। तिनमहुँ निगम धरम अनुसारी॥ तिन महं प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहुँ ते अति प्रिय विज्ञानी॥ तिन्हते प्रियमोहि पुनि निजदासा। जेहि गति मोर न दूसरि आसा। पुनि पुनि सत्य कहौ तोहि पाही। मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं॥ —मानस, उ० का०, पृ० ५३६

इसी प्रकार 'ईश्वर स्त्रश जीव स्त्रविनासी । चेतन स्त्रमल सहज सुख रासी' कह कर तुलसीदास ने जीव तथा ईश्वर में स्त्रशाशी भाव भी स्वीकार किया है। 'विनयपत्रिका दीन की बापु स्त्रापुही वाचो' कह कर उन्होंने ईश्वर स्त्रीर जीव के पिता-पुत्र सम्बन्ध की स्त्रोर भी सकेत किया है।

तुलसीदास ने भगवान् और जीव में सखा-सबध को भी स्वीकार है। वे कहते हैं—

राम प्रान प्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सब ही के।। मानस, अ० का०, पृ० २१०

भगवान् श्रीर जीव के श्रन्य सम्बन्धों की श्रीर तुलसीदास ने कोई स्पष्ट सकेत नहीं किए हैं । उन्होंने कुछ पित्तयाँ श्रवश्य ही इस प्रकार की लिखी है जिनसे मनमाने ढग का श्रर्थनिकालकर रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानों ने तुलसी को पक्का विशिष्टाद्वैत-मतानुयायी सिद्ध करने का प्रयास किया है। वस्तुतः तुलसीदास ने श्रपनी दार्शनिक मान्यताश्रों को इतनी श्रिधिक स्पष्टता से व्यक्त किया है कि उनकी उक्तियों को खींच-तान कर श्रन्यथा श्रर्थ निकालने का श्रवकाश ही शेष नहीं रहता। जहाँ इस प्रकार का प्रयास हुआ है, वहाँ निश्चय ही विषय-विवेचन दोषपूर्ण एवं एकागी हो गया है।

तुलसीदास द्वारा जीव-भेद-निरूपण—रामानन्द-सम्प्रदाय मे जीवो का जिस विस्तार से भेद-वर्णन किया गया है, उस प्रकार भेद-निरूपण करने का ३६०

कोई प्रयास तुलसोदास ने नहीं किया है। जीवों के भेद के सम्बन्ध में तुलसीदास ने केवल एक पंक्ति लिखी है—

विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥ मानस, ऋ० का॰, पृ० २६७

स्पष्ट है, विषयी, साधक श्रीर सिद्ध ये तीन प्रकार के ही जीव गोस्वामी जी को मान्य हैं। इनमें भी उन्होंने विषयी जीवों का विस्तार से वर्णन किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि गोस्वामी जी ने जीवों के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन उसी प्रकार किया है, जिस प्रकार रामानन्द-मम्प्रदाय में किया गया है। ऐसे विद्वानों में 'मानस सिद्धान्त तिलक' के लेखक श्री श्रीकातशरण जी प्रमुख हैं। उनके श्रनुसार गोस्वामी जी ने जीवों की विभिन्न कोटियों का इस प्रकार वर्णन किया है—

बद्ध---

श्राकर चारि लाख चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव श्रविनासी॥ उ० का०, दोहा ४३

सो माया बस भयेष गोसाईं। बंध्यो कीट मरकट की नाई॥ जड़ चेतनिह प्रन्थि परि गई। जद्पि मृषा छूटत कठिनई॥ तब ते जीव भयेष संसारी। छूट न प्रन्थि न होइ सुखारी॥ उ० का०, दोहा ११६

नुसुक्षु—

सिस्नोद्र पर जमपुर त्रास न।... ... उ० का०, दोहा ३६

मुमुक्षु--

जहं जहं विपिन मुनीश्वर पावउं। श्राश्रम जाइ जाइ सिर नावउं।। बूम्फंड तिन्हहि राम गुन गाहा। कहहि सुनहुं हरखित खगनाहा।।

छूटी त्रिविध ईषना गाढ़ी। एक लालसा उर ऋति बाढ़ी।।
रामचरन वारिज जब देखहुं। तब निज जन्म सुफल करिलेखडं।।
उ० का०, दोहा १०६

कैवल्यपरायण—सो कैवल्यपरमपद लहई। (उत्तरकाराड, ज्ञानदीपक प्रसंग, दोहा ११७-११८) मोत्तपरायण्—क भक्त— राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं। अनइच्छित आवइ बरियाई॥

भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मृ्ल श्रविद्या नासा ॥ उत्तरकारड, दोहा ११८

ख-प्रपन्न (१) एकान्ती-

मोरदास कहाइ नर श्रासा। करइ त कहहु कहा विस्वासा॥ उत्तर, टोहा, ४५

ये सेवक अनन्यगति, ज्यों चातकिह एक गति घन की। गीतावली, अ० का०, ७१

# २-परमैकान्ती-

जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह। श्र० दोहा, १३१

या

अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहु निर्वान। जनम जनम रित रामपद यह वरदान न आन॥ श्र० का ०, दोहा २०४

परमैकान्ती के दो भेदः आर्त्त और द्वप्त । आर्त्त (लक्ष्मण)— राम विलोकि बन्धु कर जोरे। देह-गेह सब सन तृन तोरे॥ अ॰ का॰, दोहा ६६

क्रपासिन्धु अवलोकि बन्धु तन, प्रान क्रपान बीर सी छोरे। गीतावली अ०११

मुक्त जीव—'सगुन उपासक मोच्छ न लेहीं।' कह कर मोद्ध का निषेध तथा 'जनम जनम रित रामपद यह वरदान न ऋान' लिख कर गोस्वामी जी ने सायुज्य मुक्ति मे ही ऋपना विश्वास प्रकट किया है। मुक्त का उदाहरण्—

मुकुत कीन्हि असि मारि ॥......अरण्य काण्ड, दोहा ३६ जीवन्युक्त—जीवन्युक्त ब्रह्म पर चरित सुनहिं तजि ध्यान। जेहि हरि कथा न कर्राह रति, तिन्हके हिय पाषान॥ उ० का०, पृ० ५१२

ज्ञानवन्त कोटिक मह कोऊ । जीवन्सुक्त सकृत जग सोऊ ।। उ॰ का॰, दोहा ५३ जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनिह निरन्तर तेऊ॥ उ० का०, दोहा ५२

सुक सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत ऋजहूँ। विनयपत्रिका, पद ८६

नित्य--गोत्वामी जी ने 'सन्तत सगुन ब्रह्म श्रनुरागी' जीवो का भी वर्णन किया है। ये जीव मोच्च सुख त्याग कर भगवान के साथ श्रवतार लेते-रहते है-

> निज इच्छा प्रभु श्रवतरइ, सुरमहि गो द्विज लागि। सगुन उपासक सग तह, रहिह मोच्छ सब त्यागि॥ कि॰, दोहा २६

महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा तथा डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी के जीव-तत्व विवेचन पर श्रद्धेत की छाप श्रिधिक पाई है। उनके श्रनुसार तुलसीदास ने जीव श्रीर ईश्वर में तत्वतः कोई भी श्रन्तर नहीं माना है। तुलसी के मत से जीव ईश्वराश होने से चेतन, श्रमल, श्रविनाशी एव सहज सुखराशि है, केवल मायाजन्य श्रिममान के कारण वह श्रपने को माया का ईश नहीं समभता है। जिस च्या उसे परमात्मा का ज्ञान हो जायगा, उसका जीवत्व तुरन्त ही मिट जायगा। डा० बलदेव प्रसाद मिश्र का कथन है: 'व्यक्तित्वाभिमान विध्वस के लिए यो भी विशिष्टाद्वेत वाद की श्रपेचा श्रद्धेतवाद ही श्रिधिक उपयुक्त है, क्योंकि विशिष्टाद्वेत वाद मत के श्रनुसार तो जीव का व्यक्तित्व नष्ट ही नहीं हो सकता।'—तुलसीदर्शन (पृ० २२०)। श्रागे वे पुनः लिखते हैं "उन्होंने पारमार्थिक श्रीर व्यावहारिक दोनो दृष्टिकोगों का यथास्थान उपयोग किया है....उनका यथार्थ दार्शनिक सिद्धान्त श्रद्धेत है, न कि विशिष्टाद्देत।" तुलसीदर्शन (पृ० २१२)।

वस्तुतः तुलसीदास ने एक ऋोर 'सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा', 'रज्जी यथाऽहें भूंमः' 'जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने' ऋादि लिख कर जीव ऋौर ईश्वर में ऋभिन्नता स्थापित की है ऋौर दूसरी 'ऋोर 'जीव ऋनेक एक श्रीकन्ता । परवश जीव स्ववश मगवन्ता ॥' लिख कर जीव ऋौर ब्रह्म में ऋन्तर भी स्वीकार किया है। एक ऋोर वे 'ज्ञान मोच्छ प्रद वेद बखाना' कह कर ज्ञान की महत्ता स्वीकार करते हैं, दूसरी ऋोर 'मुकुति निराटरि भगति लोमा ने' कह कर उन्होंने भिक्त को ऋत्यन्त ही प्रेय बतलाया है। यहाँ स्पष्ट ही वे ऋहैतवाद ऋौर भिक्त-मार्ग में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते से प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वानो

का तो यहाँ तक कहना है कि वस्तुत: यह समन्वय शकर श्रीर रामानुज के मतो मे नहीं किया गया है, वरन् श्रद्धेत के पारमार्थिक एव व्यावहारिक सत्यों में ही गोस्वामी जी ने श्रपनी श्रास्था व्यक्त की है। इस मत की पुष्टि गोम्वामी जी की इस उक्ति से की जाती है—

धरनि धाम धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहं लगि व्यवहारू॥ देखिय सुनिय गुनिय मन मांहीं। मोह मृल परमारथ नाहीं॥

ऊपर हमने देखा है कि गोस्वामी तुलमीदास जी 'श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर' के मत से बहुत दूर तक प्रभावित जान पड़ते है, श्रव यह स्पष्ट है कि रामानन्द स्वामी के मत में उनकी पर्याप्त आस्था थी। वे प्रतिभाशील कवि एव भक्त थे, उनकी बुद्धि समन्वय-वादिनी थी, ऋतः उन्होने ऋपने युग की प्रचलित विचार-घारास्रों में भी समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है। उनकी रचनास्रों में स्रनेक उदाहरखा ऐसे मिलते है, जिनसे उन पर श्रद्वैतवाद का प्रभाव सिद्ध किया जा सकता है--ऊपर कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए जा चुके हैं। साथ ही विशि-ष्टाद्वैतियो ने सप्रमाण उन्हें विशिष्टाद्वैत-मतानुयायी भी सिद्ध किया है। ऊपर उनकी भी विचारघारा का परिचय कराया गया है। ऐमी परिस्थिति मे किसी एक मत में ही तुलसीदास की त्रास्था थी, ऐसा कहना तर्क सगत नहीं प्रतीत होता। वस्तुतः वे एक भक्त थे, दार्शनिक नही । इस दृष्टि से शुक्ल जी का यह कथन "परमार्थ की दृष्टि से—गुद्धज्ञान की दृष्टि से—तो ब्राह्वैत मत गोस्वामी जी को मान्य है, परन्तु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धान्त के श्रनुसार भेद करके चलना वे अञ्छा समभते हैं।" गोस्वामी जी की विचारधारा का सही मूल्याकन उप-स्थित करता है। वस्तुतः उन्होने ऋदैत श्रीर विशिष्टाद्वैत दोनो के ही गुगा को लेकर उनके दोषों को अस्वीकार किया है।

प्रकृति—रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रकृति तत्व का निरूपण करते हुए कहा गया है कि यह नित्य, अज्ञ, अचेतन, विकाररहित, सम्पूर्ण विश्व का कारण, एक होकर भी अनेक वर्णों वाली, अजा, त्रिगुणात्मिका, अव्यक्तादि शब्दो द्वारा अभिहित, स्वतन्त्र व्यापारहीन, परार्थ और महटहंकारादि की सृष्टि करने वाली है। 'आनन्दभाष्य' में प्रकृति को भगवान् का अचिदश कहा गया है, प्रकृति स्वय अचेतन होने से जगत्कारण नही हो सकती, वह ब्रह्म के अधीन होकर ही जगत्स्वष्टि करती है। सृष्टि के पूर्व सूद्मचिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म कारणावस्था में रहता है, सृष्टिकाल में वही स्थूल चिद्चिद्विशिष्ट होकर उपादानत्व को प्राप्त

होता है। परिखाम विशेषखाश में ही होता है, विशेष्य निर्विकार रहता है। ससार की उत्पत्ति का कारण हे परमात्मा का सकल्प। केवल लीला-मात्र के लिए ही ईश्वर जगत्सुिंट करता है। ईश्वर ही आ्राकाश वायु तेज, आप, पृथ्वी, अन्नादि की सुष्टि करता है। उत्पत्ति मे जो क्रम रहता है, प्रलय मे ठीक उसी का उलटा कम होता है।

भगवदाचार्य जी ने प्रकृति-तत्व की कुछ श्रीर विस्तृत व्याख्या की है। उनके अनुसार अचित्तत्व के तीन प्रकार होते हैं — शुद्ध सत्व-रजस्-तमस् से रहित चन्दनादि को कहते हैं, ये नित्य एव ज्ञान-जनक हैं; मिश्रसंत रजस्-तमस् से मिलकर रहने वाले सत्व का नाम है, यह बद्धजीवो के ज्ञानानन्द का तिरोधानकर्ता है, उसी को त्रिगुण तथा माया के नाम से श्रमिहित किया जाता है। इसे ही प्रकृति, प्रधान, अञ्चक्त आदि नाम भी दिए गए हैं। इसी प्रकृति से महदादि २४ तत्वों की सुब्टि होती है।

तुलसीदास ने श्रिचित्तत्व का निरूपण् किया तो है, पर उसे 'माया' शब्द से ही श्रभिहित किया है, प्रकृति शब्द से नहीं। तुलसीदास के मत से यह समस्त प्रपंचात्मक जगत् माया ही है :

गो गोचर जह लिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई।। —मानस, ऋर० का०, प्० ३३०

यह माया स्वतन्त्र-व्यापार-हीन है। समस्त ससार को नचाने वाली माया भी भगवान् राम के ऋघीन है, उनके ही इगित पर वह क्रियाशील होती है:--

जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥ भृकुटि विलास नचावैताही। श्रस प्रभु छांडि भिजश्रकछु काही॥ —मानस, बा॰ का॰, पु॰ १०१

तुलसीदास ने इस माया को भगवान् राम की दासी भी कहा है, बिना राम की कृपा के इस माया से छूट जाना भी सम्भव नहीं है-

> व्यापि रहेड ससार महं, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखण्ड ॥ सो दासी रघुवीर कै, समुक्ते मिथ्या सोपि। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहौं पद रोपि॥

जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा।। सोइ प्रभु भ्रू विलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा।।
——मानस, उ० का०, पृ० ५२७

तुलसीदास ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में माया को कही भी नित्य एव श्रजा नहीं कहा है, किन्तु उन्होंने कुछ ऐसे सकेत दिए है जिनसे स्पष्ट है कि वे माया की नित्यता में विश्वास करते हैं—नीचे कुछ ऐसे सकेत उद्भृत किए जा रहे हैं:—

श्रित प्रचएड रघुपित कै माया। जेहि न मोह श्रस को जगजाया॥

-( नारद-मोह-प्रसंग )

सुरनर मुनि कोड नाहि, जेहि न मोह माया प्रवल ।

—( विष्णु नारद से )

तव विषम माया बस सुरासुर नागनर अग जग हरे।
भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसि कालकर्म गुनन्हि भरे॥
—( वेद, राम की प्रशसा करते हुए )

हरि माया कर अमित प्रभावा। विपुलवार जेहि मोहि नचावा॥ अग जग मय जग मम उपराजा।... ...

—( ब्रह्मा गरुड़ से )

जासु प्रवत्त माया वस, सिव विरंचि बड़ छोट। निश्चय ही शिव, विरचि, सुर-नर-मुनि-नाग त्रादि सभी को भ्रमाने वाली माया त्रनादि एवं नित्य है।

रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रकृति को अचेतन एव अश माना गया है। ब्रह्म के अचित्तत्व का यह प्रतीक है। तुलसीदास ने भी माया को जड़ कहा है। केवल ब्रह्म के आभासमात्र से इसमें सत्यता की प्रतीति होती है:—

जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह निकाया॥
—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ ६३

प्रकृति स्वयं तो विकारहीन है, किन्तु इसे सम्पूर्ण विश्व का कारण कहा गया है। वस्तुत: यह इसलिए सम्भव है कि प्रकृति को भगवान् राम का बल प्राप्त है। इस शक्ति के कारण यह समस्त ब्रह्माएड भर की सुव्टि च्यामात्र में कर देती है। तलसीदास ने भी लिखा है.—

सुनु रावन ब्रह्माग्र्ड निकाया । पाइ जासु बल विरचिति माया ॥ —हनुमान, मानस, पृ० ३८२

लब निमेष महुँ भुवन निकाया। रचै जासु श्रनुसासन माया॥
---मानस, बा० का०, प० ११२

मम माया सम्भव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ —मानस, उ० का०, पृ० ५३६

प्रकृति त्रिगुगात्मिका है श्रीर महदादि की सुष्टि इन्ही गुगो की महायता से करती है। तुलसीदास ने लिखा है—

एक रचै जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित निह निज बल ताके॥ —मानस, अ० का०, पृ० ३३०

गगन समीरादि की सुष्टि इसी भाया ने की है —

गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी।।
तव प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब प्रन्थिन्ह गाए॥
——मानस, सु॰ का॰, पु॰ ४०१-२

'श्रानन्दभाष्य' के मत से प्रपच सत्य हे । सृष्टि के पूर्व ब्रह्म सूद्म चिद्व-चिद्विशिष्टावस्था में रहता है, सृष्टिकाल में वही स्थूल चिद्विद्विशिष्ट हो जाता है। पहली कारणावस्था है, दूसरी कार्यावस्था। ससार को मिथ्या मान लेने से वेदान्त वाक्यों को भी मिथ्या मानना पड़ेगा। श्रातः 'श्रानन्दभाष्य' का यह निश्चित् मत है कि 'श्रध्यासवाद' को स्वीकार कर लेने पर श्रद्धित की भी सिद्धि नहीं होती। श्रातः इस प्रथ में मायावाद का बड़ी कड़ी शैली में खडन किया गया। तुलसीदास 'श्रानन्दभाष्य' के मत से सहमत होते से नहीं प्रतीत होते। वे लिखते हैं—

यत्सत्त्वादमृषैवभातिसकलं रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः।

मा॰, बा॰ का॰, श्लोक ६

जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह निकाया ॥ —मानस, बा० का०, प्० ६३ जोग वियोग भोग भल भदा। हित अर्नाहत मध्यम श्रम फदा॥ जनमु मरनु जह लिग जग जालू। सम्पति विपति फरमु अरु कालू॥ धरिन धामु धनु पुर परिवाहः। सर्गु नरकु जह लिग व्यवहाहः॥ देखि असुनि अमुनि अमन माही। मोह मूल परमारथ नाहीं॥

सपने होइ भिखारि नृप, रक नाकपति होइ। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंचु जित्र जोइ॥

—मानस, ऋ० का०, पु० २१८

जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा॥ सोइ प्रभु श्रू विलास खगराजा। नाच नटी इव सोहत समाजा॥

—मानस, उ० का०, पृ० ५२७

इन पित्तयों से स्पष्ट है तुलसादास प्रपचात्मक जगत् को मिथ्या मानते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार मायावादी इसे मानते श्राए हैं। जिस प्रकार मायावादियों ने पारमार्थिक सत्य को वास्तविक माना है, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी 'मोह मूल परमारथ नाहीं' कह कर पारमार्थिक सत्य मे श्रपना विश्वास प्रकट किया है। श्रन्यत्र श्रनेक स्थलों पर उन्होंने संसार को श्रसत्य ही माना है। इस सम्बन्ध मे उन्होंने उदाहरण भी वही लिए है, जिन्हें मायावादी प्राय: उद्भृत किया करते हैं। डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने उन्हें बड़े क्रमबद्ध दग से एकत्रित किया है। मैं ज्यो-कान्त्यों उसे उद्धत कर रहा हूं—

उमा कहहुं मै अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत् सब सपना।। पृ० ३१२-१५ (ना० पृ० सभा सस्करण्)

> जथा अनेक भेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥ ४७५-११,१२

मृठहु सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ ५७-१३,१४

रजत सीप महुँ भास जिमि, जथा भानु कर वारि। जद्पि मृषा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सकइ कोच टारि॥ यहि विधि जग हरि श्रास्नित रहई। जदिप श्रसत्य देत दुख श्रहई।। जौ सपने सिर काटइ कोई। बिनु जागे दुख दूरि न होई।। ५६-२१ से २६

चितव जो लोचन ऋंगुलि लाए। प्रगट जुगल सिस तेहि के भाए॥ ५६-१७

नौकारूढ़ चलत जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा॥ ५७५-१७

सो तै ताहि तोहि नहि भेदा। बारि बीचि इव गावहि बेदा॥
४६६-८

जदिप मृषा तिहुं काल सोइ, भ्रम न सकइ कोंड टारि॥ ४६-१४

निश्चय ही प्रकृति के सम्बन्ध मे ये समस्त उक्तियाँ यह स्पष्ट कर दे रही हैं कि तुलसीदास का विशिष्टाद्वैत मे उतना विश्वास नहीं था, जितना ऋदैतवाद में । माया-वाद की ही शैली में उन्होंने माया के दो मेद भी किए है—विद्या-माया, ऋविद्या माया। उनमें से एक बहुत ही दुष्टरूपा एव दुख देने वाली है, जीव उसी के कारण भवकूप में पड़ा हुआ है। दूसरी त्रिगुणात्मिका है और प्रभु की प्रेरणा से समस्त विश्व की रचना करती है। वस्तुतः माया के कारण ही निर्मुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे पुरहिन जल को घर लेती है उसी प्रकार माया ने भी ब्रह्म को घर रखा है—'पुरहिन सघन श्रोट जल, विगिन पाइश्च मर्म । मायाच्छन्न न देखिए जैसे निर्मुण ब्रह्म।' अ० का०, पृ० ३४८। इस माया के परिवार हैं लोभ, मोह, तृष्णा, कोध, श्रीमद, प्रभुता, मृगलोचनी, गुणी होने का गर्व, मानमद, योवन, ममता, मत्सर, चिन्ता, शोक, सुत-वितलोक की कामना, काम, दम्भ, कपट और पाखरड (मानस, उ० का०, पृ० ५२७)।

'श्रानन्द भाष्य' के अनुसार प्रकृति (प्रधान) ब्रह्म के श्रधीन होकर ही जगत्कारण हो सकती है, अतः विकारादि दोषों का पर्यवसान प्रकृति में ही हो जाता है और ब्रह्म की निर्विकारता स्वतः सिद्ध हो जाती है। तुलसीदास के अनुस्तर माया राम की दासी है और उन्हीं के इगित परइस विश्व ब्रह्माएड की सुष्टि करती है, यह पहले कहा जा चुका है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्रह्म इस जगत् की सुष्टि ही क्यो करता है ? 'आनन्दभाष्य' का उत्तर है कि जिस प्रकार केवल कीड़ार्थ ही राजादि कन्दुक कीड़ा करते हैं, उसी प्रकार अवास समस्त काम ब्रह्म

जगत्स्रिष्टि केवल लीलामात्र के लिए करता है। विषमता श्रीर सहार का हेत्र कर्म ही है, ईश्वर नहीं। तुलसीदास ने भी इस जगत् को भगवान् राम की लीला कहा है, उनकी यह लीला सुरों को सुख देने वाली तथा दुर्जनों को सुग्ध कर-ने वाली है—

श्रिसि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥ मानस, उ०का०, पृ०५२८

गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरिहत दनुज विमोहनसीला। -शकर दुलसीदास ने भी संसार को काल, कर्म श्रीर गुणो के वश होकर दिन रात भ्रमित रहने वाला कहा है। वे कहते हैं—

तब विषममायावस सुरासुर नाग नर ऋग जग हरे। भवपंथ भ्रमत श्रमित दिवस निसि काल कर्म गुनिन्ह भरे॥ मानस, उ० का०, पृ ४९६

इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलसीदास 'श्री वैष्ण्व-मताब्ज-भास्कर' ग्रन्थ की विचारघारा से बहुत दूर तक प्रभावित हैं, किन्तु 'श्रानन्दभाष्य' के मत से वे पूर्ण्तया सहमत नही। एक श्रोर 'श्री वैष्ण्व-मताब्ज-भास्कर' ही की भाति उन्होंने प्रकृति को नित्य, श्रग्र, श्रचेतन, सम्पूर्ण विश्व का कारण, स्वतन्त्र व्यापार हीन एव महदहकारादि की सृष्टि करने वाली माना है, दूसरी श्रोर 'श्रानन्दभाष्य' की भाति ही उन्होंने प्रकृति को ईश्वराधीन होकर जगतसृष्टि करने वाली, जगत् को भगवान् की लीला श्रीर विषमता तथा संहार का कारण कम को ही माना है। किन्तु 'श्रानन्दभाष्य' मे जहाँ प्रकृति को भगवान् का श्रचिदंश तथा प्रपच को सत्य माना गया है, वही तुलसीदास ने प्रपंच को श्रमत्य एव स्वप्नवत् माना है। यह समस्त ससार, उनके मत से, मोहमूल है, परमार्थ नहीं। 'मृगवारि', 'सीपी मे रजत का श्रामास' तथा 'रज्जु मे सर्प का श्रम' श्रादि उदाहरणों से उन्होंने श्रपने मत का स्पष्टीकरण भी किया है। इस प्रकार समग्रतः रामानन्द के मत को स्वीकार करते हुए भी तुलसीदास श्रद्धैत-वाद की श्रीर विशेष भुके थे श्रीर इसका एक बहुत बढ़ा कारण उनका प्रकृति के स्थान पर 'माथा' शब्द का प्रयोग करना था।

शकराचार्य के दर्शन में 'माया' का एक विशेष स्थान है। आचार्य शकर ने 'माया' को ब्रह्म की शक्ति विशेष माना है। आग्न से जिस प्रकार उसकी जलाने वाली शक्ति अपृथक् है उसी प्रकार माया ब्रह्म से अपृथक् है। जिस प्रकार श्रज्ञान श्रावरण श्रीर विचेष के द्वारा श्रसत्य को भी सत्यवत् प्रितिमासित करता है श्रथवा जिस प्रकार नट इन्द्रजाल के प्रभाव से श्रज्ञानियों को श्रसत्य में भी सत्य का श्रामास कराता है, उसी प्रकार माया श्रज्ञानियों में भ्रम की उत्पत्ति करती है। ईश्वर की हिंदि से माया ब्रह्म की प्रपचात्मक जगत् की सृष्टि करने की इच्छामात्र है, ब्रह्म न तो उससे प्रभावित होता है श्रीर न उसे वह घोला ही दे सकती है। हम श्रज्ञानियों के लिए माया भ्रम उत्पादन करने वाली श्रविद्या या श्रज्ञान है। माया श्रनादि है, यह भावरूप श्रज्ञान है। रामानुज के मत से माया ब्रह्म की वास्तविक सृष्टि-शांक्त है, श्रथवा ब्रह्म के श्रन्तर्गत स्थित श्रविचत्तव को ही वे माया मानते हैं, जो वस्तुत स्थार में परिण्यत हो जाता है। शकराचार्य के मत से ईश्वर में (श्रविद्श के रूप में भी) कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल वाह्म है, वास्तविक नहीं। इसीलिए शंकर के मत को विवर्तवाद कहा गया है। शंकर ने यह स्वीकार किया है कि माया को त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी कहा गया है, पर उनके मत से इसे साख्य की प्रकृति नहीं समक्ष लेना चाहिए, जो एक स्वतन्त्र सत्ता है। माया तो ब्रह्म की एक शक्तिमात्र है श्रीर पूर्णत्या उसी पर निर्भर रहती है।

तुलसीदास ने भी प्रपच को अप्रत्य, भ्रम एव मिथ्या कहा है, रामानुज की भाँति ब्रह्म के अचिदश का वास्तिवक परिग्णाम नहीं। इस प्रकार वे विवर्तवाद में अधिक विश्वास से करते प्रतीत होते हैं, परिग्णामवाद में या विशिष्टाहैंत में कम। लगता है रामानन्द के समय तक रामानन्दी-सम्प्रदाय में विशिष्टाहैंत के प्रति अधिक मोह नहीं था, इसीलिए तुलसी उनसे प्रभावित होकर भी 'श्रानन्दभाष्य' की विचार-पद्धित में विशेष विश्वास न कर सके। रामानन्द-सम्प्रदाय में दार्शनिक सिद्धान्त की दृष्टि से साम्प्रदायकता का विकास धीरे-धीरे हुआ है और आज भी इस सम्प्रदाय में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विशिष्टा-दैत में पूरा विश्वास नहीं रखते, वे भक्त कहलाने की अपेन्ना 'योगी' ही कहलाना अधिक पसन्द करते हैं।

मोच तथा साकेत धाम—रामानन्द-सम्प्रदाय में सायुज्य मुक्ति में ही विश्वास किया जाता है। भक्त को केवल भगवान् की सेवा करने तथा उनके साथ विहार करने में ही आनन्द आता है। जिस पर भगवान् की कृपा है जाती है, वह इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है और कालान्तर में शरीर-त्याग कर अर्चिरादि मार्गों को पार करता हुआ साकेत-धाम पहुँच जाता है। तुलसीदास के भी मत से सगुणोपासक भक्त मोच्च स्वीकार नहीं करते, वे तो केवल भक्ति-अविरल भक्ति—की कामना करते हैं—

सगुनोपासक मोच्च न लेहीं। तिन्हं कहुँ राम भगति निज देहीं॥
—. मानस, ल॰ का॰, पृ॰ ४७६

श्रन्यत्र, रामेश्वर की स्थापना करते समय स्वय भगवान् राम ने कहा है कि जो रामेश्वर को गगाजल लाकर चढ़ाएगा उसे सायुज्य मुक्ति मिलेगी:— जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ —: मानस, ल० का०, पृ० ४०४

भक्तो को राम सायुज्य मुक्ति ही देते हैं---

असकि ह जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा बैकुएठ सिधारा।। ताते मुनि हरिलीन न भयऊ। प्रथमिह भेद भगित बर लयऊ॥
—: मानस, अ० का०, प० ३२५

या

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइ पितहिं दीन्हेउ हढ़ ज्ञाना॥ तातें उमा मोच्च नहिं पावा। दसरथ भेद भगति मन लावा॥ — मानस, ल० का०, पृ० ४४६

यही नहीं, तुलसीदास ने भिक्त को मोच्च से श्रिधिक महत्त्व भी दिया है। वे कहते हैं—
ज्ञानपथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ निह वारा॥
जौ निर्विष्ठ पंथ निर्वहर्इ। सो कैंवल्य परम पद लहई॥
अति दुर्लभ कैंवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम वद॥
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवइ बरिआई॥
जिमि थल बिनु जल रिह न सकाई। कोटि भौति कोड करइ उपाई॥
तथा मोच्च सुख सुनु खगराई। रिह न सकइ हिर भगति विहाई॥
अस विचारि हिर भगत सयाने। मुकुति निरादर भगति लुभाने॥
—: उ० का०, पृ० ५५६

मोत्त के सम्बन्ध मे तुलसीदास ने श्राचिरादि मार्ग की श्रोर कुछ भी , सकेत नहीं किया है। कदाचित् इस मार्ग में उनका कोई विश्वास ही नहीं था।

मोच्च का फल माना गया है-भगवल्लीला के सुख का अनुभव करना। तुलसीदास कहते हैं--

सुअन अनेक रोम प्रति जासू। येह प्रभुता कछु बहुत न तासू॥
सो महिमा समुकत प्रभु केरी। येह वरनत हीनता घनेरी॥

सोउ महिमा खगेस जिन्हजानी । फिरि येह चरित तिन्हहुं रितमानी ॥ सोउ जाने करफल येह लीला । कहिं महामुनिवर दमसीला ॥ —: मानस, उ० का०, प० ५०२

'आनन्दभाष्य' में सूद्धम शरीर की बड़ी लम्बी-चौड़ी चर्चा की गई है, तुलसी-दास इस संबंध में मौन ही हैं।

उपयु<sup>5</sup>क्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसीदास का विश्वास सायुज्यमुक्ति में तो था, किन्तु श्रिचिरादि मार्गों में उनकी विशेष श्रास्था नहीं थी। यहाँ भी वे विशिष्टाद्वैत मत को समग्रत: नहीं स्वीकार करते हैं।

साकेत— तुलसीदास ने साकेत लोक का कोई चित्र उपस्थित नहीं किया है। साकेत के लिए वे 'बैकुएठ' शब्द का ही प्रयोग करते हैं—

श्रस किह जोग श्रगिनि तनु जारा। राम कृपा बैकुएठ सिधारा॥ ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमिह भेद भगति वर लयऊ॥ —: मानस, श्र० का, पु० ३२५

फिर भी तुलसी के राम को 'श्रवध' बैकुएठ से भी श्रधिक प्रिय है—
जद्यपि सब बैकुएठ बखाना। वेद पुरान विदित जगजाना।।
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। येह प्रसंग जानइ कोड कोऊ।।
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि सरजू बह पावनि।।
जा मज्जन ते विनहि प्रयासा। मम समीप नर पावइ बासा॥
अति प्रिय मोहि इहां के वासी। मम धामदा पुरी सुखरासी॥
—: मानस, उ० का०, पु० ४६०

किन्तु साकेत को उन्होंने 'मम धामदा पुरी सुखरासी' हो कहा है। निश्चय ही राम का धाम 'श्रवध' से भिन्न है---

> करेहु कलप भरि राज तुम्ह, मोहिं सुमिरेहु मन मांहि । पुनि मम 'धाम' सिधाइहहु, जहाँ संत सब जाहिं॥

रामानन्द-सम्प्रदाय में भगवान् के इस धाम को 'साकेत' ही कहा गया है।
रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत रिसक-शाखा में इस 'साकेत' लोक का अग्र आहि नेबड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है। तुलसीदास ने लौकिक अयोध्या का चित्र बहुत
ही विस्तार से दिया है और साथ ही यह बतलाया है कि रामराज्य में यह पुरी
किस प्रकार वैभव-सम्पन्न थी, किन्तु कहीं भी वे इसके माध्यम से 'साकेत'
लोक की ओर संकेत करते नहीं प्रतीत होते। उनका विश्वास राम के धाम

विशेष में तो अवश्य था किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उनके मत से इस धाम का नाम साकेत ही था।

## ख. रामानन्द श्रीर कबीर

### भूमिका

गुरु-शिष्य सम्बन्ध-'भक्तमाल' के लेखक नाभा जी ने कवीर को रामानन्द जी के शिष्यों में सर्व प्रमुख माना है। रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रन्थों-'श्रगस्त्य सहिता' श्रादि मे भी कबीर को रामानन्द का शिष्य ही माना गया है। स्रन्य सभी परम्परास्रों ने भी कबीरदास स्त्रीर रामानन्द के सम्बन्ध-विशेष को स्वीकार किया है। हिन्दी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार तथा निर्भेश-सम्प्रदाय श्रीर कबीर के विशेषज्ञों रे मे ऋधिकाश ने भी कबीर को रामानन्द स्वामी का शिष्य स्वी-कार किया है, यद्यपि श्री परशराम चतुर्वेदी जैसे कुशल स्रालोचकों ने इस सम्बन्ध में सदेह भी प्रकट किया है-'वास्तव में जब तक कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाग्। नहीं मिलता तब तक स्वामी रामानन्द, शेख तकी, पीताम्बरपीर वा किसी भी एक व्यक्ति को हमें कबीर साहब का गुरु वा पीर नहीं मान लेना चाहिए। 13 फिर भी स्वय उन्होंने ही एक भी ऐसा प्रमागा नहीं प्रस्तुत किया, जिससे लगभग ५०० वर्षों से चली श्राती हुई इस परम्परा को सहसा श्रस्वीकार किया जा सके। प्रायः किसी भी विद्वान ने कबीर श्रीर रामानन्द के इस सम्बन्ध के विषय मे कोई श्रन्त:साच्य नहीं प्रस्तुत किया। कारण स्पष्ट है-रामानन्द जी के मत के सम्बन्ध में ही जानने का श्रभी तक कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया । प्रायः श्रग्रेज विद्वानो के मतों के ही आधार पर हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने अपनी धारणाएँ बनाई हैं। रामानन्द सम्प्रदाय के निकट सम्बन्ध मे ब्राकर, स्वामी रामानन्द जी के ग्रन्थों का श्रध्ययन कर, उनके मतों की विस्तृत विवेचना करके कबीर पर उनके

१—हिन्दी साहित्य का इतिहास—पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ७५। हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० रामकुमारवर्मा, पृ० ३५३। कवीर अन्यावलीभूमिका—डा० श्याम सुन्दरदास, पृ० २५-२६।

२-हि० का० नि० स०-डा० पी० द० वर्य वाल, पृ० ४४; कवीर, ह० प्र० दिवेदी, पृ० ६४; स० स० कवीर-डा० रा० कु० वर्मा, पृ० २४।

३-- ड० मा० स० प०-पं० प० च०, पृ० १६१।

प्रभाव को देखने का कदाचित् यह सर्वप्रथम प्रयास है। श्राशा है, कबीर श्रीर रामानन्द जी के सम्बन्ध की श्रन्तः साद्ध्य के श्राधार पर पुष्टि श्रिधिक स्थायी एवं मृल्यवान् होगी।

राम—कबीरदास ने रामानन्द स्वामी की ही भाँति राम को विश्व का खब्टा माना है। यह ब्रह्म ज्योतिस्वरूप है, दिव्य गुगो का समुद्र है। इस राम का कोई मर्म नही जानता, वह सम्पूर्ण ब्रह्माएड में परिव्याप्त है, सबके अन्तर में भी वही है, शिव, सनकादि और नारद इसी ब्रह्म राम में निवास करते हैं, उसके पद्पंक को की सेवा करते हैं। इस राम का प्रताप अद्भुत है। कोटि सूर्य जैसा उनका प्रकाश है, करोड़ों महादेव के कैलाश जैसा उनका निवास स्थान है, ब्रह्मा, दुर्गा, चन्द्रमा, तैतीसो देवता, नवग्रह, धर्मराज, कोटि कुबेर, लद्मी, इन्द्र, गम्धर्व आदि-आदि सभी दिन-रात उसकी सेवा करते हैं। जिस रावग्र का पनिहार समुद्र था, जिसकी शक्ति अपार थी, उसकी सेवा करते हैं। जिस रावग्र का पनिहार समुद्र था, जिसकी शक्ति अपार थी, उसकी सेवा का उन्ही राम ने विनाश किया था, उन्हीं ने सहस्रबाहु का भी वध किया था। वही गोपाल अनन्त कलाओ वाला नटवर है, करोड़ो कन्दर्ग उसी की बन्दना किया करते हैं। कबीरदास भी उसी सारंग-पाणि भगवान् से अभयपद की याचना करते हैं। अपने अनेक पदो में कबीरदास ने राम के इसी विराट् व्यक्तित्व की उपासना-आराधना की है। कबीर दास का यह राम अविनाशी है। वह सर्वशक्तिमान् है। मन और वाग्री से परे है। ध

१—क॰आपुद्दी कर्ताभयेकर्तारा । बहुविधि वासन गढे कुभारा । बीजक, स० प्रेमचन्द, पृ० ४० (ख) करता की गति श्रगम है। कबीरप्रधानली, पृ० १८। ग-ब्रह्म कुलाल मैदिनी भरिया-सचिप्त सतकबीर, पृ० ६७।

२ — पारम्बस के तेज का कैसा है उनमान। कहिने कू सोभा नहीं देख्या ही परवान॥ कबीर अथावली, ए० १२।

३—कबीर प्रीतको तौ तुभा से बहु गुणियाले कन्त । जौ हिस बोलों श्रीर सूती नील लगाऊँ दत । क० प्र०, ५० १८ तथा ५० ६३ ।

४-क० म०, ५० ६८।

५--वही, पृ० २०२-३।

६-वही, पु० ६६, पु० १६६, पु० २०१, पु०३०७ आदि ।

७—कहें कबीर सारी दुनियां विनसे रहल राम श्रावनासी हो। सं० स० कबीर, ए० ११४।

५-- क० मं० पृ०, १२६।

१-वही, ए० १७, १८, ५६, ६२।

राम नित्य हैं-म्रादि मध्य अरु श्रत लों श्रविहड़ सदा श्रभंग - चतुर्वर्ग फलो के दाता हैं। कबीरदास के भी राम श्यामवर्ण के हैं। है

रामानन्द जी की भाँति कबीरदास जी के राम भी असख्य कल्याण गुणों के आकर हैं। कबीरदास इन गुणों की गणना करने मे असमर्थ हैं, सनक, सनन्दन, महेशादि भी उनकी गणना नहीं कर सकते।

कबीरदास के एक मात्र उपास्य भगवान् राम ही है। एक 'जनम' के कारण वे क्यों असल्य देवताश्रो की उपासना करें, क्यों न राम की ही पूजा करे जिनके भक्त शकर जी भी हैं।

पुरुषोत्तमराम स्नानन्दस्वरूप हैं। व वे सर्वत्र ही व्याप्त हैं। °

राम शरणागत रक्तक हैं। 'जिस दिन किसी की भी सहायता नहीं मिलती, उस दिन राम ही सहायक होते हैं। मुफ्ते तन्त्र, मन्त्र का ज्ञान नहीं है, न मुफ्ते वेद मालूम है, न भेद; राम ने पिएडतों की ऋोर पिछ्जवारा ( मदिर का ) कर दिया और मुख उधर जिधर नामदेव थे; राजा अम्बरीष के लिए भी चक्रसुदर्शन उन्होंने ही चलाया था, कबीर का ठाकुर भक्तों का हितकारी है।' उसी ने नृसिंहावतार धारण कर 'हरिण्कश्यप' का बध किया था। ९

राम उदार तथा भक्तवत्सल हैं। उनकी उदारता जाति-पॉति का भी सीमाति-क्रमण कर जाती है। १० प्रभु अपनी चिन्ता न करने वाले की भी चिन्ता करता है। ११ कबीरदास ने अपनी अनेक साखियों एव पदों मे भगवान् की दयालुता, भक्तों की पीर को दूर करने की उनकी बानि आदि का वर्णन किया है। १२ यह

१-क गं, पृ दहा

२--वही, पृ० ४६, १७२।

३-स० स० कबीर, पृ० १६।

४---क० म०, प० ३२६।

५-वही, पृ० १२६।

६—वही, पृ० १=७।

७—वही, पृ० १३६।

द-वही, पृ० १२७।

**६—वही, पृ०** १४ ।

१० - वही, पु० १ दोहा १।

११--वही, पृ० ५८।

१२—वही, पृ० १८५ ।

हरिभजन का ही फल है कि नीच ऊँची पदवी को पा जाता है श्रीर उसके द्वार पर 'निसान' बजने लगता है, भजन के ही प्रभाव से पाषाणा भी जल पर तैरने लगा था, श्रधम भील, गिएका श्रादि विमान पर चढ़ कर स्वर्ग चले गए। ह लाख तारे, चाँद श्रीर सूर्य सभी चलते हैं, किन्तु भक्त का पद श्रटल होता है। कबीरदास उन्हीं भगवान् की शरण मे प्रवेश करते हैं जिनके साची वेद हैं, सन्त श्रीर सज्जन जिनका कथन-अवण करते हैं। कबीरदास का दृढ़ मत है कि इसी भगवान् की सेवा करने से सब कुछ मिल जायगा, जिस प्रकार वृद्ध की जड़ सींचने से समस्त शाखाश्रों को भी जल मिल जाता है। इस प्रकार के श्रमेक पद कबीर प्रन्थावली मे भरे पड़े है।

कबीरदास ने ब्रह्म श्रीर जगत् के सम्बन्ध पर भी विचार किया है। उनका हड मत है कि समस्त ब्रह्माएड की रचना करने वाला ईश्वर-रामराया-कर्ण-कर्ण में व्याप्त है। जिसने शशि-सूर्य की रचना की, जो पावक का खण्टा है, नेत्र-नासिका, दशन, श्रोष्ठ श्रादि की जिसने सृष्टि की वह भला कभी दूर कहा जा सकता है। स्पष्ट है कबीरदास राम को जगत्स्रष्टा मानते हुए भी उन्हें कर्ण-कर्ण में व्याप्त मानते हैं। कबीरदास ने रामानन्द जी द्वारा ब्रह्म श्रीर जगत् में स्थित नव सम्बन्धों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, श्रतः इस सम्बन्ध में उनकी क्या धारणा थी, यह निश्चित् रूप से नहीं कहा जा सकता।

कबीरदास ने जीव और ब्रह्म के सम्बन्धों पर भी विचार किया है, किन्तु अत्यन्त ही अस्पब्ट रूप से। कबीरदास के मत से नरहिर ने ही जीवों की सुब्धि की है और वही उदर में उनका पालन भी करते हैं। इस हब्धि से कबीरदास ने ईश्वर और जीव के पिता-पुत्र संबंध को भी स्वीकार किया है। उन्होंने मगवान को कभी अपनी माँ श्रीर कभी अपना पिता माना है और उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। भार्या-भर्तृत्व सम्बन्ध की श्रोर भी कबीरदास ने अनेक स्थलों पर संकेत किया है। 'कबीर-ग्रन्थावली' में इस ढंग के अनेक पद

१-वही, पृ० १६०।

२-वही, पृ० १२४।

३--वहा, पृ० २६६, ३०७, १२४, १५३, १७६।

४--वही, पु० १७७।

४--क० म०,ए० ४७।

६—वही, पृ० १२३। ७—वही, पृ० २०६।

श्राते हैं वहाँ उन्होंने राम को श्रपना पित श्रीर श्रपने को उनकी 'बहुरिया' माना है। साथ ही राम के साथ 'एक मेंक हैं सेज' सोने की भी कामना प्रकट की है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 'सभी लोग राम की नारी हैं, मुक्तसे श्रीर नहीं हुआ जाता'। कि कबीरदास ने राम को श्रपना स्वामी श्रीर श्रपने को उनकी 'कुतिया' तक कहा है, इस प्रकार वे ब्रह्म-जीव के स्व-स्वामी संबंध को भी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने सेव्य-सेवक सम्बन्ध में भी श्रनेक साखियाँ कहीं हैं। वे कहते हैं:— 'कबीर राम का कूता है श्रीर मोतिया उसका नाम है। उसके गले में राम की रस्सी पड़ी है, वह जिधर खींचेगा कबीर उधर ही जायगा। 'हें 'मैं तो राम का गुलाम हूं, मेरा तन मन धन राम को ही समर्पित है। स्वामी मुक्ते बेच भी सकते हैं। 'प्रश्रात्मा-श्रात्मीयत्व सम्बन्ध पर भी कबीरदास ने कुछ साखियाँ कहीं हैं—'श्रपिग्डी पिग्रड में ही रहता है, संतो, मुक्ते बड़ा श्रचम्मा लगता है।' भोग्य—भोक्तृत्व सम्बन्ध पर भी कबीरदास ने कुछ साखियाँ कहीं हैं—'श्रपिग्डी पिग्रड में ही रहता है, संतो, मुक्ते बड़ा श्रचम्मा लगता है।' भोग्य—भोक्तृत्व सम्बन्ध पर भी कबीरदास ने कुछ साखियाँ कही हैं 'मुक्त में मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा तुम्ही को देने से मेग क्या लगता है।' यह श्रात्मसमर्पण की प्रवृत्ति कबीरदास ने श्रपने गुरु से ही निश्चित् रूप से ली थी।

भगवान् के पार्षदों तथा श्रचांवतार श्रादि मे कबीरदास का कोई विश्वास नहीं है। मूर्तिपूजा की तो उन्होंने जी खोल कर निन्दा की है।

फिर भी कबीरदास के राम रामानन्द जी के राम से श्रभिन्न नहीं थे। श्रवतारी राम मे—दाशरिथ राम में—कबीरदास का विश्वास बहुत ही कम था। निर्गुण, निरन्जन राम मे उनका श्रिषक विश्वास था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है: 'तीनों लोक राम को दशरथ का पुत्र कहता है, किन्तु राम नाम का मर्म ही दूसरा है। उनका श्रवतार दशरथ के घर नहीं हुआ था श्रीर न लंका के राजा ने उन्हें सताया ही था। हे संतो, जो श्राता-जाता है, वह तो माया है। प्रतिपाल न तो कहीं जाता है, न श्राता है, वह काल-विवश नहीं है। न तो वह

१-वही, पृ० १६२।

२—स० स० कबीर, पृ० ८७।

३-वही, पु० २०।

४-वड़ी, पृ० २०।

५-वही, पृ० १२४।

६-वही, पु० १८।

७--वही, पृ० १६ ।

कच्छ-मच्छ होता है और न उसने असुरों का संहार किया। वह दयाल है, उसका किसी से कोई द्रोह ही नहीं है, वह किसको मारेगा। कर्ता न तो वाराह कहा गया श्रीर न उसने धरती का कमी भार ही धारण किया, यह सब काम साहब का नहीं है, सारा ससार भूठ ही कहता है। जो खम्मे को फार कर बाहर होता है, ससार उसी का विश्वास करता है, जिसने 'हिरस्यास्त्' का बध किया था वह कर्ता नहीं हो सकता । वामन रूप होकर बलि से उसने याचना नहीं की, जो याचक था वह तो माया है। पर्ध्याम होकर उसने चित्रियों का सहार नहीं किया, यह छल माया ने ही किया। सुजनहार ने सीता का व्याह नहीं किया, पाषाया से उसने जल को नहीं बॉधा । वह गोपियों का बड़ा ग्वाल होकर गोकल नहीं आया और न उसने कंस को ही मारा । साहिब बड़ा 'मेहरबान' है. वह न तो कभी जीतता है श्रीर न कभी हारता है। कर्ता कभी न तो बौद्ध कहा गया श्रीर न उसने श्रसरो का संहार किया। कलकी श्रवतार भी उसने नहीं लिया। यह सब ईश्वरी माया है। जिसने कर्त्ता की पूजा कर ली. वह कही जन्म नहीं लेता है।" कबीरदास का यह राम अगम्य है, अगोचर है, श्रन्तः करण मे निवास करता है। वह न तो भारी है. न हलका . उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता । वेद कुरान की तो वहाँ तक 'गिमि' ही नहीं है। 'संतो, यह ऋषिरडी पिरड में ही निवास करता है। पानी से पतला, धुस्रॉ से च्ची गु, पवन से भी जो तीव है,' कबीरदास ने उसी से दोस्ती की थी। 'उस तक न तो चीटी चढ सकती है, राई भी ठहर नहीं सकती; मन पवन की वहाँ पहुँच नहीं ।' केवल कबीरदास वहाँ तक पहुँच सके थे। 'यह राम पावक-रूपी है श्रीर घट-घट में समाया हश्रा है। 'चित्त चकमक' लगता नहीं, इसीलिए धुँ आ हो-हो जाता है। इस अनुपम तत्व को न तो मह है, न माथा, न तो उसका कोई रूप है। पुष्पगध से भी वह पतला है श्रीर फिर भी उसके गुरा श्रानन्त हैं। सात समुद्र की मिस बना कर बनराजि को यदि लेखनी बनाई जाय श्रीर घरती को कागज बना कर उस पर लिखा जाय, तो भी राम के गुगा का श्चन्त नहीं हो सकता। सचमुच जो श्चवएर्य है, उसका वर्णन किया ही कैसे जा सकता है ? सभी कह-कह कर थक गए ।' ब्रह्मा, सनकादि जब उसका वर्णन नहीं कर सके, तब कबीरदास कैसे कर सकते थे ? निरन्जन और अविनाशी ब्रह्म भला कभी नन्द का नदन हो सकता है ? जब घरती और आकाश नहीं था. तब यह नन्द कहाँ था ? श्रविनाशी का जन्म नहीं होता. नन्द तो चौरासी लाख

१--बीजब-स० प्रेमचन्द, पृ० ६३।

योनियों मे दौड़ता-दौड़ता थक गया। स्पष्ट है राम निर्गुण ही हैं। कबीर-दास ने घट-घट मे राम का दर्शन कर लिया था। त्रिभुवन भर मे व्याप्त यह राम यहीं मिल जाता है, बैकुएठ की कल्पना करना व्यर्थ है। डा॰ हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे "इसी त्रिगुणातीत, द्वैताद्वेत विलद्धण, भावाभावविनिम्फं, श्रलख, श्रगोचर, श्रगम्य, प्रेम-पारावार भगवान को कबीरदास ने निर्गुण राम कह कर सम्बोधित किया है। वह समस्त ज्ञान तत्वो से भिन्न है, फिर भी सर्वमय है। वह श्रनुभवेकगम्य है—केवल श्रनुभव से ही जाना जा सकता है, इसी भाव को बतलाने के लिए कबीरदास ने बार-बार गूगे का गुड़ कह कर उसे याद किया है। वह किसी भी दार्शनिकवाद के मानदंड से परे है, तार्किक बहस के ऊपर है, पुस्तकी विद्या से श्रगम्य है, पर प्रेम से प्राप्य है, श्रनुभृति का विषय है, सहज भाव से भावित है, यही कबीर का निर्गुण राम है।" स्पष्ट है, कबीरदास के राम रामानन्द के राम से बहुत श्रशों मे श्रभिन्न होते हुए भी हू-ब-हू वही नहीं हैं। उन्होंने निर्गुण राम की उपासना की है श्रीर उनका यह 'निर्गुण राम' निश्चत् रूप से रामानन्द के 'राम' से भिन्न तत्व है।

जीव—रामानन्द की ही भाँति कबीरदास ने भी जीव श्रीर ईश्वर में श्रभिन्नता स्थापित की है, किन्तु जहाँ रामानन्द जीव श्रीर ईश्वर दोनो को ही श्रनादि तत्व मानते हुए जीव को ईश्वराधीन मात्र मानते हैं, वहीं कबीरदास ने उन दोनों ही तत्वों को श्रभिन्न बतलाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है: जिस प्रकार दर्पण में श्रपना ही प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ही कण्-कण मे हश्यमान है। दें एक ही सम्पूर्ण विश्व में समाया हुश्रा है श्रीर सब कुछ उसी एक मे समाया हुश्रा है, कबीर उस बूंद में समा गया है जहाँ दूसरा है ही नहीं: 'ह । "हे सखी प्रियतम मे यह जीव बसता है कि जीव मे ही प्रियतम का निवास है, मुक्ते 'जीव-पीव' मे कोई श्रन्तर नहीं दिखलाई पड़ता है—घट में जीव है कि पीव''; 'जितने पुरुष श्रीर स्त्रियाँ हैं सब में तुम्हारा ही रूप हैं, 'हसा श्रीर सोहं एक ही समान हैं, काया के ही गुण भिन्न-भिन्न हैं।' '

१—क्बीर प्रथावली, पद ४०, पृ० १०४।

२--कबीर-डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १२६-२७।

३-बीजक, प्रेमचन्द, ए० १३०।

४--वही, पृ० १३०।

५-वही, पृष्ठ १३१।

६-कि अ०, प० १७६।

७-वही, पृ० २६६।

जीव तो श्रज है ही—'जब हम रहलीं रहल न कोई। हमरे माहं रहल सब कोई।'' यह नित्य है—'मैं न मरों मरिबो ससारा। मिल्यो है जियावन हारा।' 'यह जीव श्रन्तर में निवास करता है तथा प्रकाश स्वरूप है।' 'जीव पारस रूप है श्रोर सारा ससार लोहे के समान है।'

जीव स्वकर्मफल भोक्ता है—'कबीर टघ-टघ चोघता, पल-पल गई-विहाह। जीव जजाल न छाड़ई, जम दिया दमामा स्राह।'

कबीरदास ने कभी ईश्वर को जीवो का पिता कहा है, कभी पित, उन्होंने बार-बार राम को अपने पित के रूप में स्मरण किया है। कभी राम में और अपने में अभिन्नता भी स्थापित (श्रात्मा-स्रात्मीयत्व संबन्ध) की है।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कबीरदास ने जीव तत्व का विवेचन स्वामी रामानन्द जो के ही अनुसार किया है। विशिष्टाद्वेत मत में जीव-तत्व का अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है। जीव चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म की विशेषता है, उसका श्रंश है। कबीरदास का विवेचन बहुत कुछ अद्वेत से प्रभावित सा दिखलाई पड़ता है, फिर भी उन्होंने अद्वेत का स्पष्ट प्रतिपादन किया है, यह नहीं कहा जा सकता।

कबीरदास के शब्दों में जीव तत्व की कुछ इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है—कुम्भ के भीतर श्रीर बाहर स्थित जल तत्वत: एक ही है, घड़े के फूट जाने पर दोनों एक दूसरे से मिल कर एक हो जाते हैं, इसी प्रकार जीव-ब्रह्म में केवल शरीरमात्र का श्रन्तर है, तत्वत: दोनों एक हैं। पर जीव श्रज्ञर-श्रमर है। कबीरदास का स्पष्ट मत है भिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पवन पवन में मिल जाता है, केवल रूपमात्र नष्ट होता रहता है। रें हाँ, "यह जीव विषयासक

१-बीजक, प्रेमचद १०५।

२-वही, पृ० २६७।

३-वही, पृ० २।

४-वहां, १० १२६।

५—क० झ०, ५० ७२।

६-वही, पृ० २०७।

७—वही, ५० १२५।

८—वही, पृ० १०४।

६-वही, पृ० १०३।

२०-वही, पु० १०३।

होकर माया मोह मे श्रवश्य ही फॅस जाता है। मै-मेरी करके ही यह जन्म का भागी होता है, बहुत रूपों में फॅसता है, जरामरण से हीनकाय हो जाता है। बार-बार इसका जन्म श्रीर नाश होता है, सुख का मूल इसे नहीं मिल पाता। श्रनेक कष्ट इसे सहने पड़ते हैं, वह तत्त्व इसे नही मिल पाता जिसके द्वारा इसकी जलन मिट सकती है। यह जिसे अपना हित समकता है वही इसका अहित हो जाता है। मृगतृष्णा के समान यह संसार है, जीव माया-मोह विवश होकर इसमे पड़ा रहता है। कबीरदास का कथन है कि मनुष्य जन्म बार-बार नही मिलता रहता है। इसी योनि मे ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो इस योनि को पाकर जन्म-जन्मान्तर के ताप को भूल जाता है, वह श्रभागा है। भवसागर दुस्तर श्रपार है। मानव-योनि पाकर उसके तिरने का उपाय करना चाहिए। जब जीव को ज्ञान हो जाता है, यह ससार उसे स्वप्नवत् प्रतिभासित् होता है। वस्तुतः जब श्रपने में ही समा जाने का श्रम्यास हो जाता है, तब जो दूर है वह पास चला श्राता है। जिसने इस सत्य का 'परचा' पा लिया है, वह भाव-भक्ति को बोहित बना कर 'सत्गुर' को 'खेवनहार' बना लेता है श्रीर उसके लिए यह श्रपार सागर 'गोपद ख़ुर विस्तार' वाला बन जाता है।" उस सत्य को कबीरदास ने श्रीर स्पष्ट किया है--- २

हम तौ एक एक करि जाना।
दोइ कहैं तिनहीं को दोजग, जिन नाहिन पहिचाना।।
एकै पवन, एक ही पानी, एक जोति संसारा।
एक ही खाक घड़े सबभॉड़े, एक ही सिरजनहारा।।
जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै, अगिनि न काटै कोई।
सब घट अतिर तूही व्यापक घटै सक्षे सोई॥
माया मोहे अर्थ देखि करि, काहे कूंगरबाना।
निरमे भया कछू नहिं व्यापे, कहे कबीर दिवानां।।

स्पष्ट है इस प्रकार कबीरदास द्वारा जीव-तत्त्व का निरूपण रामानन्द जी से सर्वथा भिन्न तो नहीं कहा जा सकता, पर कबीर ने दूसरों से भी बहुत कुछ लोने की चेष्टा की है। यह उनका श्रपना व्यक्तित्व था।

१--क० य०, पु० २३३-३४।

२-वही, ५० १०५।

### प्रकृति

माया—कबीरदास ने प्रकृति-तत्व का कोई विवेचन प्रस्तुत नही किया
है। लगता है इस सम्बन्ध मे वे मायावाद से विशेष प्रभावित थे। इसीलिए
'माया' शब्द का प्रयोग उन्होंने लगभग उसी ऋर्थ में किया है, जिस ऋर्थ मे
वेदान्त मे 'माया' शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी कबीरदास के
इस विवेचन पर रामानन्द जी का भी प्रभाव देखा जा सकता है।

कबीरदास ने रामानन्द जी की ही भाँति प्रकृति को विश्वमात्र की श्रिषिण्ठात्री माना है। 'पुरुष एक है श्रीर नारी भी एक ही है, इसका विचार करना चाहिए। एक ही श्रपड चौरासी लाख योनियों में श्रात्माभिव्यक्ति करता है, संसार व्यर्थ ही भ्रम में पड़ा हुआ है, एक ही स्त्री ने सारा जाल फैला रक्खा है, खोजते-खोजते ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश हार गए, पर उसका अन्त नहीं पा सके। वह नागफॉस लिए फिरती है श्रीर सारे ससार को खा डालती है। ' 'माया से ही मन उत्पन्न होता है श्रीर मन से ही दस अवतार, ब्रह्मा-विष्णु भी घोखा में पड़ गए, ससार ही भ्रम में पड़ गया। '''

माया बड़ी मोहिनी है। वही अपनेकधा शोभित है। कबीरदास कहते हैं: 'यह माया बड़ी मोहिनी है, सारे ससार को, इसने मुग्ध कर रक्खा है, हिरिश्चन्द्र भी सत्य के कारण घर-घर बिका गए।' 'माया ही आदर है, माया ही मान है, माया ही रस है, माया के ही कारण लोग प्राण तज देते हैं, माया ही जप-तप और योग है, माया ने ही सब को बॉध रक्खा है, माया जल, थल, आकाश चारो और व्यास है। माया ही माता और माया ही पिता है। यह समस्त जगत् माया का ही व्यवहार है।' कबीरदास को तो केवल राम ही का आधार है।'

यह माया त्रिगुणात्मिका भी है। 'यह महाठिगिनी माया त्रिगुण फॉस लिए डोलती है ऋौर मधुरवाणी बोलती है।' उस ईश्वर ने सत-रज-तम से ही इस माया का निर्माण किया है।<sup>द</sup>

१-बीजक, प्रेमचन्द्र, १० ५६।

२-वही, पृ० १४२।

३-वही, पु० ११।

४---कबीर य०, पृ० ११४।

५—बीजक, स० प्रेमचन्द, पृ० ४५।

६-कि घ०, पृ० २२६।

माया ईश्वराघोन है। उस ईश्वर ने ही "सत-रज-तम थैं कीन्हीं माया। श्रापण माभै श्राप छिपाया।।" "वस्तुतः सच्चा सूत्रधार वही है, जिसने इस चित्र का निर्माण किया है, हे प्राणी, भूठे ससार मे भूल मत जाना, जो इसे चित्रवत मान लेता है वही भला जन है।" र

माया ने ही महत् ऋहंकार ऋादि की सुब्टि की है।

माया श्रीर मन एक ही हैं। मन-माया की चोट से सारा ससार मारा जा रहा है। सुर-नर-मुनि सभी इसमें फॅसे हैं। कनक श्रीर कामिनी माया के दो प्रबलकेन्द्र हे। यह विषेली नागिनी विष लेकर रास्ते मे बैठ गई है, सारे ससार को इसने श्रपने फटे में फॅसा रक्खा है, केवल इस फन्दे को कबीरदास काट सके। र माया चूहड़ी है श्रीर चुहड़े को जोय है, बाप, पुत्र दोनो को श्रस्माती है, पर किसी के साथ नहीं रहती। प्र

माया बड़ी मीठी है, श्रत: छोड़ी नहीं जा सकती। श्रज्ञानी पुरुष को तो यह खा ही डालती है। कीरी-कुजर सभी में समाई हुई है, तीनो लोक में कोई भी इसे जीत कर खा न सका, निर्मुण-सगुण की यह स्त्री है, ससार को प्यारी है, लद्मण श्रीर गोरख ने इसका निवारण कर दिया था।

'माया के ही कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। ससार है तो स्वप्नवत्, पर लोगो ने उसे सच ही माना है।' माया बड़ी ही सुन्दर है, इसी से वह सब को मुग्ध कर लेती है। सुर, नर, मुनि, देवता, गोरख, दत्ता श्रौर व्यास, सनक तथा सनन्दन श्रादि सभी हार गए श्रौर कितनो की श्राशा की जाय। यह काजल की रेखा की भॉति है, बिना दाग़ का कोई जा नहीं सकता। कबीरदास का यह दृढ मत है कि जिसे मोह नहीं होता, वहीं इस माया से उबर सकता है।" माया ससार का श्रहेर खेलने निकली है, चतुर व्यक्तियों को इसने गिन-गिन कर मारा हैं, किसी को भी न्यारा नहीं रखा। मौनी, दिगम्बर, ध्यानी, योगी, जगल के निवासी, भोगी, वेदपाठी, पूजा करने वाले स्वामी, श्रगीऋषि, ब्रह्मा श्रादि कोई भी इस

१—वही, १० ३२५ ।

२---वही, पृ० २४१।

३--बीजक, प्रेमचन्द, पृ० १३६।

४—वही, ५० १४१।

५--- म० म०, प० १६६।

६-वही, पृ० १७१।

७—बीजक, प्रे० च०, पृ० १०४-५।

माया से बचा नहीं है। शाकों के घर यही कर्ता-घरता है, किन्तु हरिभक्तों की चेरी है। कबीरदास तो इसको ब्राते ही लौटा देते हैं। "हे पिएडतो, ब्रूभते वह कौन सी स्त्री है जिसे श्रभी तक किसी ने न्याहा नहीं है। जो श्रब भी कुमारी है। सब देवताश्रों ने मिल कर उसे हिर को दे दिया, उन्होंने भी चार युग तक उसको साथ-साथ रक्खा, पहले वह पिंद्रानी रूप में श्राई, फिर सॉपिन बन कर ससार को दौड़ा कर खा गई।" र

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति तत्व के विवेचन में कबीरदास रामानन्द की अपेचा मायावाद से अधिक प्रभावित हैं। डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन कि 'कबीरदास ने माया के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह वस्तुतः वेदान्त द्वारा निर्धान्ति अर्थ में ही।' है ठीक हो सकता है, परन्तु उनका यह कथन कि "खूब सम्भव है कि कशिरदास ने मिक्त सिद्धान्त के साथ ही माया सम्बन्धी उपदेश भी रामानन्दाचार्य से ही पाया था, इसीलिए वे बराबर मक्त को माया जाल से अतीत समभते हैं।'' अधिक प्रामाणिक नही जान पड़ता। रामानन्द-सम्प्रदाय में मायावाद का जितनी सबलता से विरोध होता रहा है, उसका कुछ आभास 'आनन्दभाष्य' के मत का विवेचन करते समय मिल चुका है। स्वय रामानन्द जी ने कही भी माया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। 'आनन्दभाष्य' में एक और मायावाद का खरडन किया गया है, दूसरी और साख्य के मत का भी। वहाँ प्रकृति का एक विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है और उसे स्वतन्त्र न मान कर ईश्वराधीन कहा गया है। विशेष विवरण के लिए 'आनन्द भाष्य' के मत का ही अध्ययन कर लोना अधिक उपयुक्त होगा।

मोच्च—कवीरदास ने ऋर्चिरादि मार्ग की ऋरेर कहीं भी सकेत नहीं किया है, साकेतधाम में भी उनकी कोई श्रास्था नहीं है। उन्होंने लिखा है—'हे राम मुभे तार कर कहाँ ले चलोंगे १ वह बैकुएठ कैसा है, क्या दया करके मुभे उसे दोंगे १ यदि मुभको ऋपने से ऋलग समभते हो, तो कृपा कर मुभे मुक्ति बतलाश्रो और यदि कथा-कथा में एक होकर दुम रम रहे हो, तो मुभे ही क्यों भ्रम में डालते हो १ वस्तुतः तरना श्रीर तारना तभी तक है, जब तक तल का

१-वही, पृ० ११७।

२--वही, पृ० १२३।

३ - कबीर, डॉ॰ इ॰ प्र॰ द्विवेदी, पु॰ १०६।

४-वही, पु० १०६।

ज्ञान नहीं हो जाता । मैंने तो सबमें एक ही राम को देखा है, मेरा मन अब मान गया है। ' कबीरदास ने अन्यत्र भी कहा है—

उहाँ न दोजग भिस्त मुकामा। इहाँ हि राम इहाँ रहिमांना। उनके मत से जब तक बैकुएठ की मन मे श्राशा लगी हुई है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वस्तुत: साधु सगति ही बैकुंठ है। उ

सायुज्य मुक्ति मे भी कबीरदास का विश्वास नहीं है, वे सहज ही राम मे लीन हो जाना चाहते हैं। वस्तुतः उनमे श्रीर राम मे कोई श्रन्तर है ही नहीं। जिस प्रकार कुम्भ के फूट जाने पर बाहर भीतर का पानी मिल कर एक हो जाता है, उसी प्रकार जीव श्रीर ब्रह्म का मिलन होता है। श्री ब्रह्म को खोजते-खोजते मेरा सारा जन्म बीत गया, किन्तु वह मुभे घट के भीतर ही मिल गया। अर्थ 'साधुश्रो, मुक्ति कैसी होती है, मुभे कुपा करके बतला दो। वस्तुतः एक ही श्रमेक होकर सब मे व्याप्त है, भला श्रव कैसे भ्रम मे रख सकते हो। हे राम, मुभे तार कर कहाँ ले जाश्रोगे शवह मुक्ति कैसी है शक्ता करके मुभे बतला दो। जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता, तभी तक तारना श्रीर तरना है। श्रव तो घट के भीतर ही मिलन हो गया है, मेरा मन श्रव मान गया है। प्रव है, कबीरदास सायुज्यमुक्ति मे विश्वास नहीं रखते हैं।

कबीरदास को श्राराध्य राम के साथ बिहार करने में श्रिष्ठिक सुख नहीं मिलता प्रतीत होता है। वे कहते हैं :—हे सतो, श्रब तो मैं सिंहासन पर चढ गया हूं, 'सारगपाणि' से मिलन होकर रहेगा। राम श्रीर कबीर मिलकर एक हो गए हैं, कोई पहिचान नहीं दिखलाई पड़ती।' किन्तु, कभी-कभी उनका मन ब्रह्म के साथ खेलने का भी करता है श्रीर वे नहीं चाहते कि उससे उनका बिछोह हो जाय। वे कहते हैं—'कबीर ने उसको श्रपना साथी बनाया है, जिसे दु:ख-सुख नहीं होता।' 'मैं हिल-मिल कर खेलता रहता हूं, मेरा उससे कभी भी वियोग नहीं होता।' यहाँ सफट ही वे रामानन्द से प्रभावित हैं। फिर भी

१-कि० म०, पृ० १०५।

२--वही, पृ० १०७।

३-वहीं, पृ० ६६।

४-वही, पृ० १४८।

५-वही, पृ० २०१।

६-वही, पृ० २६४।

७-वहां, पृ० २६७।

३८६

कबीरदास पर ऋदैत का प्रभाव ऋधिक देखा जा सकता है। लगता है, समग्रतः वे ऋदैतवाद से ऋधिक प्रभावित थे, विशिष्टाद्वैत से कम।

मोच्च के सम्बन्ध में उन्होंने श्रपनी घारगा को श्रीर भी स्पष्ट किया है—
'पिएडतों, मुफे श्रपनी मुक्ति के विषय में बतला दो। ब्रह्मा ने चारों वेद को
सुष्टि तो कर ली पर मुक्ति के मर्म को उन्होंने भी नहीं समभा। दान-पुर्य
की उन्होंने बहुत चर्चा की, पर श्रपने मार्ग की खोज तक न की। वस्तुत: चीटी
जहाँ चढ़ नहीं सकती, राई ठहर नहीं पाती, श्रावागमन की जहाँ गम नहीं है वहीं
सारा ससार जाता है ?' 'सध्या श्रीर गायत्री जप करते-करते बहुत लोग मर
गए, पर मुक्ति किसी को भी नहीं मिल सकी। जिसन कुल मर्यादा को खो
दिया, वहीं विदेही हो गया।' श्रावजाने को ही स्वर्ग-नरक है, हिर को जानने
वाले को नहीं। श्रानियों, यह समभ लो कि वह देश न जाने कैसा है, जो
वहाँ गया लौट कर नहीं श्राया। है सखी, हेरते-हेरते कबीर भी हिरा गया।
बुँद समुद्र में समा गई फिर उसे कैसे खोजा जाय। हे सखी खोजते-खोजते
कबीर स्वय ही खो गया। समुद्र ही बून्द में समा गया, फिर उसे कैसे हेरा
जाय। कि कबीरदास ने जीवनमृत हो जाने की भी साधना की थी—

श्रव मन उलटि सनातन हूश्रा। तब जान्या जब जीवत मूश्रा।<sup>६</sup>

मोच्च के ही सम्बन्ध में कबीरदास ने शून्य ऋादि शब्दों का भी प्रयोग किया है। 'हद छोड़ कर मैं बेहद में चला गया और वहाँ शून्य म स्नान किया। मुनिजन जिस महल को नहीं पाते, मैंने वहाँ स्नान किया।' 'पच्ची गगन को उड़ चला, पिराड परदेश में ही रह गया, बिना चूँच के ही पानी पिया और इस देश को भूल गया। सुरति-निरित में समा गई ऋजपा में जाप समा गया; लेख ऋलेख में नमा गया जैसे ऋापा में आप। जब स्वामी मिल गया तो सुर्ख मिला, साथ ही सतोष की भी प्राप्ति हुई। मेरा मन स्थिर हो गया, सतगुरु ने मेरी बड़ी सहायता की, हृदय में 'त्रिभुवनराइ' ने ऋनेक कथाक्रो का ऋाचरसा

१-बीजक, प्रेमचद, पृ० द-१।

२—वही, पृ० ६।

३—वही, पृ० ७६।

४-वही, पृ० १६५।

५--क म०, प० १-१७।

६--वही, पृ० ३१७-१८।

७--वही, पृ० १३।

किया। १ 'जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि हैं मैं नहीं हूं। उस दीपक के प्रकाश से सारा अधेरा मिट गया। वह तेज स्वरूप मेरे नेत्रों में समा गया है। १२ 'अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि जिस मरने से सारा ससार डरता है वह मेरे लिए अपनन्द-स्वरूप है। मैं कब मरूगा और कब मुक्ते परमानन्द के दर्शन प्राप्त होगे ११ ह

इस प्रकार कबीरदास मोस्न में विश्वास तो करते हैं, पर सायुज्यमुक्ति में नहीं। उन पर ऋन्य मतो का भी प्रभाव पड़ा था। रामानन्द से उन्होंने जो कुछ सीखा, उसे वे पूर्णंत भूल नहीं गए, फिर भी उनकी दृष्टि सारग्रहण की स्त्रोर ही ऋधिक रही।

साकेत--कबीरदास ने साकेत की स्थिति में कोई विश्वास नहीं प्रकट किया है और न किसी ऐसे लोक की श्रोर उन्होंने सकेत ही किया है।

## ग-रामानन्द सम्प्रदाय श्रीर मैथिलीश्ररण गुप्त

गुप्त जी रामानन्द-सम्प्रदाय मे दीचित हुए हैं, रामभक्ति के सस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए थे, परन्तु कही भी उनमे ऐकान्तिक साम्प्रदायिकता नही मिलती। उनकी साधना तुलसी की भाँति ही समन्वय की साधना है। तुलसीदास से वे विशेष रूप से प्रभावित भी हैं, उन्होंने ऋपने एक पत्र में स्वीकार किया है कि रामचरित मानस का उन पर ऋधिक प्रभाव पड़ा है। ऋपने =-१२-२००७ को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने सुभे सूचित किया है:—

. "जहाँ तक मै जानता हूँ रामानन्द ने रामानुज के विशिष्टाहैत सिद्धान्त को तो स्वीकार किया, परन्तु लच्मीनारायण के स्थान पर सीताराम की उपासना का उपदेश दिया। स्वभावतः तुलसीदास ने वही सिद्धान्त स्वीकार किया परन्तु शकराचार्य के ऋहेतवाद ने भी उन्हें प्रभावित किया होगा। महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध मे एक लेख भी लिखा था, स्मरण नहीं मैने उसे कहाँ पढ़ा था, मैने भी यदि कही ऋहेत की भावना प्रकट की तो सायुज्यमुक्ति से उसका समन्वय करके ही।.....सीताराम की उपासना मुक्ते

१ -वही, पृ० १४।

२--कबीर यन्थावली, पृ० १५।

३-वही, पृ० ६६।

अपने कुल से प्राप्त हुई, परन्तु अपने पिता की भाँति मैं अनन्य उपासना का अधिकारी न हो सका । सम्भवतः हमारे सम्प्रदाय मे रामचिरतमानस आदिकि के काव्य से भी अधिक प्रिय है, भले ही लोग मुँह से यह बात न कहें, रामचिरतमानस का मुभ पर जो ऋण है उसे मैं कभी नहीं चुका सकता । फिर भी आपको कुत्हल और आश्चर्य भी होगा कि जहाँ मैंने रामचिरतमानस के अनेक पाठ किए वहाँ गीतावली और विनयपत्रिका का आज तक एक पाठ नहीं किया । रामचिरत पर मुभे कुछ लिखना ही था, परन्तु यह यथार्थ है कि गुरुदेव के किमीला विषयक लेख से ही साकेत को इस रूप में लिखने की प्रेरणा मुभे प्राप्त हुई।

अपने एक अन्य पत्र में गुप्त जी ने अपने पत्त को और भी स्पष्ट करने की चेष्टा की है। १-८-२००६ को भेजे गए इस पत्र में उन्होंने लिखा है—"सायुज्य की बात जो मैंने आपको लिखी थी वह मेरा ही समाधान था.....रामभित्त के कुछ सस्कार अवश्य ही मुक्ते प्राप्त हुए थे......मै सख्यभाव में दीच्चित हुआ। था परन्त अपना सम्बन्ध पत्र भी मैं खो बैठा। तब अति रहेउ अजान।"

इन पत्रो से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :--

- क---गुप्त जी पर तुलसीदास-रामचरितमानस-का विशेष प्रभाव पड़ा है, रामानन्द स्वामी या रामानन्द सम्प्रदाय का नहीं।
- ख—गुप्त जो ने तुलसीदास की ही भॉति ऋदैंत की ( जहाँ-कही उन्होंने इसे स्वीकार किया ) भावना का सायुज्यसुक्ति से समन्वय किया है।
- ग—रामभक्ति का संस्कार उन्हें श्रपने पिता जी तथा श्रपने कुल से प्राप्त हुआ था।
- घ—गुप्त जी सख्यभाव मे दीव्वित हुए थे, परन्तु श्रपना सम्बन्धपत्र भी वे खो बैठे, साम्प्रदायिकता की सकीर्याता मे वे नहीं फॅसे।

स्पष्ट है गुप्त जी पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव बहुत दूर तक नहीं देखा जा सकता, कुछ मूलभूत सिद्धान्तो तक ही यह प्रभाव उन पर परिलक्षित भी होता है। नीचे गुप्त जी की दार्शनिक विचारघारा पर यह प्रभाव देखने का एक प्रयास किया जा रहा है। गुप्त जी द्वारा लिखित प्रमुख रामकाव्य है 'साकेत'। 'पंचवटी' श्रीर 'प्रदिख्णा' भी रामकाव्य ही हैं, किन्तु उनमे गुप्त जी की प्रतिभा दार्श-निकता मे न उलभ्क कर सीधे-सादे वर्णन-कौशल में ही रमी है। श्रतः 'साकेत' को ही गुप्त जी की दार्शनिक विचारघारा के विवेचन का श्राधार बनाना उचित

है। यहाँ 'साकेत' को प्रमुख रीति से ऋौर ऋन्य अन्थो को गौर्ण रीति से ऋाधार मान कर हम गुप्त जी पर रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रभाव का ऋध्ययन करेंगे।

ब्रह्म-राम—रामानन्द-सम्प्रदाय मे जिस प्रकार राम को ब्रह्म पद से श्रमिहित किया जाता है तथा उनके निर्गुण श्रीर सगुण दोनो ही रूपो मे विश्वास किया गया है, उसी प्रकार गुप्त जी ने भी राम के ब्रह्मत्व को स्वीकार किया है। उनके मत से जो निर्विकार, विरोह, सर्वव्यापी, श्राजनमा, श्राजनिद्यान-त-निर्गुण श्रह्म है, वही राम होकर इस भूतल पर पापियों का नाश करने के लिए श्रवतरित हुआ था। वस्तुतः निर्गुण सगुण मे कोई श्रन्तर है ही नही। गुप्त जी कहते हैं—

स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया,

भाग्य भास्कर उदयगिरि पर चढ़ गया । हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया ऋखिलेश ने ऋवतार है ।

यही साकार राम विश्व के खण्टा, रच्चक और लयकर्ता हैं। वे लोकेशहें— लीलाधाम हैं। वे अनादि और अनन्त हैं। उनको ही लेकर अखिल सुष्टि की कीड़ा चल रही है और नित्य नवीन प्रसव की पीड़ा भी आनन्दमयी हो जाती है।

चित्रकूट में राम सीता से एक वार्तालाप-प्रसंग में गुप्त जी ने लिखा है—

'हम तुम तो होते कान्त ?' न थे, कब कान्ते ?

हैं श्रीर रहेंगे नित्य विविध बृत्तान्ते॥

हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की कीड़ा,

श्रानन्द्मयी नित नई प्रसव की पीड़ा॥°

राम ऋसंख्य दिव्यगुणों के आकर हैं। वे सभी मंगलगुणों के भाम है। वे भक्त-वत्सल हैं। ससार को भार से मुक्त करने के लिए, अपने जनो को लोचन-लाभ देने के लिए, शिशिरमय हेमन्त के सहश असुरों के शासन का नाश

१-रग में भग ( स० २००६ ), पृ० १।

२---वही, पृ० १।

३---पत्रावली, पृ० १४-शिवाजी का पत्र औरगजेब को।

५-साकेत, पृ०१२।

६-वही, पृ० १२।

७—साकेत, पृ० १६४ ।

५-र्ग में भग-स० २००६, ५० १।

करने के लिए वसंत के समान यह ग्रानादि-ग्रानन्त भगवान् बार-बार ग्रावतार धारण करता है। <sup>१</sup> साकेत मे स्वयं राम ने ऋपने ऋवतार का विस्तृत हेतु बतलाया है। सीता से चित्रकूट मे वे कहते हैं: 'हे प्रिये, मै ससार को कुछ देने के लिए अवतरित हुआ हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी रचा का अधिकार रहे, किन्तु सबकी सुविधा का भार शासन को ही रहता है, यह अपर्यों का श्रादर्श है। मैं ससार को यही श्रादर्श दिखाने श्राया हूं। मै यह बतलाने श्राया हूँ कि मनुष्य घन की अपेद्धा कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण है। मुम्ते विश्वासी के विश्वास की रच्हा करनी है। जो विवश, विकल, बलहीन, दीन, शापित एव तापित हैं, जो कौ एप कुल से मूक सदृश शासित हैं स्त्रीर जो भयप्रस्त हैं, मै उनकी रद्या के लिए अवतरित हुआ हूं, मुक्ते मर्यादा की रद्या करनी है, सादे जीवन को बचाना है। मुभे मनुष्यत्व का नाट्य खेलना है, मै यहाँ एक सहारा छोड़ने श्राया हूं। मै यहाँ गढने श्राया हूं, तोड़ने नहीं, मै यहाँ बॉटने श्राया हूं, जोड़ने नहीं। मुक्ते जगदुपवन के फलाड़ छाटने हैं , मै राज्य भोगने नहीं, भोगाने श्राया हूं । इसों को मुक्ते मुक्ता-मुक्ति चुगानी है, भव मे नवयौवन भरना है, नर को ईश्वरता प्रदान करनी है। मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश नही लाया हूं, इस भूतल को ही मुक्ते स्वर्ग बनाना है। अथवा इस पुरायभूमि का ऐसा श्राकर्षण ही है कि मै उच्चफल जैसा श्रवतरित हुन्ना हूं। जो व्यक्ति मेरा नाममात्र स्मरण करेंगे, वे बिना प्रयास के ही भवसिन्ध पार हो जायँगे : किन्तु जो मेरे गुण-कर्म श्रीर स्वभाव का श्रनुकरण करेंगे, वे तो श्रीरों को भी तार कर पार उतरेगे । वन मे सुक्ते निज साधन-सुलभ-धर्म की व्यवस्था करनी है, इसमे मन की प्रधानता होगी, कर्म की नहीं। ऋच्च-वानर की भॉति वे नर मुम्मसे श्रार्यत्व प्राप्त कर श्रव कृतार्थ हो जायॅगे ।.....मेरे साथ-साथ वेद की पवित्र वागी उच्चरित होती चलेगी, श्रम्बर सोम के पवित्र धूम से भर जायगा, वसुधा का हरा दुकूल लहरा उठेगा। ज्ञानियो को तत्व चिन्तन का श्रवकाश मिल जायगा, ध्यानियो का ध्यान निर्विष्ठ हो जायगा। श्राग्न श्राहुतियो से समृद्ध हो जायगी श्रीर उस तपस्त्याग की विजय-वृद्धि भी हो जायगी ! कीसाप-गणों से श्राकान्त एवं दुर्गम दिख्या देश श्रव मुनियों के लिए सुराम हो जायगा। भौतिक-पद से यथेच्छाचारी इन दुव्टों की कुगति-कुमति को मै मिटा दूँगा। 12

१—साकेत, पृ० १२।

फिर भी राम मानव है, उनका द्धदय हिमालय जैसा उच्च है । मानव जन्म लेकर उन्होंने घरणीतल को घन्य कर दिया। किन को उनकी ईश्वरता में पूर्ण विश्वास है .

राम । तुम मानव हो ईरवर नहीं हो क्या ? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर ज्ञमा करे, तुम न रमो तो मन तुममे रमा करे॥

गुप्त जी के बाल्मीिक ने ठीक ही कहा है-

राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं की काव्य है। कोई कवि वन जाय सहज सम्भाव्य है॥

राम श्रपूर्वलावर्यमय हैं, मानो शस्य श्यामल भूतल ने उनमे श्रपनी नर भॉकी दिखलाई हो , श्रथवा श्रवनी पर कोई कामरूपघन उतर पड़ा हो जिसमे एक श्रपूर्व ज्योति श्रौर साथ हो जीवन का गहरापन भी हो । र राम श्रद्भुत शिक्त सपन्न हैं—राद्यसा को मार कर उन्होंने घरा-घाम के भार को मिटाया । वे निर्वलो-श्रसहायो—के बल हैं। प

राम बड़े ही उदार श्रीर भक्तवत्सल हैं। वे भक्तो से न जाने क्या खेल खेलते हैं। वे केवल श्रद्धा श्रीर भिक्त के ही भूखे हैं। भक्तो के लिए वे स्वय श्रपने ही नियमों का परित्याग कर देते हैं। स्वय राम ने श्रपने जीवन मे श्रद्भुत् त्याग किया था। श्रदः श्रनुरागी जन ससार तक का परित्याग करके उन्हें पाते हैं—उनसे बढ़ कर ससार मं कौन सा धन है। भक्त इसीलिए राममय होकर राम के पास जाते हैं। फिर भी राम भाव के भूखे हैं, गुह

१-वही, पृष्ठ १।

२-वही, पृ० ११३।

३-पचवटी, पृ० ४६ स० २००६।

४-सिद्धराज, १० ४।

५—सैरन्ब्री, पृ० २५२ अथवा मकार स० २००७, पृष्ठ ७०।

६-जयद्रथबध, स० २००७, १० ८४।

७-युद्ध, स० २००६, पृ० ४१।

८—प्रदक्षिणा, स० २००७, पृ० ३१।

६—सकार, स० २००७, पृ० ३६।

निषाद श्रीर शबरों तक का मन रखते हैं। माँ के मन की रखा के लिए उन्होंने स्वय बहुत विशाल राज्य का तृख्यत् परित्याग कर दिया, पिता के श्रादेश का पालन किया, स्वधर्म पर श्रिडिंग रहे श्रीर नर लोक में श्रद्भुत् ख्याति प्राप्त करके भी जन्मभूमि के समद्ध श्रपने को शिशु समभते रहे। कैकेयी चित्रकूट में जाकर यह जान गई कि राम सचमुच भावश्र हैं, सचमुच राम का ही वह विशाल एव उच्च चरित्र था जिसने कैकेयी के दोषों को गुण करके स्वीकार कर लिया था। अ

किन ने जीन को अनादि, अनन्त, अजरामर एन अनिनाशी माना है। ध्राथ ही वहप्रकृति की भी सत्ता स्वीकार करता है। बिना स्त्रधार के यह सभी शृंखला भला रह सकती है ! सचमुच जो इस भननाटक का खष्टा है, वही उसका द्रष्टा भी है। अतः सभी को चाहिए कि स्वय इस नाटक के पात्र बन कर खेल खेले, भय से डरें नहीं। इस अन्यत्र भी किन इस जगत् को प्रकृतिपुरुष की कीड़ा मानता है और जीन को पुरुषोत्तम का अंशज मानता है। इसी प्रकार उसने ब्रह्म को भी मायामय माना है। इस प्रकार एक ओर किन प्रकृति और जीन की अनादि-अनन्त सत्ता को स्वीकार करता हुम्रा उन्हें किसी स्त्रधार द्वारा परिचालित-अनुशासित बतला कर निशिष्टाहत मत में निश्वास करता सा प्रतीत होता है और दूसरी ओर मायानाद को स्वीकार करता हुम्रा वह केनलाहैंत का भी समर्थन करता है। नस्तुतः गुप्त जी को दोनो ही मतों मे आस्था है फिर भी दोनो की ऐकान्तिकता से ने दूर है। न तो ने निशुद्ध ज्ञानवादी हैं और न कोरे भक्तिवादी। भक्त-भगवान् के सम्बन्ध उन्हें प्रिय हैं, ने इस रग के स्त्रतिरक्त और किसी रग में रगना भी नहीं चाहते। ने कहते हैं:

#### धनुर्वाण या वेग्णु लो श्याम रूप के संग मुक्त पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग।

६- द्वापर, पु० ६ ( सं २००४)।

१—पचवदी, स० २००६, पृ० १६।
२—साकेत, पृ० ६४।
३—वही, पृ० १८३।
४—वही, पृ० ३३१।
४—वैतालिक, सं० २००८, पृ० ७
६—वही, पृ० १८-१६।
७—वही, पृ० १८-२०।
८—साकेत, पृ० २८४।

स्पष्ट है, गुप्त जी को ब्रह्म के सगुरा रूप में उतना ही विश्वास है जितना उसके पारमार्थिक रूप में । गुप्त जी ने अपने पत्र में लिखा भी है—'मैने यदि कही अद्भैत की भावना प्रकट की तो सायुज्यमुक्ति से उसका समन्वय करके ही।' लद्दमरा ने भी गुह को समकाया है—

#### सखे समन्वय करो भक्ति का मुक्ति से।

साकेत, पृ० १०१

गृप्त जी ने भगवान् के अर्चावतार मे भी अपना विश्वास प्रकट किया है। उनका कहना है कि भक्त जन तो मूर्ति मे भगवान् का ही दर्शन करते हैं। भले ही भ्रान्तजन उसको जड़ कह ले। यें तो सभी काम तर्कबुद्धि से ही किए जाते हैं, किन्तु भगवान् मे श्रद्धा-भिक्त ही भली होती है। नास्तिकों को जो लोष्ठमात्र है, भावुकों की भावना उसी मे भगवान् का दर्शन करती है। यह तो मानने की ही बात है—'मानिये तो शकर हैं, ककर है अन्यथा। रे यद्यि राम सर्वत्र विद्यमान हैं, तथापि चित्रकूट, पचवटी और रामेश्वर में उनके चित्र हमे पवित्र करते हैं। ऐसे श्रुभ स्थानों का जिन्हें भार मिला है, वे धन्य हैं।

इधर जब से छायावाद का प्रभाव बढ़ा, गुप्त जी के विचारों में भी परिवर्तन आ गया था। 'दासोऽहं' और 'सोऽह' के प्रश्नों में वे भी उलक्ष गए थे—

श्रव भी एक प्रश्न था कोऽहं, कहूँ कहूँ जब तक दासोऽहं। तन्मयता बोल उठी सोऽहं, बस हो गया सबेरा॥

किन्तु, 'साकेत' मे चल कर उनकी भावुकता पुनः श्रास्तिकता की श्रोर लौट श्राई है। जयद्रथवध मे भो श्राजुन द्वारा भगवान् श्री कृष्णा के स्वरूप की जो विवेचना कवि ने कराई है, उससे भी उसकी ब्रह्म सम्बन्धी विचारधारा पर प्रकाश पड़ता है।

सीता—किन ने सीता को ब्रह्म की मूर्तिमयी माया कहा है। सीता राम को श्रत्यन्त प्रिय हैं। जिस प्रकार घनश्याम में निजली की ज्योति छिपी रहती है, उसी प्रकार सीता राम के भीतर बैठी हुई हैं। असीता को किन ने राम के

१--रंग में भग, २००६ वि०, पृ० २२।

२—सिद्धराज, पृ० १६।

३--- मकार, पृ० १६।

४--साकेत, पृ० १५६-६३।

समान ही श्रानादि माना है श्रीर दोनो को श्रानादिकाल से ही सम्बद्ध भी कहा है। साकेत में राम ने सीता से स्पष्ट कहा है:—

हम तुम तो होते कान्त <sup>१</sup> न थे कब कान्ते <sup>१</sup>
हैं और रहेंगे नित्य विविध वृतान्ते <sup>१</sup>
हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा।
आनन्दमयी नित नई प्रसव की पीड़ा॥<sup>१</sup>

'वैतालिक' मे कवि ने सीता को धन-धान्य प्रदान करने वाली तथा कर्मचेत्र को ऊर्वर करने वाली देवी के रूप में स्मरण किया है। र अन्यत्र भी कवि ने सीता का रह-रह कर बड़ी श्रद्धा से समरण किया है। 'पत्रावली' मे सीता ही की वन्दना कवि ने की है श्रीर उन्हें श्रेय तथा प्रेय दोनों को प्रदान करने वाली कहा है। र 'काबा श्रीर कर्बला' में उन्हे मुक्तिमूर्ति तथा इस देही की गति माना है। किन नेउन्हें अपनी अल्ला (माता) भी कहकर सीता का स्मरण किया है। ए वैदेही के कारण उनकी जाति भी कवि को विदेहिनी ही प्रतीत होती है। इस प्रकार सीता के सम्बन्ध में कवि की वही घारणा है जो सामा-न्यतया रामानन्द-सम्प्रदाय मे मान्य रही है। हाँ, रामानन्द सम्प्रदायान्तर्गत सखी-सम्प्रदाय में सीता को विशेष स्थान प्रदान किया गया है और उनकी अनेक सिखयों की भी कल्पना की गई है। सीतोपासक भक्त सीता का ही प्रमुख रूप से स्मरण करते हैं। सम्भव है, ग्रप्त जी को सीता-भक्ति का कुछ सस्कार इसी 'रिसक-सम्प्रदाय' से प्राप्त हुआ हो। उनकी सीता मे बड़ी ही अविचल भक्ति प्रतीत होती है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी मक्ति सखी-भावना की ही भक्ति है। वे स्वय बतला चुके हैं कि उनका सम्बन्ध सख्यभक्ति से कराया गया था. पर उनकी उदारता उस बंघन को स्वीकार न कर सकी ।

जीव—गुप्त जी ने जीव के सम्बन्ध में कोई विस्तृत विवेचन प्रस्तुत नहीं किया है, फिर भी उनकी घारणा प्रायः वहीं रही है, जो रामानन्द-सम्प्रदाय में मान्य है। वैतालिक में उन्होंने मानव-मात्र को सबोधित करके कहा है कि मनुष्य भी जल, थल, गगन की भाँति श्रनन्त है, वह स्वाधीन श्रात्मा है,

१-वहां, पृ० १६४।

२-वैतालिक, पृ० ४।

३-पत्रावली, पृ० ३।

১-काबा और कर्वला, पृ० ६।

५-माकेत, पृ०१०८।

परमात्मा-लीनात्मा है, वह मुक्तात्मा है—परमात्मा युक्त आत्मा है, वह अजरअमर और अविनाशी है, वह तेज की राशि और विकासी है, सूर्य आवागमन
युक्त है, पर वह निष्काम-मुक्त है, यही जीव का भी कम है। ससार ब्रह्म का कीड़ाचेत्र है, बिना उसमे घुसे उसे पाना सम्भव नहीं। पुरुषोत्तम का अशज जीव
केवल यही व्याप्त नहीं है—तनके साथ ही उसकी समाप्ति नही है, उसे तो वहाँ
भी जाना है जहाँ से उसका आगमन हुआ है।

जीव तो केवल हेतुमात्र है, कर्ता केवल ईश्वर ही है, वह निर्विकार होकर भी भक्तवत्सल है। उसे जो इष्ट होता है, सर्वत्र वही होता है। उसे पाकर श्रीर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। वस्तुतः जो लोग उसके 'पदकमल के श्रमसल मधु' को जान गए हैं, वे मुक्ति की भी कामना नहीं करते। र

प्रकृति — इस जगत् को गुप्त जी ने प्रकृति श्रीर पुरुष की कीड़ा माना है। प्रकृति नटी च्र्या-च्र्या श्रमेक नवीन दृश्य उपस्थित करती हुई नाट्य कर रही है। वह श्रवश्य ही किसी सूत्रधार द्वारा परिचालित एवं नियत्रित है, नहीं तो यह श्रखला न बनी रहती। इस प्रकृति को गुप्त जो ने गुया-कर्ममयी माना है, उनका कहना है कि इसे जान लोना श्रसम्भव सा है।

इस सबन्ध में उन्होंने माया का भी नाम लिया है श्रीर उसे ईश्वर की शिक्त माना है। वस्तुतः यह माया ही जीव को उलफाए रहती है। उसी ने उसे श्रपने बाहुपाश में बॉध रक्खा है। भगवान् की जब कृपा हो जाती है, यह बन्धन श्रपने श्राप खुल जाता है। यह ससार है तो च्याभगुर, पर इनका सुख बहुत ही श्राकर्षक है। यह खट्टे-मीठे रस का एक मोहक घड़ा है, इसकी रचना देख कर मुग्ध हो जाना ही पड़ता है। पे 'साकेत' में किव ने सीता को ही मूर्तिमयी माया कहा है श्रीर उसे ब्रह्म की शक्ति स्वीकार किया है। जिसे राम मिल जाता है उसे भला माया क्या मोह सकती है? ऐसे पुरुष को पाकर फिर किसे क्या पाना शेष रह जाता है। यह माया बड़ी ही दुरत्यया श्रीर

१-वैतालिक, स० २००८, पृ० ४-२०।

२-जयद्रथवध, स० २००७, पृष्ठ ६०-६२।

३ - वैतालिक, पृ० १८-१६ (स० २००८)।

४--- श्रजलि श्रीर श्रध्यं, स० २००७, पृ० =

४---भकार, पृ० ६३, १७।

६-साकेत, पु० १५६।

७--कावा और कर्बला. प० ६५ (स० २००४)।

शक्ति-शालिनी है। जीव श्रीर प्रभु के मध्य मे यही खड़ी है। बिना उसको सामे भक्ति श्रीर मुक्ति का समन्वय नहीं हो सकता। १

मोच्च—मोच्च के सम्बन्ध मे गुप्त जी ने ऋपने पूर्व उद्भृत पत्र मे स्वीकार किया है कि सायुज्य मुक्ति में ही उनका विश्वास है। भगवान् को पा जाने पर जीव को ऋौर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। वस्तुतः जिन्हें उसके पद कमल के वास्तविक मधु का ज्ञान हो गया है, वे मोच्च को ऋनिच्छा पूर्वक देखते हैं। ईश्वर-जीव का सगम बहुत ही मधुर होता है, यह मुख विचित्र है। र

किन्तु, ब्रह्म को पाना सहज सम्भव नहीं है। भव तक के त्यागी बन कर केवल श्रमुरागी जन ही इसे पाते हैं। वस्तुतः भक्तों के लिए उससे बढ़कर श्रीर कौन साधन होगा १ इसीलिए जीव को उसे पाकर श्रीर कुछ, पाना शेष नहीं हो रह सकता है। १

गुप्त जी ने ऋर्चिरादि मार्ग पर कोई प्रकाश नही डाला है।

साकेत—लौकिक साकेत का गुप्त जी ने बड़े विस्तार से 'साकेत' महाकाव्य में वर्णन किया है। देव नदी तो केवल मात्र मरों को पार उतारती है, किन्तु सरयू जीवितों को ही तार देती है, अयोध्या घरती की अमरावती है; वह धर्मादर्श निकेत है। अयोध्या राम को बहुत ही प्यारी है। यह राम का धाम 'साकेत', स्वर्गोपरि है। वन जाते समय बड़ी ही मावुक वाणी में राम ने इस अयोध्या का स्मरण किया है। मातृ-भूमि के प्रति उनका यह अनुराग बड़ा ही अपूर्व है। तुलसी के राम ने भी 'यह प्रसग जानइ कोउ कोऊ'। कह कर अवधपुरी को बहुत ही प्रिय बतलाया है।

वस्तुत' इसी धाम में भगवान् के नाम-रूप-गुग् श्रौर लीला का लाभ होता है। <sup>४</sup> यद्यपि राम सब में रमें हैं, फिर भी श्रयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी श्रौर रामेश्वर में उनके चरित्र हमें पवित्र करते हैं। जिनकों ऐसे शुभस्थानों का भार मिल गया है, वे भी पूजनीय हैं। <sup>६</sup> राम की श्रयोध्या सर्वदा राम के साथ है श्रतः उसके प्रति राम-भक्तों का श्रनुराग होना स्वाभाविक भी है।

१—साकेत, पृ० १०१।

२-जयद्रथबध, पृ० ६२-६३।

३--- भकार, पृ० ३६।

४-माकेत, पृ० १४,१५,३२

५-यशोधरा, पृ० ११।

६—सिद्धराज, पृ० १८

स्पष्ट है, गुप्त जी ने श्रयोध्या का स्मरण श्री राम के धाम के रूप में ही किया है, किन्तु उन्होंने विरजा, स्वर्ण सिंहासन, कनक-भवन श्रादि का इस प्रसग में कोई वर्णन नहीं किया है।

## घ-रामानन्द सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्त तथा उनसे प्रभावित अन्य कवि

रामानन्द सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों से प्रभावित होकर श्रनेक रामानन्दी कवियो ने रचनाएँ की हैं, किन्तु उनकी ऋधिकाश प्रतियाँ साम्प्रदायिक मठो में इस्तलिखित पोथियों के रूप में ही यत्रतत्र बिखरी पड़ी हैं। श्रभी तक उनकी पूरी सूची भी प्रकाशित नहीं हो सकी है। केवल कुछ कवियों की रचनाएँ ही प्रकाश मे आ सकी हैं। ऐसे कवियो मे अग्रदास, नामा जी, बालग्रली, सूरिकशोर, कुपानिवास, रामसखे, प्रेमसखी, रामचरग्रदास, जीवाराम, युगलानन्यशरण स्त्रादि प्रमुख हैं। इनकी विचारधारा का स्रध्ययन एक स्वतन्त्र प्रनथ की श्रपेद्धा रखता है, क्योंकि ये कवि रामानन्द-सम्प्रदाय से मूलतः प्रभावित होने के साथ ही रसिक-सम्प्रदाय की सखी-भावना से विशेष रूप से प्रभावित हैं। जब तक सखी भावना के मूल प्रन्थों की विचारधारा का विस्तृत ढग से ऋष्ययन न कर लिया जाय तब तक इनके विचारों के समभाने का प्रयास ऋधूरा एव एकागी ही होगा । फिर भी इनकी विचारधारा पर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। ये समस्त किव माधुर्य-भक्ति से विशेष प्रभावित है, इनके सग्रहों में माधुर्य भक्ति से सबन्धित पदों की प्रधानता है। ब्रह्म, जीव, जगत, माया, मोच्च स्त्रादि मंभीर दार्शनिक प्रश्नो पर इनमे से एकाध को छोड़ कर प्रायः किसी ने भी विचार नहीं किया है। 'श्रर्थ पचक' में युगलानन्यशरण जी ने विशिष्टाद्वैत का ही प्रतिपादन किया है । ऋग्रदास की रचनाएँ प्राय: उपदेश प्रधान है, उन्होने श्रष्टयामीय उपासना-पद्धति पर ही विशेष प्रकाश डाला है । नामादास का प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'भक्तमाल' । 'रामाष्टयाम' मे उन्होंने भी श्रष्टयामीयोपासना प्रणाली का ही विवेचन प्रस्तुत किया है। क्रुपानिवास सखी भाव में तत्सुख-विधानकर्ता के रूप मे प्रसिद्ध हैं। सुरिकशोर की भक्ति वात्सल्यभाव की थी, रामसखे सख्यभाव के उपासक थे। रामचरग्रादास ने स्वसुखी शाखा चलाई । जीवाराम जी रामचरखदास के ही शिष्य थे, किन्तु स्वसुख मे उनका विश्वास नही था। युग-लानन्यशरण जी जीवाराम जी के ही शिष्य थे। माधुर्योपासको ने 'ब्राष्ट्रयाम' पर ही बहुत कुछ कहा है। जैसा श्रभी कहा जा चुका है, इन्होने गभीर दार्शनिक

प्रश्नो को उठाया तक नहीं, विवेचना करना तो दूर रहा । जहाँ तक महत्व का प्रश्न है ये सभी किव मध्यम श्रेणी के हैं । न तो इनकी माषा ही श्रलकृत एव प्रीढ है श्रीर न इनमें छदादि नियमों का ही पालन मिलता है । केवल रसरगमणि जी को ही किवताएँ शुद्ध साहित्यिक रचनाएँ कही जा सकती है । 'रिसक सम्प्रदाय' के मूल ग्रन्थ हैं—'श्रमर रामायण, श्रानन्दरामायण, कोशल खड, भुशुडिरामायण, महारामायण, महारामायण, महारामायण, रामरहस्योपनिषद्, रामनवरत्न, लोमशसहिता, सदाशिवसहिता, शाडिल्यसहिता, हनुमत्सहिता, सुन्दरमणिसदर्भ' श्रादि । इनमें रामाष्ट्याम का विस्तार से वर्णन मिलता है । साथ ही सीता जी की चास्शीला तथा चन्द्रकला सखियों श्रीर उनकी श्रनेक श्रनुगामिनी सखियों का वर्णन वहाँ मिलता है । उनके यूथ श्रीर यूथेश्वरियों की भी कल्पना की गई है । रामरास का वर्णन प्रमुख रूप से प्रायः इन समस्त ग्रन्थों में किया गया है । 'महारासोत्सव' श्रीर 'कोशल खड' ने रामरास के श्रनेक रूपों का विस्तार से वर्णन मिलता है । पीछे, इन ग्रन्थों के प्रतिपाद्य पर कुछ, प्रकाश डाला जा चुका है ।

श्रतः स्पष्ट है, उपर्युक्त समस्त कवि भक्त पहले हैं, कवि या दार्शनिक गौण रूप से । इनमे दार्शनिक विवेचन का प्रायः श्रत्यन्त ही श्रभाव है । इसी कारण उनकी विचारघारा का यहाँ कोई ऋध्ययन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। रही इनकी भक्ति-भावना, उस पर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इनकी रचनात्रों का महत्व केवल एक दृष्टिकोग से ही है-वह है इनके माध्यम से राम-भक्ति मे माधुर्य भाव के प्रवेश एव विस्तार को सरलता से समभा जा सकता है। यह तो पीछे कहा ही जा चुका है कि रामानन्द-सम्प्रदाय मूलतः भक्ति-सम्प्रदाय है, यहाँ भक्ति प्रधान, ज्ञान, चितन एवं त्र्याचार्यत्व गौरा है। इसी कारण रामानदी विचारघारा पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों का इस सम्प्रदाय मे प्रायः श्रभाव सा ही हे । पिछलो सौ वर्षों से ही इस संप्रदाय मे कुछ विवेचन-परक ग्रंथ मिलने प्रारम्भ होते हैं, मध्ययुग या उसके लगभग २०० वर्ष पश्चात् तक दर्शन सम्बन्धी प्रन्थो का नाम तक नहीं मिलता । भक्ति इस सम्प्रदाय का मूल मन्न थी, उपासना परक गीतो की बहुलता का यही एक मात्र कारण है। स्वयं रामानन्द जी ने भी स्राचार्य शकर या रामानुज की भाँति जमकर दार्शनिक तत्वों का विवेचन प्रस्तुत नहीं किया है। रामानन्द का महत्व एक सुधारक के रूप मे अधिक है. श्राचार्य के रूप मे कम । उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों की दृष्टि से 'विशिष्टाद्वेत' का ही श्रनुसरण किया है श्रौर यही उनके सम्प्रदाय का मान्य दार्शनिक मत है। 'जानकी भाष्य' तथा 'त्र्यानन्दभाष्य' रामानन्दी विशिष्टाद्वैत की

सरल भाषा में बढ़ी सुन्दर व्याख्या उपस्थित करते हैं। श्रदाः उनके मत को सम्प्रदाय का मूल मत माना जाना चाहिए। रामानन्दी किवयो ने प्रायः इसी मत में श्रपनी श्रास्था व्यक्त की है।

प्रस्तुत प्रन्थ के परिशिष्ट भाग में इन समस्त किवयों की प्रकाशित एव स्रप्रकाशित रचनास्रों की सूची प्रस्तुत की जा रही है। यथा संभव इस सूची को पूर्ण बनाने की चेष्टा की गई है। इनमें से प्रकाशित पुस्तके छोटे लाल लच्मी-चन्द, बुक्सेलर, श्रयोध्या से प्राप्त हो सकती हैं। यथावकाश इन किवयों की रचनाश्रों का साहित्यिक एव मिक्त सम्बन्धी मूल्याकन उपस्थित करने का प्रयास करूँगा। रामभिक्त में माधुर्य भाव के विकास में इनका पर्याप्त योग रहा है, कृष्णभक्त किवया की ही भाँति इन्होंने राम-रास, राम का मुरलीवादन, रामसीता का श्रष्टियामाय श्रगार एव उनकी विलास-चेष्टा का वर्णन किया है। श्रिषकाशतः यह साहित्य श्रश्लील है श्रीर तुलसी द्वारा स्थापित मर्यादा का उल्लंधन करता है। पीछे रामानन्द-सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करते समय इन किवयों की जीवनी, उनकी रचनाश्रो एव उनकी भिक्त-भावना पर प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ उसकी पुनराष्ट्रित श्रनावश्यक है।

#### नवम श्रध्याय

# हिन्दी कवियों पर रामानन्दी-मक्ति-पद्यति का प्रभाव

रामानन्द-सम्प्रदाय और तुलसीदास-रामानन्द-सम्प्रदाय मे पंच सस्कारों को भक्ति का एक आवश्यक आंग माना गया है। मुद्राकण, ऊर्ध्वपुराड, नामकरण, मन्त्रजाप, तुलसीमाला त्र्यादि पच सस्कारों से विधिवत् सम्पन्न हो जाने पर व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ बहुत कुछ अन्तर्मुखी हो जाती हैं श्रीर फिर उसके लिए अपने मन को बाह्य जगत से खीच कर भगवच्चरणों मे केन्द्रित कर देना सहज हो जाता है। कहा गया है बिना इन पंच सस्कारों से संस्कृत हुए व्यक्ति उस भक्ति का श्रिधिकारी नहीं होता जिसे पाने के लिए ऋषि-महर्षियों को भी जीवन भर साधना करनी पड़ती है। तुलसीदास रामानन्द-सम्प्रदाय मे दीचित हुए थे, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। उनके सम्बन्ध मे केवल इतना ही ज्ञात है कि उन्होंने किसी गुरु के समीप रह कर ही ऋपनी वाल्या-वस्था मे विद्या प्राप्त की थी। गुरु ने उन्हें श्रपने सम्प्रदाय के कर्म-काएड. से श्रवश्य ही परिचित कराया होगा, किन्तु कहीं भी गोस्वामी जी ने इस साम्प्रदायिक कर्मकाएड की कोई चर्चा नहीं की है। कदाचित् पच संस्कारों को वे अनावश्यक सा समभते थे। कहीं भी उन्होंने यह नही लिखा है कि पच सस्कारों से नियमित रूप से संस्कृत हो जाना भक्ति का एक आवश्यक अग है। वे तो वाह्याचार-ढोंग की सीमा तक जाने वाले वाह्याचार-के विरोधी से जान पड़ते हैं। भगवान् राम में उनकी ब्राट्ट भक्ति थी ब्रारेर इस मानसिक मक्ति के ही वे उपासक प्रतीत होते हैं। 'विनयपत्रिका' मे उन्होंने लिखा है-

माधव  $^{9}$  मोह पास क्यों टूटै  $^{9}$  बाहर कोटि उपाय करिय, श्रभ्यंतर प्रन्थि न छूटै ॥

घृत पूरन कराह अन्तरगत सिस प्रतिबिम्ब दिखावै। इंधन अनल लगाइ कलप सत औटत नास न पावै॥ तरु कोटर मंह बसै विहंग तरु काटे मरें न जैसे। साधन करिय विचार हीन मन सुद्ध होइ निह तैसे॥ अन्तर मिलन, विषय मन अति, तनु पावन करिय पखारें। मरें न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारें॥ तुलसिदास हरि गुरु करुना बिनु विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई॥ पद ११४

इस पद से स्पष्ट है कि तुलसीदास की श्रास्था श्रान्तरिक शुद्धि मे श्रिधिक थी। वाह्य उपचार मन की मलीनता को दूर नहीं कर सकते श्रीर जब तक मन की वासना नहीं मिटती, तब तक संसार-सागर से पार पाना श्रसम्भव है।

भक्ति की प्रमुख विशेषताएँ और तुलसीदास—तुलसीदास की भक्ति बहुत ही उच्चकोटि की थी। विद्वानों ने भक्ति के जितने भी प्रमुख एव ब्रावश्यक श्रंग माने हैं, वे सभी गोस्वामी जी की भक्ति-पद्धित में पाए जाते हैं। रामानन्द जी के ब्रानुसार भक्ति की सर्वप्रमुख विशेषता है परमात्मा के प्रति ब्रानन्य अनुराग, तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर अपने एकाधिक ग्रन्थों मे परमात्मा के प्रति ब्रानन्य ब्रानुराग को भक्ति का प्रमुख ब्रावश्यक ब्राग माना है:—

सखा परम परमारथ येहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू॥
——लद्मर्ग, मानस, श्र० का०, प० २१८

तुलसी के बाल्मीकि ने भी कहा है :--

स्वामि सखा पितु मातु गुर , जिन्हके सब तुम तात । मन मन्दिर तिन्हके बसहु , सीय सहित दोड भ्रात ॥ मानस, श्र० का०, पृ० २३४

श्रथवा--

जिन्हिह राम तुम प्रान पियारे। तिनके मन सुभ सद्न तुम्हारे॥ सब करि मांगिह एकु फलु रामचरन रित होउ। तिन्हके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ॥ —मानस, श्र० का०, पृ० २३३

स्वय राम ने कहा है:—
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा। सब मोहि कहं जाने दृढ़ सेवा।।

बचन करम मन मोरि गति, भजनु करिह निहकाम। तिन्हके हृदय कमल महुँ, करौ सदा विश्राम॥ —मानस, श्र० का०, पृ० ३३१

बसिष्ठ भी कहते हैं :--

सो मुख करम धरम जरि जाऊ। जह न राम पद पंकज भाऊ॥ जोगु कुजोगु ज्ञान श्रज्ञानू। जह नहि राम प्रेम परधानू॥

—मानस, ग्र० का०, पृ० ३०३

राम श्रीर भक्त का यह प्रेम उसी प्रकार का है जैसा चातक श्रीर जलधर का प्रेम-

एक भरोसो एक बल एक आस विस्वास। एक राम घनस्थाम हित चातक तुलसीदास॥

—दोहावली, २७७ दोहा

भक्ति की दूसरी विशेषता है भगवान् के श्री चरणों की सेवा। वस्तुत: यह भक्ति का एक श्रावश्यक श्रंग है। तुलसीदास ने जिस प्रकार की भक्ति को स्वीकार किया है, उसमे भगवान् की सेवा को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। वाल्मीकि ने राम से मिलने पर सत्य ही कहा:—

करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ —मानस, अ० का०, पृ० २३४

शकर ने भी राम की प्रार्थना करते हुए कहा है-

भव सिन्धु श्रगाध परे नर ते। पद पकज प्रेम न जे करते।।
श्रितदीन मलीन दुखी नित ही। जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं॥
श्रवलम्ब भवन्त कथा जिन्हकें। प्रिय संत श्रनन्त सदा तिन्हकें॥
निह राग न लोभ न मान मदा। तिनके सम वैभव वा विपदा॥
यहि तें तव सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥
करि प्रेम निरन्तर नेमु लिए। पद पंकज सेवत सुद्ध हिए॥
—मानस, उत्तर काएड, पृ० ४६८।

जनक श्रीर श्रगस्य ने भी राम से श्रविरत चरण-प्रीति का ही वरदान माँगा था— बार बार मांगों कर जोरे। मनु परिहरें चरन जिन भोरे॥ —जनक, मानस, बा॰ का॰, पृ० १६६

अविरत भगति विरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥
——अगस्य, अ० का०, प० ३८६

- विनय-पत्रिका' में भी तुलसीदास ने राम के चरणों में ऋपने हढ़ ऋनुराग को ऋनेक स्थलों पर व्यक्त किया है। यहाँ दो एक उदाहरण मात्र देना पर्याप्त होगा—

जाऊँ कहाँ तिज चरन तुम्हारे। काको नाम पितत पावन है ? केहि अति दीन पियारे ? कौन देव बिरआई विरद हित हिठ हिठ अधम उधारे ? खग, मृग, व्याध, पषान, विटप, जड़ जमन, कवन सुर तारे ? देव, दनुज, मुनिनाग, मनुज सब माया विवस विचारे। तिन्हके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे ?

---विनय, पद १०१

राम जैसा स्वामी कोई ऋन्य है ही नहीं, इसी से तो उनके चरणों में तुलसी का इतना ऋनुराग है। वे कहते हैं—

इहै जानि चरनिह चितु लायो।

नाहिन नाथ श्रकारण को हितु तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो।।
—विनय, पद २४३

तैलधारावत् भगवान् का स्मरण् भक्ति की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। वुलसीदास के मत से नाम भगवान् के सभी प्रकार के भक्तो को प्रिय है, योगी आदि सभी भगवन्नाम का स्मरण् निरन्तर किया करते हैं—

राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा।।
चहूँ चतुर कहुँ नाम अधारा। ज्ञानी प्रभुहि विसेषि पित्रारा।।
नाम जीहजपि जागहि जोगी। विरित विरंचि-प्रपंच वियोगी।
ब्रह्म सुखिह अनुभविह अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा।
जानी चहहि गूढ़ गित जेऊ। नाम जीहजपि जागहि तेऊ।।

—मानस, बा० का०, पु० १५

विनय में भी तुलसीदास जी ने लिखा है-

राम राम रसु, राम राम रहु, राम राम जपु जीहा।
राम नाम-नव-नेह-मेह को मन हिंठ होहि पपीहा।।
सब साधन फल कूप-सरित-सर-सागर-सिलल निरासा।
राम-नाम-रित-स्वाति-सुधा सुभ-सीकर प्रेम पियासा।।
गरिज तरिज पाषान बरिस पिव प्रीति परिख जिय जानै।
अधिक अधिक अनुराग उमॅग उर, पर परिमिति पहिचानै॥

रामनाम गति, रामनाम मिति, रामनाम अनुरागी।
ह्वै गये, हैं, जे होंहिंगे तेइ तिभुअन गनियत बड़भागी।
एक अंग मन अगम गवन करि विलमु न छन छन छांहें।
तुलसी हित अपनी अपनी दिसि निरुपि नेम निवाहें॥
—विनय, पद ६५

भक्ति की चौथी विशेषता है विवेक । तुलसीदास का हट विश्वास है कि बिना विवेक के ससार सागर को पार करना ऋत्यन्त ही टुष्कर है—
तुलसिदास हरिगुरु करुना बिनु, विमल विवेक न होई ।
बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावै कोई ॥

—विनय, पद ११५

ज्ञान-विराग से युक्त भक्ति को ही वे सच्ची भक्ति मानते थे, क्योंकि जब तक विषयो से विराग नहीं हो जाता, जब तक विवेक द्वारा मोह एव भ्रम को दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक राम-चरणो मे श्रविचल श्रनुराग नहीं हो सकता। इसी कारण, गोस्वामी जी का मत है, हरिभक्ति-पथ विरित श्रीर विवेक से पूर्ण होना चाहिए। वे लिखते हैं:—

जानहि तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन ऋनुरागा॥ —मानस, लह्मण गुह से, ऋ० का०, पृ० २१८

श्रथवा-

श्रुति सम्मत हरि-भगति-पथ, संयुत विरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ श्रनेक॥ —मानस, उ० का०, प० ५१४

भरद्वाज के यहाँ भी ज्ञान-विरागयुक्त भक्ति की ही चर्ची हुन्ना करती थी— ब्रह्म निरूपन धर्म विधि, बरनहिं तत्व विभाग। कहिंह भगति भगवन्त कें, संयुत ज्ञान विराग॥

—मानस, बा० का०, पु० २७

तुलसीदास ने भी जप, तप, योग ब्रादि को भक्ति का ब्रग माना है। वे इनको भक्ति के साधक मानते हैं। वस्तुतः तपस्वियों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। तप से ही विधाता जगत्सुष्टि करता है, तप से ही विष्णु ससार का पालन करते हैं श्रीर तप से ही रुद्र इस चराचर जगत् का सहार करते हैं—

जिन श्राचरजु करहु मन माहीं। सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहीं॥
तप बल ते जग सुजै विधाता। तप बल विष्तु महा परित्राता।।
तप बल संभु करिह संहारा। तपते श्रगम न कछु संसारा॥
——मानस, बा० का०, प० ८३

श्रित्र का स्पष्ट मत है:--

जप जोग धर्म समृह ते नर भगति श्रनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई॥ —मानस, श्ररण्य का०, पृ० ३२४

वस्तुतः कुयोगी पुरुष से भक्ति के बाधक-तत्वो पर विजय भी नही पाई जा सकती :---

पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटप निह सकहि उपारी॥
—मानम, लं॰ का॰, पृ॰ ४२३

फिर भी यह सही ही है कि जप, जोग, दान, तप, मख, ब्रत, नियम आदि का पालन करनेवाले भगवान् की उस कृपा को नही ही पा सकते जिन्हें निष्काम प्रेम करने वाले भक्त पाते है:—

उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम। राम कृपा नहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम॥

—मानस, ल० का०, पु० ४८२

नवधा भक्ति और तुलसीदास—रामानन्द जी के मत से भगवान् की कथा का श्रवण, उनके यश का कीर्तन, उनके नाम का सस्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनका समर्चन, वन्दन, उनकी दासता, सख्यभाव से उनके प्रति प्रेम तथा उनके चरणों मे श्रात्मार्पण श्रादि भक्ति के ६ प्रधान भेद हैं। भागवत्-कार ने भो नवधा भक्ति को ही प्रधान माना है। रामानन्द जी के उपरान्त उनके सम्प्रदाय मे दशधा भक्ति का विशेष प्रचार हो गया। नामा जी ने 'भक्ति दशधा के श्रागर' कह कर साम्प्रदायिक भक्तो की प्रशसा भी की है। वस्तुत इस नवधा भक्ति का प्रचार मध्य-युग मे उत्तर-भारत के सभी भक्ति-सम्प्रदायों मे सामान्य रूप से हो गया था श्रीर तुलसीदास का इससे प्रभावित

होना नितान्त ही स्वाभाविक था। यह श्रवश्य है कि तुलसीदास ने उपर्युक्त नवधा भक्ति की चर्चा करने के साथ ही श्रपने ढग पर भी नव नये विभाग किए हैं। उनके राम ने शबरी से इस नवधा-भक्ति की चर्चा इस प्रकार की है:—

१—प्रथम भगति संतन्ह कर संगा।
२—दूसरि रित मम कथा प्रसंगा।।
३—गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भगति श्रमान।
४—चौथ भगति मम गुन गन करइ कपट तिज गान॥
४—मन्त्र जाप मम दृढ़ विस्वासा। पंचम भजनु सो वेद प्रकासा॥
६—छठ दम सील विरित बहु कर्मा। निरतिनरन्तर सज्जन धर्मा॥
७—सातव सम मोहि मय जगदेखा। मोतें श्रिधक संत करि लेखा।
द—श्राठव जथा लाम सन्तोषा। सपनेहुँ निह्ं देखइ परदोषा।
६—नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिश्र हरष न दीना॥
—: मानस, श्ररएय काएड, पृ० ३४५-४६

इसी प्रकार बाल्मीकि जी ने भी उन स्थलों का निर्देश किया है, जहाँ भगवान् राम नित्य निवास करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान् राम का प्रिय होने के लिए जिन गुणों को भक्तो को समधिगत कर लेना चाहिए, उन्हीं का निर्देश वाल्मीकि जी ने किया है। ये गुगा निम्नलिखित हैं —१—भगवत् कथा का निरन्तर श्रवण २---भगवद्रूप-दर्शन की श्रभिलाषा ३---भगवद्यशका कीर्तन ४-भगवत्प्रसाद से प्रेम ५-भगवान् को निवेदित करके भोजन करना ६---भगवान के प्रसाद-स्वरूप पटभूषस्मादि का पहनना ७--देवता, ब्राह्मस्म श्रीर गुरु को देख कर निमत हो जाना ८-राम की पूजा करना ६-केवल मात्र राम का भरोसा करना, अरन्य का नहीं १०--रामतीर्थ का दर्शन करना ११---मंत्र राज का जाप १२--तर्परा होमादि करना १३--विप्र भोज करा कर दान देना १४--भगवान् से भी अधिक गुरुत्रों को महत्व देना। १५--सभी कर्मों के फल-स्वरूप राम चरणों में प्रेम की याचना करना १६-काम, क्रोघ, लोभ, मद, मान, मोह, ह्योभ, राग, द्रोह, कपट, दम्भ, माया, श्रादि का परित्याग करना १७--- सबका प्रिय तथा सबका हितकारी होना १८---- सुख-दुख, प्रशसा-निन्दा में समान रहना १६-सत्यभाषण करना २०-जागते-सोते भगवान् राम की शरण मे रहना २१--राम को छोड़ कर अन्य के पास न जाना २२--परनारी को माता तुल्य मानना २३---घन की वाछा न करना २४---दूसरे की सम्पत्ति को देख कर प्रसन्न होना श्रीर दूसरे के दुख को देख कर टुखी होना

२५—राम को प्राणों से भी श्रिष्ठिक प्रिय मानना। २६—राम को स्वामी, सखा, पिता, गुरु, माता सभी कुछ मानना। २७—श्रवगुणों को छोड़ कर गुण का प्रहण करना २८—विप्र श्रीर गाय के लिए कष्ट सहना २६—नीति के श्रनुसार जीवन बिताना ३०—राम के गुणों श्रीर श्रपने दोषों को जानना-समभ्ता ३१—राम-भक्तों से प्रेम करना ३२—जाति-पॉति, धन-धर्म, बड़प्पन, प्रिय परिवार, सदन श्रादि का परित्याग करके राम मे नित्य लीन रहना ३३—स्वर्ग-नरक तथा श्रपवर्ग को समान समभ्ता ३४—विश्व भर मे भगवान् राम का दर्शन करना ३५—मन, वचन श्रीर कर्म से राम की सेवा करना ३६—भगवान् के स्नेह मात्र को छोड़ कर किसी श्रन्य वस्तु की याचना न करना।

भक्ति के उपर्युक्त ब्रावश्यक ब्रगों पर बल देते हुए भी तुलसीदास नवधा भक्ति-पद्धति को बहुत ब्रिधिक महत्व देते हैं। कहना तो यह चाहिए कि नवधा भक्ति-पद्धति को ही मूलाधार मान कर यह विशाल भवन खड़ा किया गया है। केवल कुछ उदाहरण देकर ही इस कथन को पुष्ट करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है—

कथा-श्रवण :--किलमल समन दमन दुख राम सुजस सुख मूल। सादर सुन्हिह जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल।। --मानस, श्र० का०, पृष्ठ ३२४

> भव भेषज रघुनाथ जस सुनिहं जे नर ऋरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करिह त्रिसिरारि। —मानस, कि० का०, पृ० ३७०

नीलोत्पल तन स्याम, काम कोटि सोमा ऋधिक।
सुनिय तासु गुन माम, जासु नाम ऋघ खग बधिक॥
—मानस, कि॰ का॰, पृ० ३७०

कुलिस कठोर निदुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती —मानस, श्र० का० पृ० ६१

कोर्तन—जो नहि करे रामगुनगाना। जीह सो दादुर जीह समाना।।
—मानस, बा० का०, पृ० ६१

जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु। मुकताहल गुनगन चुनइ, रामबसहु मन तासु॥

—मानस, श्र० का०, पु० २३३

सस्मरण-रामनाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरहुँ जो चाहसि उजियार॥

—मानस, बा० का०, पु० १४-१५

नाम जीह जिप जागिहं जोगी। विरित विरंचि प्रपंच वियोगी।
ब्रह्म सुखिह अनुभविह अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥
जानी चहिह गूढ़ गित जेऊ। नाम जीह जिप जानिह तेऊ॥
साधक नाम जपिहं लय लाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए॥
जपिह नामु जन आरत भारी। मिटिह कुसंकट होहि सुखारी॥
—मानस, बा० का०, पृ० १५

पदिश्रिति-सब करि मांगहि एक फलु, राम चरन रित होड। तिन्हके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोड॥

—मानस, श्र० का०, पृ २३४

को रघुवीर सरिस संसारा। सील सनेहु निबाहन हारा॥ जेहि जेहि जोनि करम बसभ्रमहीं। तहंतहं ईसु देउ येह हमहीं॥ सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होउ नात येहु श्रोर निबाहू॥ —मानस, श्र० का०, प० १८६

अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहहुँ निर्वान। जनम जनम रित रामपद यह बरदान न आन॥ —मानस, अ० का०, पु० २६६

समर्चन :-ऐसी श्रारती राम रघुवीर की करहि मन।

हरन दुख-द्वन्द गोविन्द श्रानन्द घन।

श्रचर, चर, रूपहरि सर्वगत सर्वदा बसत, इति वासनाधूपदीजै। दीपनिजवीध, गतकोधमदमोहतम श्रीढ़ श्रमिमान चितवृत्ति छीजै। भाव श्रतिसय विसद प्रवर नैवेद्य सुम श्रीरमन परम संतोषकारी। प्रेम ताम्बूल, गत सूलसंसय सकल, विपुल भववासना बीजहारी। श्रसुभ सुभ कर्म घृत, कर्न दस वर्त्तिका, त्याग पावक सतोगुन प्रकासं। भगति वैराग्य, विज्ञान, दीपावली, श्रपि नीराजनं जगनिवासं॥ विमल हृदि भवनकृत सांति, पर्यंक सुभसयन, विश्राम श्रीराम राया। इमा करना प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहिं भेदमाया।

येहि आरती निरत सनकादि श्रुति सेष सिव देव रिषिअखिल मुनि तत्व दरसी। करें सोइ तरें परिहरें कामादि खल, बदत इति अमल मित दास तुलसी।

—विनय, पद ४७

श्रथवा---

हरति सब आरती आरती राम की।

—विनय पद ४८

कर नित करहिं राम पद पूजा। राम भरोस हृद्य निहं दूजा॥
—मानस, श्र० का०, पु० २२३

वन्दन-पुनि मन वचन करम रघुनायक । चरन कमल बन्दौ सब लायक ॥

—मानस, बा० का०, पृ० १३

गिरा श्रयथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। बन्दौ सीताराम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न॥ बन्दौ राम नाम रघुवर को। हेतु क्रसानु भानु हिमकर को॥ —वही, पृ० १३

दास्य-करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहिके उर डेरा॥

—वाल्मीकि, ग्रा० का॰, पृ० २३४

सख्य—तुलसी ने सखा भाव की भक्ति में श्रपनी कोई श्रास्था नहीं प्रकट की है। उन्होंने हनुमान, विभीषण, सुप्रीवादि रामसखाश्रों का वर्णन किया है, पर्न्तु साथ ही यह भी कह दिया है कि वे सब दास्य भाव से ही भगवान् राम की उपासना करते थे। 'विनयपत्रिका' में केवल एक स्थान पर विप्र, व्याघ श्रौर गिणिका प्रसग में तुलसी ने यह लिखने का साहस किया है। 'का कछु रही सगाई ?' श्रन्यत्र कहीं भी उन्होंने इतना साहस नहीं दिखाया है।

आत्मनिवेदन—ग्रात्म-निवेदन मे तो सारी विनयपत्रिका भरी पड़ी है। केवल दो एक उदाहरणमात्र देना यहाँ पर्याप्त होगा—

यह विनती रघुनाथ गुसाईं।
श्रौर श्रास विस्वास भरोसों हरों जिय की जड़ताई।
चहों न सुगति, सुमति, संतित कछु रिधिसिधि, विपुल बड़ाई।
हेतु रहित श्रनुराग नाथ पद बढ़ों श्रनुदिन श्रधिकाई।।
कुटिल करम लै जाय मोहि जहं-जहं श्रपनी बरिश्राईं।
तहं तहं जिन छिन छोह छॉड़िए कमठ श्रएड की नाईं।।

820

है जग में जहं लिंग या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसिदास प्रभु सों मेरी होहि सिमिटि एकठाई॥ —विनय, पद १०३

रामराय विनु रावरे मेरे को हितु सांचो।

विनय पत्रिका दीन की बापु आपुही बांचो । हिये हेरि तुलसीलिखी, सो सुभाय सही करि बहुरि पूंछियहि पांचो ॥

—विनय, पद २७७

प्रपत्ति श्रौर तुलसीदास—प्राय समस्त वैष्णव सम्प्रदायों में प्रपत्ति श्रथवा शरणागित को बहुत श्रधिक महत्व दिया गया है। वस्तुतः भक्ति का मूलाधार ही प्रपत्ति है। पीछे कहा जा चुका है, रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रपत्ति को भक्ति का एक श्रावश्यक श्रंग माना गया है। तुलसीदास भी प्रपत्तिमार्ग से बहुत ही श्रधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। उनका हट विश्वास है कि बिना भगवान् की कृपा के मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मद श्रीर माया से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। जिस पर वह नट श्रनुकृत हो जाय, वह इन्द्रजाल में कभी भूल नहीं सकता है—

क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिं सकल राम की दाया।। सो नर इन्द्र जाल नहिं भूला। जापर होइ सो नट श्रनुकृता॥ —मानस, श्र० का०, पृ० ३४८

वस्तुतः न तो कोई ज्ञानी है, ऋौर न कोई मूढ़। भगवान् राम की जब जैसी इच्छा होती है उस च्राग्य वह वैसा ही हो जाता है—

बोले विहसि महेस तब, ज्ञानी मृढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होइ॥ —मानस, बालकाएड, पृ० ६६

श्रतः जो सञ्चे भक्त हैं वे न तो श्रर्थ की कामना करते हैं, न धर्म की, न तो उन्हें भौतिक वासनाश्रो की पूर्ति ही श्रभीष्ठ है श्रीर न तो वे मुक्ति की ही श्रभिलाषा करते हैं। भरत कहते हैं—

अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहुउं निर्वान । जनम जनम रित राम पद, यह वरदान न आन ॥ —मानस, अ० का०, पृ० २६६ किन्तु, भगवान् की इस निहेंतुक कृषा को प्राप्त करना सरल नहीं है। श्राचार्यों ने इसी कारण शरणागित के ६ मेद किए हैं: श्रुनुकूलता का सकल्प, प्रतिकूलता का परित्याग, रच्चण-विषयक विश्वास, गोप्तृत्व वरणा, श्रात्मनिच्चेष श्रीर कार्पयय। तुलसीदास की रचनाश्रों मे इन सभी प्रकारों की शरणागित के उदाहरण पर्याप्त संख्या मे मिल जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण मात्र दिए जा रहे हैं। प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने स्वसपादित कवितावली की भूमिका में 'कवितावली' से इस प्रकार के जो उदाहरण दिए हैं, मैं उन्हें भी उद्धृत किए दे रहा हूं—

श्रनुकूलता का संकल्प-

सुनु कान दिए, नित नेम लिए, रघुनाथिह के गुन गाथिह रे।
सुख-मंदिर सुन्दर रूपसदा उरद्यानि घरे धनु भाथिह रे॥
रसना निसि वासर सादर सो तुलसी जपु जानकीनाथिह रे।
करु संग सुसील सुसंतन सो तिज कूर कुपंथ कुसाथिह रे॥
—किलतावली, उ० का०, छ० २६

चलेड हरिष रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं।।
देखिहों जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुत्त सेवक सुख दाता।।
जे पद परिस तरी रिषि नारी। द्र्यडक कानन पावन कारी॥
जे पद जनक सुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥
हर डर सरसरोज पद जोई। अहाँ भाग्य मै देखिहाँ तेई॥
जिन्ह पायन्हके पादुक्निहं भरत रहे मन लाइ।

ते पद त्राज बिलोकिही इन नयनन्ह ऋब जाइ॥

—विभीषणा, मानस, सु० का०, पृ० ३६२

सुखभवन, संसयसमन दविन विषाद रघुपित गुन गना ।। तिन सकल त्रास भरोस गाविह सुनिह संतत सठमना ॥ —मानस, सु॰ का॰, पु॰ ४०१

प्रतिकूलता का परित्याग

जाकें प्रिय न राम वैदेही।
तेहि झॉड़ि के कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही।।
तजो पिता प्रहलाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी।
हरि हित गुरु बलि पति ब्रज बनितन्हि सो भयो मुद मंगलकारी।।
नाते नेह राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ।
खंजनु कहा आंखि जेहि फूटै बहु तक कहा कहाँ लौ।

कौन देव सबरी के फल करि भोजन सिलल पियो। बालि-त्रास-बारिधि बृङ्त किप केहि गिह बांह लियो।। भजन प्रभाउ विभीषन भाष्यो सुनि किप कटक जियो। तुलसिदास को प्रभु कोसलपित सब प्रकार बरियो।।
—गीतावली।

सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप क्यों,

बिहूने गुन पथिक पियासे जात पथ के।
लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ-हित,

नीके देखे देवता देवइया घने गथ के।।
गीध मानो गुरु, किप भालु मानो मीत कै,

पुनीत गीत साके सब साहेब समत्थ के।
और भूप परिख सुलाखि तौलि ताइ लेत
लसम के खसम तुही पै दसरत्थ के॥

—कवितावली, उत्तर का॰, छद २४

श्रात्म निचेप

जे मद मार विकार भरे ते श्रचार विचार समीप न जाहीं।
है श्रभिमान तऊ मन में जन भाखिहै दूसरे दीन न पाहीं।।
जो कञ्ज बात बनाइ कही, तुलसी तुम ते तुम ही उरमाहीं।
जानकी जीवनजानत हो, हम हैं तुम्हरे, तुम मैं सक नाहीं।।
—किवितावली, उ॰का॰, ६४

मानस में विभीषण की शरणागित भी इसी कोटि की है।

# ं कार्पग्य

तू द्यालु, दीन हो, तु दानि, हो भिखारी।
हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुन्ज-हारी॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो।
मो समान आरत नहिं, आरति हर तोसो॥
ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो।
तात, मात, गुरु, सखा तू सब विधि हित मेरो॥
तोहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावै।
ज्यों ज्यों तुलसी कुपाल १ चरन सरन पावै॥

—विनय, पद ७६

888

इसी प्रकार विनयपित्रका मे अपनेक पद तुलसीदास ने अपनी दीनता के सम्बन्ध में लिखा है। कवितावली में से एक अन्य उदाहरसा—

पाइ सुदेह विमोह नदी तरनी न लही करनी न कछू की ।
रामकथा बरनी न बनाइ, सुनी न कथा प्रहलाद न घू की ।।
अब जोर जरा जरि गात गयो मन मानि गलानि कुबानि न मूकी।
नीके कै ठीक दई तुलसी अवलम्ब बड़ी उर आखर दू की ॥
——कविताबली, उत्तर काएड, पद प्र

कायिकी-वाचिकी, मानसी प्रपत्ति—रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानो द्वारा जयत की श्ररणागित कायिकी है, विभोषण की प्रपत्ति पहले वाचिकी ही मानी गई है। गजेन्द्र, कालिय नाग श्रादि वैखरी वाणी के श्रभाव में मानसी प्रपत्ति ही कर सके। तुलसीदास ने इस प्रकार का कोई स्पष्ट मेद नहीं किया है।

सात्विकी, तामसी, राजसी प्रपत्ति—रावण की प्रपत्ति तामसी, सुप्रीव विभीषणादि की राजसो श्रीर इनुमदादि की सात्विकी प्रपत्ति मानी जाती है। रावण शंकर की श्राराधना केवल श्रपने भौतिक उपकरणों की बृद्धि के निमित्त ही करता था। सुप्रीव-विभीषण भोग की कामना से ही श्रीराम के शरणागत हुए थे श्रीर इनुमदादि समस्त कामनाविहीन होकर भगवान् की सेवा को परम परमार्थ समक्षते थे।

द्य और श्रार्त्त प्रपन्न—भरत को हम प्रपन्न माना गया है— श्रव गुसाइं मोहिं देहु रजाई। सेवहुँ श्रवध श्रवधि भरि जाई॥ लद्मण को श्रार्त्त प्रपन्न कहा गया है— राम विलोकि बन्धु कर जोरे। देह गेह सब सन रुन तोरे॥

श्रथवा—

कृपा सिन्धु अवलोकि बन्धु तन प्रान कृपान वीर सी छोरे।।
प्रपत्ति में पुरुषकारत्व—सीता जी ही पुरुषकाररूपा हैं। तुलसीदास जी
ने भी विनयपत्रिका मे सीता जी से प्रार्थना करते हुए कहा है—

कबहुंक श्रम्ब श्रीसर पाइ।
मेरियौ सुधि द्यायबी कछु करुन-कथा चलाइ॥
दीन सब श्रंग हीन खीन मलीन श्रघी श्रघाइ।
नामु लै भरे उद्रु एक प्रमु-दासि-दासु कहाइ॥
बूक्तिहैं 'सो है कौन ?' कहिबो नाम दसा जनाइ।
मुनत राम ऋपालु कें मेरी विगरियो बनिजाइ॥

जानकी जग जननि जन की किये बचन सहाइ। तरै तुलसीदास भव तव-नाथ गुन गन गाइ॥

—विनय, पद ४१

जनक सुता जग जननि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की। ताके जुग पद कमलमनावौ। जासु कृपा निर्मल मित पावौ॥ —मानस, बा० का०, पृ० १३

प्रपत्ति में विषय नियुक्ति—भगवान् के पर, व्यूह, विभव श्रौर श्रन्तर्यामी स्वरूप का साम्रात्कार सभी लोगो को सब काल मे सुलभ नहीं होता, श्रतः श्रम्वांवतार की सेवा पर वैष्ण्वों ने श्रिधिक बल दिया है। रामानन्द-सम्प्रदाय मे श्रम्वांवतार की घोडशोपचार से सेवा करने का नियम प्रचलित है। तुलसीदास ने भी श्रमेक स्थलों पर श्रम्वांवतार के प्रति श्रपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। विनयपित्रका में विन्दुमाधव की छिवि का उन्होंने बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है:—

इहै परम फल परम बड़ाई। नख सिख रुचिर विन्दु माधव छवि निरखहि नयन ऋघाई॥ —विनय, पद ६२

ग्रथवा-

मन इतनोइ है या तनु को परम फलु ॥ नख सिख सुभग विन्दु माधव छवि तिज सुभाउ अवलोकि एक पत्तु ॥ —: विनय, पद ६३

इसी प्रकार रामेश्वर की स्थापना करते समय स्वय राम ने कहा है :—
जो रामेश्वर दरसनु करिहिहि। ते तनु तिज मम लोक सिधरिहिहिं॥
जो गंगा जल द्यानि चढ़ाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥
होइ श्रकाम जो छलु तिज सेइहि। भगित मोर तेहि संकरु देहिह॥
मम कृत सेतु जो दरसन करिही। सो बिन स्नम भवसागर तरिही॥
—मानस, ल० का०, प० ४०४

इस कथन से स्पष्ट है तुलसीदास अर्चावतार अथवा भगविद्वग्रह की पूजा, सेवा, दर्शन आदि मे पूरी आस्था रखते थे। तीर्थयात्राओं मे तो उनका विश्वास ही था—'चरन राम तीरथ चिल जाहीं।' कह कर उन्होंने इसी प्रेम को व्यक्त किया है।

न्यास—रामानन्द-सम्प्रदाय मे न्यास को भक्ति का एक आवश्यक श्रग माना गया है। विषयों में श्रासिक्त ही जीवन की समस्त श्रव्यवस्था का मूल है। भगवद्भक्ति के लिए मन का स्थिर हो जाना श्रत्यन्तावश्यक है। यह मन तभी स्थिर होता है, जब इन्द्रियों को उनके तक्तत् वाह्य व्यापारों से विरक्त कर दिया जाय। किन्तु, मन को वाह्य विषयों से खीचकर एकाग्र कर लेना सहज नहीं है। इसी कारण प्रत्येक युग में भक्तों ने श्रपने भगवान् से मन को विषयों से निवृत्त कर देने की प्रार्थना की है। तुलसीदास के पूर्व कबीर तथा सूर श्रादि ने भी इस सबध में श्रनेक पद लिखें है।

तुलसीदास की विनयपत्रिका में ऐसे अनेक पद हैं जिनमें कवि ने अपने मूढ मन को विषयों से हट कर भगवच्चरणों में लग जाने के लिए समकाया है:—

कबहूँ मन विश्राम न मान्यो।
निसिदिन श्रमत विसारि सहज सुख जहं तहं इन्द्रिन्ह तान्यो॥
जद्पि विषय संग सह्यो दुसह दुख विषम जाल श्रक्मान्यो।
तद्पि न तजत मूद् ममतावस जानत हूँ निह जान्यो॥
जनम श्रनेक किये नाना विधि करम कीच चित सान्यो।
होइ न विमलु विवेक नीर बिनु, वेद पुरान बखान्यो॥
निज हित नाथ पिता गुरु हरि सों, हरिष हृद्य निह्शान्यो।
तुलसिदास कब तृषा जाइ १ सर खनतिह जनम सिरान्यो॥

--विनय, पद ८८

ग्रथवा---

सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। हरिपद विमुख काहू न लह्यो सुख सठ यह समुक्ति सबेरो॥

मिटै न विपति भजे बिनु रघुपति स्नुति सन्देह निवेरो।
तुलसिदास सब त्रास छॉड़ि करि होहि राम को चेरो॥
—विनय, पद दर्भ

जब तक यह मन विषयों से हट नहीं जाता, तब तक भगवद्भक्ति का श्रिविकारी होना श्रत्यन्त ही कठिन है। वस्तुत: राम का निवास उन्हीं व्यक्तियों के द्वदय में होता है, जो काम-कोघ-लोभ-मोह-राग-द्रोह-कपट-दम्भ श्रीर माया श्रादि से विरक्त हैं, राम का निवास उन्हीं के द्वदय में होता है:—

काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा। जिन्हके कपट दम्भ नहि माया। तिन्हके हृदय बसहु रघुराया।
—मानस, श्र० का०, पृ० २३४

इस मन को वश में करने का सबसे सुन्दर साधन माना गया है, ध्यान । रामानन्द-सम्प्रदाय में भगवान् के निरन्तर तैलधारावत् ऋविच्छिन चिन्तन को ध्यान कहा गया है । तुलसीदास भगवान् के सगुगा रूप के उपासक थे, इसीलिए वे ऋपने ऋगराध्य से प्रार्थना करते है—

> श्चनुज जानकी सहित प्रभु चापबान घर राम । मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा येह काम ॥ —मानस, श्र० का०, पृ० ३२८

श्रथवा-

जद्पि विरज ज्यापक श्रविनासी । सबकें हृद्य निरन्तर बासी ।। तद्पि श्रनुज श्री सिह्त खरारी । बसहु मनसि मम कानन चारी ॥ —मानस, श्र० का०, पृ ३२७

फिर भी तुलसीदास कलियुग के लिए व्यान को बहुत उपयुक्त नहीं समफते। सत्युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ श्रीर द्वापर में पूजा भगवान् को तुष्ट करने के प्रमुख साधन थे, कलियुग में तो केवल नाम स्मरण ही प्रधान है—

ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे।। किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना।। नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला।। राम नाम किल अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता।।
—मानस, बालकाएड, पृ०१७

ध्येय भगवान्—रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवान् राम को ही परमोपास्य माना गया है। वे अपूर्व शक्ति, लावर्य, उदारता और वत्सलता आदि गुणों के अगार हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तुलसी के राम भी शक्ति, लावर्य, उदारता आदि शुभ गुणों की राशि हैं। भगवान् के सगुण रूप में ही तुलसीदास की आस्था थी—

> कोड ब्रह्म निर्गुण ध्याव। श्रव्यक्त जेहि श्रुति गाव।। मोहिं भाव कोसलभूप। श्री राम सगुन सरूप।।
> —मानस, लं॰ का॰, पृ॰ ४६७

यों तो तुलसीदास ने अपने श्राराध्य की श्रद्भुत शक्ति, लावएय, उदारता श्रादि गुणों का सर्वत्र ही गान किया है—उनकी समस्त रचनाएँ अपने श्राराध्य के दिव्यकल्याणगुणों के कीर्तन से ही भरी पड़ी हैं—फिर भी यहाँ कुछ उदाहरण मात्र देकर तुलसी के मत को स्पष्ट कर देना आवश्यक है—राम मे अद्भुत शक्ति—

विधि हरिहरु सिस रिव दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला।। श्रिहिप मिहप जहं लिंग प्रभुताई। जोंग सिद्धि निगमागम गाई॥ किर विचार जिय देखहु नीके। रामरजाइ सीस सबही कें॥ —मानस, श्र० का०, प० २८२

## श्रथवा--

श्रातिबल मधु कैटभ जेहि मारे। महाबीर दिति सुत संघारे॥ जेहि बलिबांधि सहस भुजमारा। सोइ श्रवतरेउ हरन महि भारा॥ —मंदोदरी, ल० का०, पृ० ४०६

## लावएय-

सुर नर असुर नाग मुनिमाहीं। सोभा असि कहुं सुनियत नाही।। विष्तु चारि भुज, विधिमुखचारी। विकट भेष मुखपंच पुरारी।। अपरदे अस कोड न आही। येह छवि सखी पटतरिस्र जाही।।

वय किशोर सुषमा सद्न स्याम गौर सुख धाम। ऋंग ऋंग पर वारिश्रहि कोटि कोटि सत काम॥ —मानस, बालकारुड, पृ०११६

## उदारता—

ऐसो को उदार जगमाहीं ?
विजु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ।।
जो गित जोग विराग जतन किर निहं पावत मुनि झानी !
सो गित दई गीध सबरी कहं प्रभु न अधिक किर जानी ॥
जो सम्पति दससीस अरिप किर रावन सिव पहं लीन्हीं ।
सोइ सम्पदा विभीषन कहं अति सकुच सिहत हरिदीन्हीं ॥
जुलसिदास सब भाँति सकल मुख जो चाहिस मन मेरो ।
नौ भजु राम, काम सब पूरन करिह कुपानिधि तेरो ॥
—विनय, पद १६२

#### वत्सलता-

संभु विरंचि विष्नु भगवाना । उपजिह जासु श्रंस ते नाना ॥ ऐसेड प्रभु सेवक बस श्रहई । भगत हेतु लीला तनु धरई ॥ —मानस, बा॰ का॰, पृ॰ ७५

देव । दूसरो कौन दीन को दयालु ? सील-निधान सुजान सिरोमिनि, सरनागत प्रिय प्रनतपाल ॥ को सर्वज्ञ समर्थ सकल प्रभु सिव सनेह मानस मराल । को साहिब किय मीत प्रीति वस खग निसिचर किपभील भाल ॥ —विनय, पद १५४

राम हैं मात पिता गुरु बन्धु श्रौ संगी सखा सुत स्वामि सनेही ॥ —कवितावली, उ० का०, पु० ३६

तुलसीदास के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शक्ति, शील श्रीर मींदर्य के वे श्रगार हैं। डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र के शब्दों में 'वे श्राकृति, प्रकृति श्रीर परिस्थिति तीनो दृष्टियों से श्रादर्श पुरुष है।'

—तुलसीदर्शन, पृष्ठ १५६

# भगवत्कुपा-प्राप्ति के साधन

कथा-श्रवण्—जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवत्कृपा-प्राप्ति का सबसे सरल साधन भगवान् की कथा का श्रवण् माना गया है, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी इस पर बहुत श्रधिक बल दिया है। बिना भगवत्कथा श्रवुराग के हिर की भक्ति दुर्लभ ही है। भगवत्कथा सकल मगलो की खानि है—

मंगल करिन कलिमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की ।
—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ ८

बुध विश्राम सकल जन रजिन । राम कथा किल कलुष विभंजिन ॥
—मानस, बा० का०, पृ० २३

राम चरितचिन्तामनि चारू । सन्त सुमित तिय सुभग सिंगारू ॥ जग मंगल गुन श्राम राम के । दानि मुक्कत धन धरम धाम के ॥

राम कथा के मिति जग नाहीं। अस प्रतीति तिन्हंके मनमाहीं।।
नीना भांति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा।।

कलप भेद हरिचरित सुहाए। नाना भांति मुनीसन गाए।।
करिश्र न संसय श्रस डर श्रानी। सुनिय कथा सादर सनमानी॥
—मानस, बा० का०, पु० २१

मुनि दुर्त्तभ हरिभगति नर, पाविहं बिनिहं प्रयास । जे यह कथा निरन्तर सुनिहं मानि विस्वास ॥ —मानस, उ० का०, पृ० ५६६

राम चरन रित जो चहै, अथवा पद निर्वान । भाव सिहत सो यह कथा करो स्रवन पुट पान ॥ —मानस, उ० का०, पू० ५६७

स्वयं राम ने शबरी को नवधा-भक्ति का उपदेश देते हुए भी कहा है — प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रित मम कथा प्रसंगा।। लक्ष्मण से भी वे कहते हैं—

मम लीलारति ऋति मन मांहीं।

बाल्मीिक ने भी भगवान् राम के निकेत बतलाते हुए कहा है :--

सुनहु राम अब कहहुं निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता।। जिन्हंके श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुगम सरिनाना।। भरहिं निरन्तर होहिंन पूरे। तिन्हके हिय तुम कहुँ गृह रूरे।।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि बिना भगवत्कथानुराग के श्रविरल भक्ति का पाना दुर्लभ है। भगवान् को कथा का कोई श्रन्त नहीं है क्योंकि उनके श्रनेक जन्म हैं, उन्होंने श्रनेक श्रवतार घारण किया था। उनके सगुण चरित मन-वाणी श्रीर बुद्धि से श्रतक्यें होते हैं, इसीलिए श्रागे चल कर तुलसीदास ने कहा है कि बिना सत्संग के भगवान् की कथा में प्रवेश नहीं हो सकता। श्रीर जब तक हरिकथा में प्रवेश नहीं होता, मनुष्य का मोह कभी भी दूर नहीं हो सकता है।

गुण कथन—रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवान् के दिव्य जन्म, द्विव्यकर्म, तथा दिव्य नाम का उच्चारण करना श्रीर भगवान् के सुयश का गान करना भक्ति का प्रमुख साधन माना गया है। तुलसीदास ने भी भगवान् के यशोगान को भक्ति का एक श्रत्यन्त श्रावश्यक श्रंग माना है—

स्थाम सुरिम पय विसद श्रित गुनद करिह सब पान। गिरा श्राम्य सिय राम जस गाविह सुनिह सुजान॥

—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ 🖙

भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवत धाई॥ रामचिरत सर बिनु अन्हवाए। सो स्नम जाइ न कोटि उपाएं॥ किव कोविद अस हृद्यं विचारी। गाविह हृरि जस किलमल हारी॥ कीन्हें प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लागि पिछताना। —मानस, बा॰ का॰, पु॰ प

दिञ्य धाम का वर्णन—तुलसीदास ने श्रवध के माहात्म्य की मुक्त करठ से प्रशसा की है—

बन्दौ अवध पुरी अति पाविन । सरजू सिर किल केलुष नसाविन । प्रनवौ पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥
—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ १२

इसी प्रसग मे किन के तेसल्या, दशरथ, परिजन, भरत, लद्मर्य, शत्रुञ्ज, हनुमान्, सुप्रीव, अगद श्रादि का भी यशोगान किया है। चित्रकूट श्रीर मिथिला से भी तुलसीदास को कम अनुराग नहीं था, यद्यपि वे भगवान् के धाम नहीं हैं, किन्तु रामतीर्थ तो हैं ही।

भगवान् के दिव्य कमों का गान— चरित राम के सगुन भवानी । तर्कि न जाहि बुद्धि मन बानी ॥ अस विचारि जे तज्ञ विरागी । रामहिं भजहिं तके सब त्यागी ॥ —मानस, ल० का०, पृ० ४४७

वेद पुरान जासु जस गावा। राम विमुख काहुन सुख पावा।
हिरन्याच भ्राता सहित मधु-कैटम बलवान।
जेहि मारे सोइ अवतरेड कृपा सिन्धु भगवान॥
काल रूप खल बल दहन गुनागार घन बोध।
जेहि सेविहें सिव कमल भव तेहिसन कवनविरोध॥
—लं॰ का॰, पु॰ ४३२

जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु। मुकुताहल गुनगन चुनइ बसहु राम हियं तासु॥ (बाल्मीकि), मानस, ऋ॰ काड, पृ० २३३

स्वय राम ने भी इस गुरागान की प्रशंसा की है—

सम गुन गावत पुलक सरीरा। गद्गद् गिरा नयन बह नीरा॥

मानस, पु॰ ३३१

# चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तिज गान।

—मानस, श्र० का०, पृ० ३४५

नामस्मर्ग्य—रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवन्नाम स्मर्ग्य को भक्ति का एक प्रमुख साधन माना गया है । भगवन्नाम महिमा के सम्बन्ध में मानसकार ने बालकाड के प्रारम्भ मे ही बड़े विस्तार से अपना मत व्यक्त किया है । उनके मत से राम-नाम के दो वर्णा वर्षाऋतु रूपी राम-भक्ति के सावन और भादो दो महीने की भाँति है—

बरसा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। रामनाम बर बरन जुग सावन भादौँ मास॥ मानस, बा० का०, पृ० १४

यह नाम भगवान् के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला भी कहा गया है। नाम तत्व निरूपण करते समय रामानन्द जी ने बड़े विस्तार से 'राममंत्रराज' के एक एक पद की व्याख्या की है। उनके मत से भगवान्, जीव और जगत् का स्वरूप, भगवान् की प्राप्ति के उपाय और प्राप्ति विरोधी श्रादि अर्थपचक का भी ज्ञान मंत्रार्थ के चिन्तन से भक्तों को उपलब्ध होता है। तुलसीदास ने यद्यपि इस प्रकार का स्वतन्त्र विवेचन नहीं प्रस्तुत किया है, फिर भी उन्होंने नाम महिमा-वर्ण न प्रसग मे अर्थपंचक का भी ज्ञान करा दिया है। नीचे उनके मत का सच्तेप मे परिचय कराया जा रहा है—

# मगवान् का स्वरूप-

नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुिक साधी।।। को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनिगुनि भेद समुिकहिं साधू॥ देखि अहि रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना॥ सुिमिरि जाम रूप बिनुदेखें। आवत हद्यं सनेह विशेषें॥ नाम रूपमिर अकथ कहानी। समुक्त सुखद न परित बखानी॥ अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी॥

एक दारु गत देखिय एकू। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू॥ उभय अगम जुग सुगम नामतें। कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम तें॥ व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी। सत चेतन घन आनंद रासी॥ अस प्रभु हृद्य अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥ नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें।। मानस, बा० कां०, प्०१४-१५

जीव स्वरूप

बरनत बरन प्रीति विलगाती । बहा जीव सम सहज संघाती ॥
—मानस, बा० का०, पृ० १५

राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारि अनध उदारा।। चहूँ चतुर कहुँ नाम अधारा। ज्ञानी प्रभुहिं विशेष पियारा॥
—मानस, बा॰ का॰, पृष्ठ १६

फिर भी, उन्होंने कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि नाम के ताल्पर्यार्थ का चिन्तन करने से जीवस्वरूप का भी ज्ञान होता है। इसी प्रकार जगत् के स्वरूप का भी कोई सकेत नाम के ताल्पर्यार्थ के माध्यम से उन्होंने नहीं किया है।

ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय—नाम ब्रह्म-प्राप्ति का एक प्रमुख साधन माना गया है। श्रर्थपचक की रचना करते समय रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानों ने बतलाया है कि नाम के ताल्पर्यार्थ का चिन्तन करने से भगवल्प्राप्ति के उपाय का बोध स्वतः हो जाता है, तुलसीदास ने यह तो कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि नाम के माध्यम से ही श्रन्य उपायों का भी ज्ञान हो जाता है, हॉ, नाम को उन्होंने कलियुग मे भगवल्प्राप्ति का सर्वप्रमुख साधन श्रवश्य माना है:—

नाम जीह जिप जागिह जोगी। विरित विरंचि प्रपंच वियोगी॥ ब्रह्म सुखिह अनुभविह अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ जानी चहिह गूढ़ गित जेऊ। नाम जीह जिप जागिह तेऊ॥ साधक नाम जपिह लय लाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए॥ जिपिह नाम जन आरत भारी। मिटिह कुसंकट होहिं सुखारी॥

—मानस, बा० का०, पृ० १५

किल मे तो केवल नाम ही आधार स्वरूप है--- भक्तो का सर्वस्व है---

ध्यान प्रथम जुग मख पुनि दूजें। द्वापर परितोषत प्रभु पूजें।। किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जनमन मीना॥ नाम काम तरु कालकराला। सुमिरत समन सकल जगजाला॥ रामनाम किल अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता॥ नहि किल करम न भगतिविवेकू। रामनाम अवलम्बन एकू॥

राम नाम नरकेहरी कनक कसिपु कलिकालु। जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलिसुरसालु।

भाय कुभायं त्रानख त्रालसहू। नाम जपत मंगल दिसि दसहू॥
—मानस, बा० का०, प० १६-१७

बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥
—मानस, बा॰ का॰, पु॰ १५

रामानन्द-सम्प्रदाय मे राममत्र का जाप भगवत्कृपा-प्राप्ति का एक प्रमुख साधन माना गया है। इस सम्बन्ध मे राममन्त्र के तीन मेद भी किए गए हैं— १—राम षडच्चर मत्र या राम तारक मत्र राज २—रामद्वय मत्र ३—रामचरम मत्र। तुलसीदास ने इन मत्रों के सम्बन्ध मे कोई चर्चा नहीं की है, उन्होंने केवल रामनाम की महिमा का ही गुणागान किया है। हा, कभी कभी मत्र राज की भी प्रशसा उन्होंने की है—

मंत्र राज नित जपिह तुम्हारा। .. ... राम बसहु तिन्हंके मन माहीं।... ...

वाल्मीकि, मानस,

ग्रयोध्या कार्रड, पृष्ठ २३३

कहीं-कहीं राम शब्द के वर्णों का भी उन्होंने ताल्पर्यार्थ बतलाने की चेण्टा की है— बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। राम नाम वर बरन जुग, सावन भादों मास॥

एक छत्र एक मुकुट मिन सब बरनिह पर जोड।
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड।।
—मानस, बा० का०, प०१४

कभी उन्होंने भगवान् के श्रन्य नामो की श्रपेचा राम नाम की श्राधिक महिमा की श्रोर भी सकेत किया है। वे कहते हैं, यद्यपि प्रभु के श्रनेक नाम हैं श्रोर श्रुतियों के मत से उनका प्रभाव भी श्रिधिक है, किन्तु, रामनाम का प्रभाव उन सबसे श्रिधिक है—

जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका॥ राम सकत नामन्ह तें अधिका। होउ नाथ अघ खग गन विधका॥

# राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। अपरनाम उडुगन विमल बसहुभगत उर ज्योम॥

—मानस, ऋ० का०, पृ० ३०५

इसी प्रकार तुलसीदास ने विनयपत्रिका, गीतावली, कवितावली तथा दोहावली आदि में भी रामनाम की महिमा गाई है। इसे उन्होंने पतितों का एक मात्र उद्धारक कहा है। मानस के बालकाएड में तो स्वयं राम श्रीर ब्रह्म से भी श्रिधिक महत्वपूर्ण उन्होंने रामनाम को कहा है।

भगवत्र्कें कर्य — रामानन्द-सम्प्रदाय में साग, सपार्षद भगवान् राम की सेवा विघेय मानी गई है। इसी प्रसग में अर्चावतार की पूजा-सेवा तथा मदिर की स्वच्छता आदि करने पर भी बल दिया गया है। 'विनयपत्रिका' के अनेक पदों में तुलसीदास ने भगवच्चरणों में अपना अटल अनुराग व्यक्त 'किया है। भगवान् राम ने अनेक अधम-पतितों का उद्धार किया है, उनसे बढ़ कर अधम-उद्धारक और कोई नहीं है। इसीलिए तुलसीदास अपने को उनकी सेवा में नियोजित करना चाहते हैं—

जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे ? काको नाम पतित पावन जग ? केहि द्यति दीन पियारे ? कौन देव बरिश्राईं विरद-हित हठि-हठि श्रथम उधारे ? खग, मृग, व्याध, पषान, विटप, जड़जमन कौन सुर तारे ? देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवस विचारे। तिन्हंके हाथ दास तुलसी प्रमु कहा श्रपनपौ हारे॥

-- विनय, पद १०१

श्रीर जब कभी यह मूढ मन उनकी सेवा में दिलाई करना चाहता है, तो उसे समकाते भी हैं—

ऐसेंहु साहब की सेवा सो होत चोर रे।
श्रापनी न बूिफ, ना कहे को राढ़ रोर रे॥
मुनि मनत्रगमु-सुगमु, मायबापु सो,
श्रपासिधु, सहज सखा, सनेही आपु सो।
लोक वेद विदित बड़ो न रधुनाथ सो,
सब दिन सब देस सबही के साथ सो॥

स्वामी सर्वज्ञ सों चलै न चोरी चार की,

प्रीति पहिचानि यह रीति दरबार की।
काय न कलेसु लेसु लेत मानिमन की,

सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जन की।।
रीमें बस होत सीमें देत निज धामु रे।

फलत सकल फल कामतरु नाम रे॥
बेचें खोटो दाम न मिलै, न राखे कामु रे।

सोड तुलसी निवाज्यो ऐसे राजा रामु रे॥
—िवनय, पद ७१

इसीलिए तुलसीदास उन सभी लोगों की बन्दना करते हैं, जो भगवान् राम के चरण्-चचरीक हैं। भगवान् के ऋंगों एव पार्षदों की भी बन्दना इसी प्रसंग में वे करते हैं—

१—प्रनवौं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाइ न बरना।।
रामचरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजै न पासू॥
२—बन्दौ लिक्ष्मिन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुखदाता॥
रघुपति कीरति विमल पता का। .. ... ...

३—रिपुसूदन पद कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी॥ ४—महाबीर विनवौँ हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना॥

४—रघुपित चरन उपासक जेते। खगमृगसुर नर असुर समेते॥ बन्दों पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥ सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विसारद्॥ प्रनवौ सबहि घरनि घरि सीसा। करहु क्रपा जन जानि मुनीसा॥

मानस, बा० का०, पु० १३

श्चात्म-दोष-दर्शन—भगवत्केंकर्य का चरम ग्रादर्श है भगवान् के गुणों का ग्रमुसधान श्रीर श्रपने दोषों का उद्घाटन । तुलसीदास में श्रभिमान तो लेशमात्र भी नहीं था, वे सदैव श्रपने को नीच, हीन, खोटा, श्रपराधी, कामी श्रादि कह कर पुकारते हैं। उन्होंने श्रपने को सदैव ही पिततों की श्रेणी में रक्खा है। मानस में वे कहते हैं—

जे जनमे कित काल कराला। करतव वायस वेष मराला। चलत कुपंथ वेद मग छांड़े। कपट कलेवर किलमल मांड़े॥ वंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरम ध्वज धंधक घोरी। जौ अपने अवगुन सब कहऊँ। बांदें कथा पार निह लहऊँ॥

—मानस, बा० का०, पु० ६

### श्रथवा-

राम सुस्वामि कुसेवक मोसो। निजदिसिदेखि द्यानिधि पोसो॥

गुन तुम्हार समुमाइ निज दोषा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ तेहि के हृद्य बसहु रघुराई । ... ... ... ... बालमीकि, मानस, अ० का०, पृ० २३३-३४

## श्रथवा--

तू दयालु, दीन हों, तू दानि, हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुज हारी॥

... .. श्रादि —विनय, पद ७६

आत्म-दैन्य-प्रदर्शन — भगवत्कैकर्य का दूसरा श्रग माना गया है, श्रात्म-दैन्य-प्रदर्शन । यह दीनता जान-बूभ कर श्रपने ऊपर लादी गई दीनता नहीं होती, वरन् श्राराध्य के महत्व का श्रमुभव कर हृद्य से उत्तपन्न दीनता है। श्राराध्य जितना ही श्रधिक महत्वशील होगा, भक्त श्रपने को उतना ही श्रधिक विनम्न एव दीन श्रमुभव करता है। तुलसी की दीनता इसी प्रकार की स्वामाविक दीनता है, बनावटी या कुन्निम नही। मानस में वे कहते हैं—

मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर । अस विचारि रघुवंसमिन, हरहु विषम भवभीर ॥ मानस, उ० का०, पृ० ५६८

सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहिहें राम ऋपातु। उपल किये जल जान जेहि सचिव सुमित कपि भातु॥ —मानस, बा॰ का॰, पृ० १८

अन्यत्र भी तुलसीदास ने श्रपनी दीनता बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त की है। जो इयक्ति 'रामचरित मानस' जैसी प्रौढ़ रचना के लेखक होने का गौरव प्राप्त कर सकता है, वह यदि अपने को 'कवित विवेक होन' कहे तो इससे बढ़ कर दीनता और क्या हो सकती है । मानसकार की यह दीनता बड़प्पन की दीनता है। मानस की भूमिका मे किव की यह दीनता मुखर हो उठी है—

किव न होहुँ निह चतुर कहावौ । मित अनुरूप राम गुन गावौ ॥ कहूँ रघुपित के चिरत अपारा । कहूँ मित मोर निरत संसारा ॥ जेहि मारुत गिरि मेरुडड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे मांहीं ॥ समुक्तत अमित राम प्रभुताई । करत कथा, मन अति कदराई ॥ मानस, बा॰ का॰, पु॰ १८

'विनय' के निम्न पद में भी कितनी उज्ज्वल दीनता छिपी हुई है-

हौ तो साईं द्रोही, पै सेवक हितु साईं॥
राम सो बड़ों है कोन १ मोसो कौन छोटो १
राम सों खरों खसम १ मोसो खल खोटो १
लोग कहें राम को गुलाम हो, कहावो।
एते बड़ो अपराध, मो, मन बावों।
पाथ माथे चढ़े तृन तुलसी जो नीचो।
बोरत न वारि ताहि जानि आपु सींचो॥

—विनय, पद ७२

श्रथवा--

माधव मो समान जग माहीं। सब विधि हीन, मलीन, दीन श्रित लीन विषय कोड नाहीं। —विनय, पद ११४

कहना तो यह चाहिए कि सारी 'विनयपत्रिका' में ही कवि का स्नात्मदैन्य मुखर हो उठा है। तुलसीदास का यह स्नात्मदैन्य परम पवित्र, स्नतः बहुत ही प्रभावपूर्ण है। वह भक्तमात्र के हृदय का दैन्य है।

मिक्त के अन्य आवश्यक अंग-निरिममानिता—भिक्त का सबसे बड़ा विरोधी है अहकार । अत लगभग समस्त मिक्त-सम्प्रदायों में भक्त को अहंकार-रिहत होने का उपदेश दिया गया है। रामानन्द स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि शक्त होने पर भी मक्त को निरहकारी होकर माण्यादि का अध्ययन कर कालयापन करना चाहिए और यदि भक्त अशक्त हो तो उसे केवल गुरुमंत्र का जाप कर एक छोटी सी कुटिया बना कर गुरु की आज्ञा मात्र का पालन करना चाहिए। तुलसीदास ने भी बाल्मीकि के मुख से कहलवाया है—

जिनके कपट दंभ नहिं माया। तिनके हृद्यं बसहु रघुराया॥

सबकें प्रिय सबके हितकारी। दुखसुख सरिस प्रसंसा गारी॥
—मानस, अ० का०, २३४

वुलसीदास ने श्रभिमान को भक्ति का बहुत बडा शत्रु माना है। वे कहते हैं—

हे हरि कवन दोष तोहि दीजै । जेहि उपाय सपनेहुं दुर्लभ गति सोइ निसिवासर कीजै ।

भूत द्रोह ऋत मोह वस्य हित आपन मै न बिचारो।
मद मत्सर अभिमान ज्ञान रिपु इन्ह महं रहिन अपारो॥
——विनय, पद ११७

कभी श्रपने ही श्रभिमानी चित्त पर खीक्त कर वे कहते हैं— सकुचत हो श्रित राम कृपानिधि क्योंकरि विनय सुनावो। सकल धरम विपरीत करत केहि भांति नाथ मन भावों ?

'करहु हृद्यश्रति विमल बसहि हरि' कहि कहि सबहि सिखावौ। हौ निज उर श्रिमेमान मोह मद खल मण्डली बसावौ॥

तुलसिदास प्रभु सो गुन निह जेहि सपनेहुँ तुम्हिह रिक्तावौ । नाथ कृपा भवसिन्धु घेनु पद सम सुजानि सिर नावौ ॥ —विनय, पद १४२

विश्व भर में भगवान् का रूप-दर्शन—विश्व के कर्ण-करण में अपने आराध्य के रूप का दर्शन करना भक्त के जीवन की चरम साधना है। रामानन्द स्वामी ने भगवान् के चराचरात्मक रूप के दर्शन करने को भक्ति का एक अत्यत आवश्यक अंग माना था। तुलसीदास एक उच्चकोटि के महात्मा थे और उनकी साधना इस सीमा तक पहुँच गई थी कि सारा जगत् उन्हें प्रभु की विभूति के रूप मे ही दिष्टगत होता था। कहा जाता है कि भगवान् कृष्ण के विभूति के रूप मे ही सनुर्धारी राम के रूप मे ही दर्शन दिया था। बाल्मीकि ने

भक्त के लक्ष्णों में एक लक्ष्ण यह भी बतलाया है कि विश्व भर में धनुर्भारी राम के दर्शन करना चाहिए—

सरग नरकु अपवरग समाना। जहं तहं देख धरें धनु बाना॥
... ... राम करहु तेहि के उर डेरा॥
---मानस, अ० का०, पृ० २३४

श्रन्यत्र भी तुलसीदास ने लिखा है-

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानि। बन्दौ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ —मानस. बा॰ का॰, पु॰ ६

**श्र**थवा---

सीय राम मय सब जग जानी। करौ प्रनाम जोरि जुग पानी।
—वही, पृ॰ ६

स्पष्ट है, तुलसीदास की मनस्थिति उस सीमा तक पहुँच गई थी, जहाँ उन्हें सीता-राम के ही सर्वत्र दर्शन होने लगे थे।

गुरु — रामानन्द-सम्प्रदाय मे गुरु को प्रपत्ति का सहायक कहा गया है। गुरु अपने उपदेशों द्वारा शिष्यों के हृदयस्य सशयों का उच्छेद करता है। रामानन्द का तो यहाँ तक कहना है कि राममत्र का तात्पर्यार्थ ही गुरु की रुचि के अनुकूल व्यवहार करना, उनकी आज्ञा का अनुकरण करना आदि है। तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर अनेक बार गुरु की महिमा का गान किया है। उनके मत से हृदय के अज्ञान को गुरु ही मिटाते हैं—

श्री गुर पद नख मिन गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती 🌂

बन्दौं गुरु पद कंज कृपा सिन्धु नररूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर॥

गुरु पद रज मृदु मंजुल अन्जन । नयन श्रमिश्रॅ दृग दोष विभंजन ॥
—मानस, पृ० २

याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि बिना गुरु के विमल विवेक हो ही नहीं सकता है— सन्त कहिं असि नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव। होइ न विमल विवेक उर, गुर सनकिये दुराव।।

—मानस, पु० २७

सती का मत है कि गुरु के बचनों में जिसे प्रतीति नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता—

यदि विधाता रूठ जाय तो गुरु जन की रच्चा कर लेते हैं, पर गुरु के रूठ जाने पर कोई उसकी रच्चा नहीं कर सकता—

राखे गुर जो कोप विधाता। गुर विरोध निह कोड जग त्राता।।
—मानस, बा॰ का॰, पु॰ ८४

वस्तुतः गुरु को भगवान् से भी बड़ा समक्षना चाहिए, बाल्मीकि कहते हैं—
तुम्ह तें अधिक गुरिह जिय जानी। सकल भाय सेविह मन मानी॥
—मानस, अ० का०, पृ० २३३

स्वय राम ने वसिष्ठ से कहा है-

जे गुर पद अम्बुज अनुरागी। ते लोकहुँ वेदहु बड़भागी॥ —मानस, पृ० २६०

जो गुरु के सामने नम्र नहीं होते, वे सिर कटु तुंबर की भॉति हैं-

ते सिर कटु तुंबर सम तूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला॥
—मानस, बा० का०, पृ० ६१

श्रीर जो गुरु से ईंब्या करते हैं, वे रौरव नरक मे कोटि युग तक वास करते हैं—

जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं। त्रिजग जोनि पुनिधरहि सरीरा। श्रयुत जन्म भरि पावहिपीरा॥ —मानस, उ॰ का॰, पृ॰ ५४८

स्पष्ट है, तुलसीदास के मत से भी गुरु ही शिष्यों के हृदयस्य सशयो को छिन्न करके उनके स्रज्ञान को मिटाता है स्रौर इस प्रकार उसे भगवस्कृपा-प्राप्ति में सहायता पहुँचाता है। बिना गुरु के विमल विवेक सम्भव नहीं है स्रौर बिना विवेक के भवसागर पार करना स्रसम्भव ही है।

सत्संग पंचायुघो से युक्त वैष्णुव भगवान् स्वरूप ही माने गए हैं। वे परमतीर्थमय देहयुक्त होते हैं, उन सज्जनो की सेवा करने से मनुष्य पापरहित हो जाता है। उनके सत्संग से मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ उदात्त हो जाती हैं,

उसका मन विमल हो जाता है श्रीर उसमे विवेक का जागरण होता है। तुलसीदास ने सत्संग के विषय मे बहुत कुछ कहा है। उन्होंने भक्ति के साधनों में इसे सर्वप्रथम स्थान दिया है—

प्रथम भगित सन्तन्ह कर संगा। दूसिर रित मम कथा प्रसंगा।।
साधुत्रों का समाज चलता फिरता तीर्थराज ही है। यहाँ राम-भिक्त ही
देवनदी है, विधि-निषेधमय कर्मकथाएँ ही यमुना है, ब्रह्मविचार ही सरस्वती है,
हरिहर-कथा ही त्रिवेखी है, अपने धर्म मे अटल विश्वास ही अच्चयवट है।
जो कोई इस तीर्थराज का सेवन करता है, उसके समस्त क्लेश, सद्यः ही नष्ट
हो जाते हैं। धर्मार्थकाममोद्यादि चतुर्वर्ग को उसे प्राप्ति हो जाती है। वाल्मीिक,
नारद, श्रीर अगस्त्य सत्सग के प्रभाव से ही इतने उच्च पद तक पहुँच सके
थे। वस्तुतः सरसगित पारस की भाँति है, जिसका स्पर्श करके कुधातु भी पवित्र
हो उठती है। साधुस्रों की महिमा स्नमन्त है। यह जगम तीर्थराज सभी काल
में श्रीर सर्वत्र ही उपलब्ध हो जाता है:

मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जगम तीरथराजू॥
रामभगति जहं सुरसरिधारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा॥
विधि निषेधमय कलिमलहरनी। करमकथा रिवनिन्दिन वरनी॥
हरिहर कथा विराजित बेनी। सुनत सकल मुद मगल देनी॥
वट विस्वास अचल निज धर्मा। तीरथ साज समाज सुकरमा ॥
सबिह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥
अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥

सुनि समुमहि जन मुद्ति मन मज्जिहि अति अनुराग । लहिह चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥ मानस, बा॰ का॰, पृ॰ 🔩

बाल्मीकि, नारद श्रौर घटयोनि श्रादि सत्सग के प्रभाव से ही महान् हुए थे: वालमीकि नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी।। मति कीरति गति भूतिभलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई।। सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न श्रान उपाऊ।। बिनु सत्संग विवेक न होई। रामकृपा बिनु सुलभ न सोई॥ मानस, बालकाएड, पृ० ३

वस्तुतः सभी साघन फूल की भाँति हैं श्रीर उनका फल है, सत्संग-

सत्संगति मुद्मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला।।
—मानस, बा॰ का॰, पृ॰ ३

किन्तु, यह जान लेना कि कौन सत है श्रौर कौन श्रसत, नितान्त ही कठिन है। मनुष्य के विवेक की यही परीद्धा होती है। मानसकार ने मानवमात्र के उपकारार्थ इन सतो के लच्चणों का भी सविस्तार वर्णन किया है। उनके राम नारद से कहते हैं.—

सुनि मुनि संतन्ह के गुन कहऊं। जिन्ह तें मै उनके बस रहऊं।। षट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा।। अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्यसार किव कोविद जोगी।। सावधान मानद मद हीना। धीर धर्म गति परम प्रवीना।।

गुनागार ससार दुख रहित विगत सन्देह । तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहं देह न गेह ॥

निज गुन स्नवन्ह सुनत सकुचाहीं। परगुन सुनत श्रिधिक हरषाहीं।। सम सीतल निहं त्यागिह नीती। सरल सुभाउ सबिह सम प्रीती।। जप तप बत दम सजम नेमा। गुर गोविन्द विप्र पद प्रेमा।। स्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति श्रमाया।। विरति विवेक विनय विज्ञाना। बोध जथारथ वेद पुराना।। दम्भ मान मद करिह न काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ।। गाविह सुनिहं सदा मम लीला। हेतु रहित परिहत रत सीला।। वस्तुतः साधुश्रो के इतने श्रिधिक गुण हैं कि शारदा श्रौर श्रुतियाँ भी उनका वर्णन नहीं कर सकतीं। राम कहते हैं—

मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकैं सारद स्नुति तेते॥ —मानस, श्र० का०, पृ० ३५१

मानस के उत्तरकार्यंड में भी राम ने पुनः सज्जनों के स्वभाव का निरूप्ण किया है। उन्होंने कहा है कि सज्जन मलय वृद्ध की भाँति होते हैं, जो अपने मूल को काटने वाले कुठार को भी सुगधिमय कर देते हैं, वे विषयों से दूर रहते हैं, पर दुःख से दुःखी और पर सुख से सुखी होते हैं, मित्र-अमित्र में उनकी समान स्थिति होती है; लोभ, हर्ष, मद, ममता, भय, अमर्ष आदि सबका उनमें नितान्त अभाव होता है; उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों के प्रति वे निरन्तर द्यालु बने रहते हैं; बचन, कर्म और मन से भिक्त में उनका अनुराग होता है,

स्वयं श्रमानी होकर भी वे दूसरो को मान देते रहते हैं, वे विगत काम होते हैं श्रीर निरन्तर भगवन्नाम का परायण किया करते हैं, शान्ति, विराग, मुदिता, विनय, शीतलता, सरलता, मैत्री श्रौर ब्राह्मणों के प्रति स्रनुराग की वे साचात् मूर्ति होते हैं , नीति का वे सदैव पालन करते हैं, उनका जीवन नियमित होता है, किसी से भी परुष बचन नहीं कहते, निन्दा-स्तुति मे समान रहते हैं श्रौर निरन्तर ही भगवच्चरखों के चंचरीक बने रहते हैं।

—मानस, उत्तरकाड, पृ**० ५**११

कवियों ने सतो के दृद्य को नवनीत की भॉति कहा है, किन्तु लगता है उन्हें कहना ही नही स्राया । नवनीत स्रपनी ही स्रॉच से गलता है, किन्तु सजन दुसरो के ही परिताप से द्रवित होते हैं-

सन्त हृद्य नवनीत समाना। कहा कविन्ह पै कहइ न जाना।। निज परिताप द्रवइ नवनीता। परदुख द्रवहिं सन्त सुपुनीता।। ---मानस, उ० का०, प्० ५६५

इसी कारण सतों के मिलन जैसा सुख, तुलसीदास के मत से, कुछ भी नही है। परन्तु सज्जनों का मिलना भी राम-कृपा के बिना सम्भव नहीं है—

बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं सन्ता । मानस, सुन्दर काएड, पृ० ३७% भाग पाइय सत्संगा। मानस, उत्तर कारड, पु॰ ५०६ निगमागम पुरान मत एहा। कहिं सिद्ध मुनि निह सन्देहा।। संत विसुद्ध मिलहिं परितेही । चितवहिं रामु ऋपा करि जेही ॥ —मानस, उ० का०, पु० ५२६

तुलसीदास का तो यहाँ तक कथन है कि बिना सत्संग के भिनत भी नही मिल सकती-

भक्ति सुतंत्र सकल गुन खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ।। पुन्य पुन्ज बिनु मिलहिं न संता। सतसंगति संसृति कर श्रन्ता॥ —मानस, उ० का०, प० ४१४

सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥ श्रस विचारि जोइ करि सत्संगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा।

> ब्रह्म पयोनिधि मंद्र ज्ञान संत सुर आहिं। कथा सुधामिथ काढिहं भगति मधुरता जाहिं॥

—मानस, उ० का०, पु० ५६१

इसी कारण स्वर्ग श्रीर श्रपवर्ग का सुख भी सत्सग सुख की समता नहीं कर सकता—

> तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिश्च तुला इक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग॥ — मानस, सु॰ का॰, पृ॰ ३७४

साधुत्रों की अवज्ञा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए-

साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा॥
—सु॰ का॰, पृ॰ ३८५

साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी॥
—वही, पृ० ३९२

काम-क्रोधादि का परित्याग — काम-क्रोधादि भक्ति के विरोधी हैं, अत. वैष्णुव सम्प्रदायों मे उनके परित्याग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। ये सभी विषयों मे आसक्ति उत्पन्न करते हैं और यह आसक्ति साधनामार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इसी कारण रामानन्द स्वामी ने भी रागादि के परित्याग को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। तुलसीदास ने इन सबको माया का परिवार कहा है और भक्त को उनसे बच कर रहने का उपदेश दिया है। बाल्मीकि ने भक्तो के लच्चण बतलाते हुए राम से कहा है—

काम कोह मदु मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा।।
.....। तिन्हके हृद्य बसहु रघुराया।।
- मानस, श्र० का०, पृ० २३४

स्वयं राम ने कहा है -

काम त्रादि सद दम्भ न जाके। तात निरन्तर बस मैं ताके।।
— त्राव काव, पृव ३३१

वे पुनः कहते है-

तात तीनि ऋति प्रवल खल, काम, क्रोध ऋरू लोभ।
मुनि विज्ञान धाम मन, कर्राह् निमिष महुँ छोभ।।
लोभ के इच्छा दम्भ बल काम के केवल नारि।
क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर करहि विचारि।।

—मानस, ऋ० का, पृ० ३४८

इसी प्रकार श्रन्य श्रनेक स्थलो पर तुलसीदास ने भक्तो द्वारा काम-क्रोधादि के परित्याग पर बल दिया है। उनका निश्चित् मत है कि जितनी शीघ्रता से इनका परित्याग कर दिया जाय उतना ही श्रेयस्कर है।

ऋहिंसा—तुलसीदास ने हिंसा का विरोध जम कर उस प्रकार नहीं किया है जिस प्रकार उनसे पहले कबीरदास अथवा रामानन्द ने किया था। कबीरदास तो श्रिहसा के बहुत ही बड़े समर्थक थे। उनके मत से कीरी से लेकर कुंजर तक सभी भगवान् के जीव है, उनकी रच्चा करना वैष्ण्यवो का परम धर्म है। रामानंद जी ने तो श्रिहसा को दान, तप, तीर्थ और जप श्रादि से भी श्रिधक शुभ कर्म माना है। उनके मत से श्रिहसक व्यक्ति को सभी धर्म उसी प्रकार श्राश्रयण करते हैं जिस प्रकार वक गति वाली नदियाँ भी समुद्र को प्राप्त होती हैं। खेद है, तुलसी-दास ने अपने पूर्व के महावैष्ण्यों की इस उत्तम विचार-परम्परा को और आगे नहीं बढ़ाया। बड़े ही स्पष्ट दग से उन्होंने सज्जनों के स्वभाव-गुण का निरूपण करते हुए कहा है कि सज्जन विषयों से विरक्त, शील के गुणाकर तथा दूसरों के दुख से दुखी और सुल से सुखी होते हैं—

विषय श्रतम्पट सील गुनाकर। परदुख दुख, सुख सुख देखें पर ॥
सम श्रभूत रिपु विमद् विरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी॥
कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति श्रमाया॥
—मानस, उ० का०, पृ० ५१०

श्रथवा -

संत सहिं दुख परिहत लागी। परदुख हेत असंत अभागी।।
भूजं तरू सम सन्त ऋपाला। परिहत नित सह विपति विसाला।।
निज परिताप द्रवह नवनीता। परदुख द्रविहं संत सुपुनीता।।
मानस, उ० का०, पृ० ५६१-६५

कही-कहीं उन्होंने भच्याभच्य का विचार न करने वालों की निन्दा भी की है---

चोर चतुर बटपार तट प्रभु प्रिय मॅडुश्रा मंड।
सब-भच्छक परमारथी, किल सुपंथ पाखण्ड।।
श्रमुभ वेष भूषन धरै भच्छ श्रभच्छ जे खाहिं।
ते जोगी, ते सिद्ध नर, पृजित किलयुग माहिं।।

—दोहावली, दोहा ५४६-५०

इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलसीदास ने ऋस्पष्ट रूप से ही हिंसा वृत्ति को ऋनुचित टहराया है और पर दुख से दु.खी तथा कोमल चित्त होने का उपदेश दिया है। साथ ही भद्त्याभद्द्य की भी चिन्ता करने की ऋनुज्ञा दी है। सज्जनों के यही गुण हैं।

भक्ति के साधक महाव्रत—एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, हनुमन्जन्मोत्सव, नृसिहजयती, कृष्णाष्टमी, वामन द्वादशी तथा रथयात्रादि ब्रतो को भक्ति का साधक कहा गया है। तुलसीटास ने भक्ति के साधन के रूप में उनका कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उनकी ब्रास्था इन सभी पर्वों में रही होगी, इसके कुछ संकेत मात्र उन्होंने यत्रतत्र किए है।

# तुलसी की भक्ति-पद्धति

दास्य भक्ति—तुलसीदास की भक्ति प्रधान रूप से दास्य भाव की थी। रामानन्द सम्प्रदाय मात्र की यह प्रधान भक्ति-पद्धित है। स्वामी रामानन्दजी के अनुसार दास्य-भक्ति के प्रमुख अग है: भगवल्केंकर्य, किसी अन्य देवता की कामना न करना, अर्चावतार की पूजा तथा सेवा, अपने दोषों का अर्मुसधान और भगवान् से उनकी उपेद्धा करने की प्रार्थना करना। विनय, याचना, दीनता, आत्मसमर्पण आदि दास्य-भक्ति के अन्य आवश्यक अग कहे गए हैं। तुलसीदास ने अपनी समस्त रचनाओं में भगवत्केंकर्य में अपनी हृद्ध आस्था व्यक्त की है। मानस में वे कहते हैं—

हौंहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ से, सेवक तुलसी दास॥ —मानस, बा॰ का॰, पृ०१८

श्रथवा-

को रघुवीर सरिस संसारा। सीलु सनेहु निवाहिन हारा॥ जेहि जेहि जोनि करमवस भ्रमहीं। तहं तहं ईसु देइ येह हमहीं॥ सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होउ नात येहु स्रोर निवाहू॥
—मानस, स्र० का०, पृ० १८६

श्रवधपुर वासियों की उक्ति में मानो तुलसी का ही हृदय बोल रहा हो।

'विनयपत्रिका' में तो सर्वत्र ही उन्होंने श्रापने को राम का किंकर कहा है। केवल एक पद ही इस संबंध में उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा—कितनी दीनता, विनम्रता, निरिभमानिता से भरा है यह पद ? कहां जाउं कासो कहों और ठौर न मेरे।
जनम गंवायो तेरेई द्वारे, किंकर तेरे।।
मै तो बिगारी रामसों, स्वारथ के लीन्हें।
तोहि कुपानिध क्यों बनै, मेरी सी कीन्हें।।
दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन दुख, दिन दूषन।
जौलों तून विलोकिहै, रघुवंस-विभूपन।।
दई पीठि बिनु डीठ हो तू विस्व-विलोचन।
तोसों तृही न दूसरो न त सोच विमोचन।।
पराधीन देव, दीन हों, स्वाधीन गुसाई।
बोलिनिहारे सों करें, विल, विनय की माई।।
आपु देखि मोहिं देखिए, जन जानिये सांचो।
बड़ी ओट राम नाम की जेहि लई सो बांचो।।
रहित रीति रामरावरी नित हिय हुलसी है।
इयों भावै त्यों कर कुपा तेरो तुलसी है।।

---विनय, पद १४६

तुलसीदास के प्राय. श्रिधिकाश पात्र भी दास्य भाव की ही भक्ति भगवान् राम के प्रति करते थे। उनकी उक्तियों में दास्यभाव के मूल तस्व यत्र-तत्र बिखरें पड़े हैं। भरत के चरित्र की कुछ भाकी यहां देखी जा सकती है—

राम पयादेहि पाउ सिधाए। हम कहं रथ गज बाजि बनाए॥ सिर भर जाउं उचित अस मोरा। सबतें सेवक धरमु कठोरा॥ —मानस, अ० का०, पृ० २६६

अन्यत्र भी भरत ने कहा है कि सेवक धर्म बड़ा ही कठोर होता है— जो हठ करों त निपट कुकरमू। हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू॥ —भानस, अरु कारु, पृरु २८७

उनके मत से सेवक को खामी से सकोच नहीं करना चाहिए—
जो सेवक साहिबहि संकोची। निज हित चहद तासु मित पोची॥
सेवक हित साहिब सेवकाई। करइ सवल सुख लोभ बिहाई॥
—वहीं, पृ० २६३

श्रागम, निगम एव पुराणो का भी यही मत है कि सेवा-धर्म सबसे श्राधिक कठिन है। भरत कहते हैं— आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरमु कठिन जगु जाना॥ स्वामिधरम स्वारथिहैं विरोधू। बैरुअन्धु प्रेमिहें न प्रबोधू॥ —वही, पृ०३०४

इसीलिए भरत के जीवन का उद्देश्य ही सेवा हो गई है-

अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहहुँ निर्वान। जनम जनम रित राम पद, येह बरदान न आन॥

---वही, पृ० २६६

नारद का भी मत है कि जिस प्रकार सेवक को स्वामी प्रिय होना चाहिए, उसी प्रकार भगवान् राम भी ऋपने सेवक पर प्रीति-स्नेह रखते है-

कहहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती।। जे न भजिहं अस प्रभु भ्रमत्यागी। ज्ञान रंक नर मंद् अभागी॥ —मानस, अ० का०, पृ० ३५१

स्वयं राम ने भी कहा है कि यद्यपि लोग मुक्ते समदर्शी कहते हैं, फिर भी मुक्ते सेवक अधिक प्रिय हैं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त उन्हें अन्य गति नहीं है—

समदरसी मोहिं कह सब कोऊ। सेवक प्रिय त्रमन्य गति सोऊ॥
—मानस, कि॰ का॰, पु॰ ३५५

सो अनन्य जाकें असि, मित न टरइ हनुमंत । मै सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त ॥ —मानस, कि॰ का॰, पु॰ ३५५

'वस्तुत. इस नरदेह का फल ही यह है कि सर्वकामविनिर्मुक्त होकर भगवान् राम की सेवा की जाय । सुग्रीव कहते हैं—

भानु पीठि सेइय उरत्रागी। स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी।।
देह धरे कर यह फल भाई। भिज्ञ राम सब काम बिहाई।।
सोइ गुनज्ञ सोई बड़ भागी। जो रघुवीर चरन श्रनुरागी॥
—मानस, कि॰ का॰, पृ॰ ३६५

राम को भी वही सेवक प्रिय है, जो उनके निदेश का पालन करता है—
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानइ जोई।।
उत्तर काग्रड मे तो तुलसीदास ने यह स्पष्ट ही कर दिया है कि बिना सेवक-सेव्य
भाव के संसार-सागर को पार करना अत्यन्त दुष्कर है—

४४० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव

सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरइ उरगारि ॥ भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त विचारि॥

—मानस, उ० का०, पृ० ५६१

भक्तों का तो यह भी विश्वास है कि राम से ऋधिक महत्त्वपूर्ण राम के दास ही होते है-

मोरे मन प्रभु अस विस्वासा । राम तें अधिक राम कर दासा ॥
—मानस, उ० का०, पृ० ५६०

किसी अन्य देवता की कामना न करना—दास्य-भक्ति की दूसरी विशेषता यह है कि अपने आराध्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य देवता की कामना न करना। 'विनयपित्रका' में तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर यह स्पष्ट कहा है कि राम से बड़ा ससार में कोई और देवता है ही नही। बड़े आत्म-विश्वास के साथ वे भगवान् राम से कहते हैं—

राम राय बिनु रावरे मेरे को हितु सांचो। स्वामी सहित सबसों कहों सुनि गुनि विसेषि कोड रेख दूसरी खांचो।। देह जीव जोग के सखा मृषा टांचुन टांचो। कियो विचार सार कदली ज्यों मनिकनक संग लघु लसत बीच बिचकाचों॥ विनयपत्रिका दीन की बापु आपुही बांचो।

—विनय, पद २७७

#### श्रथवा

दीन को दयालु दानि दूसरो न कोई।
जासों दीनता कहाँ मैं देखी दीन सोई॥
सुरनरमुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे।
तौलों जौलों रावरे न नेकु नयन फेरे॥
त्रिभुवन तिहुँकाल विदित, वदत वेद चारी।
आदि अन्त-मध्य राम साहिबी तिहारी॥
पाहन, किपपसु, विहॅग अपने कर लीन्हें।
महाराज दसरथ के रंक राय कीन्हें॥
सुनि सुभावसील सुजस जाचन जन आयो॥

त् गरीब को निवाज , हौं गरीब तेरो । बारक कहिये ऋपाल , तुलसिदास मेरो ॥

—विनय, पद ७⊏

भक्त भगवान् में इतना ऋषिक ऋनन्य प्रेम सम्बन्ध है, जितना चातक और घन में होता है। तुलसीदास के प्रेम का ऋादर्श है—

एक भरोसो, एक बल, एक आस, विस्वास। एक राम घनस्याम हित चातक तुलसीदास।

-दोहावली, दोहा २७७

दुलसीदास का मत है कि चातक स्वाति में भी जल नहीं पीता, क्योंकि इससे उसकी प्रेम तृषा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तृषा मिट जाने पर तो उसकी मर्यादा भी सकट में पड़ जायगी—

चातक तुलसी के मतें स्वातिहुँ पिये न पानि । प्रेम रुषा बाढ़ति भली, घटै घटैगी कानि ॥

-दोहावली, दोहा २७६

बस्तुतः चातक का यह प्रेम बादल के प्रति श्रिडिंग ही रहता है, चाहे बादल उपल की बरसात करे, गरजे-तरजे, श्रथवा बज्जपात ही क्यो न करे—

उपल बरिस गरजत तरिज डारत कुलिस कठोर। चितव कि चातक मेघ तिज, कबहुँ दूसरी खोर॥

—दोहावली, दोहा २**८**३

श्रीर, क्योंकि चातक इन सब परिस्थितियों में श्रपने घन को छोड़ कर किसी श्रीर के सामने निवेदन नहीं करता, इसलिए तीनो लोक व तीनो काल में यश उसके ही भाग में लिखा है—

तीनि लोक तिहुँकाल जस, चातक ही के माथ। तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ।।

-दोहावली, दोहा २८८

श्रीर, फिर ऐसे मानी मागने वाले को बिना घन के तृप्त ही श्रीर कौन कर सकता है—

निह् जांचत निह् समही सीस नाइ निह् लेइ। ऐसे मानी मांगनेहि, को वारिद बिनु देइ॥

—दोहावली, दोहा २६०

निश्चय ही, तुलसीदास का भी प्रेम अपने आराध्य के प्रति इसी प्रकार का था।
अर्चावतार की पूजा तथा सेवा—तुलसीदास की श्रद्धा भगविद्वग्रह मे
थी, यह पहले कहा जा चुका है। विन्दु माघव की जो सर्वाग प्रशसा उन्होंने
की है तथा उनकी छुवि मे जो आसक्ति उन्होंने प्रकट की है, उससे यह स्पष्ट है
कि वे अर्चावतार की पूजा मे विश्वास रखते है। विनयपत्रिका के दो पदो मे
उन्होंने भगवान् की आरती के सम्बन्ध मे भी लिखा है। उनमे से एक आरती
तो दिव्य आरती प्रतीत होती है, जिसमे वासना का धूप, ज्ञान का दीपक,
विशदमावो का नैवेद और प्रेम का ताम्बूल, कमों का घृत, त्याग का पावक
और सद्गुण के प्रकाश आदि की चर्चा की गई है। (पद ४७) दूसरी निश्चय
ही लौकिक आरती प्रतीत होती है—

हरति सब आरती आरती राम की ।
दहित दुख दोष निर्मल निकाम की ॥
सुभग सौरम धूप दीप बरमालिका ।
उड़त अघ विह्ग सुनि ताल कर तालिका ॥
भक्त हृदिभवन अज्ञान तम हारिनी ॥
विमल विज्ञान मय तेज विस्तारिनी ॥
मोहमद्कोह कलि-कंज हिम जामिनी ।
मुकुति की दूतिका, देह दुति दामिनी ॥
प्रनत जन कुमुद बन इन्दु कर जालिका ॥
तुलसि-अभिमान-महिषेस बहु कालिका ॥

- विनय, पद् ४८

डा॰ माताप्रसाद गुप्त ने एक तुलसी मठ की भी खोज की थी, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि वह सं० १७६७ वि॰ तक विद्यमान था। सम्भव है, अपने मठ के आराध्य देव की वे पूजा-सेवा भी स्वयं ही करते रहे हो।

आत्मदोषानुसंधान—दास्य भाव की भक्ति का आ्रात्मदोषानुसधान एक आवश्यक अग है। इस के माध्यम से भक्त अपनी दुर्वलताओं के प्रति सजग होता है और वह स्वामी की सेवा के अधिक से अधिक योग्य बनने की चेष्टा करता है। पीछे कहा जा चुका है कि तुलसीदास अपने को ससार के समस्त पापियों में सर्व-प्रथम मानते थे। विनय के अनेक पदो में इस प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं। अन्य अन्यों में भी उनकी आत्मदोषानुसधान की प्रवृत्ति वर्तमान मिलती है। जैसा पहले लिखा जा चुका है, मानस में किन ने लिखा है—

जे जनमें कितकाल कराला। करतब बायस वेष मराला। चलत कुपंथ वेद मग छांड़े। कपट कलेवर कितमल भांड़े। बंचक भगत कहाइ रामके। किकर कंचन कोह काम के।। तिन्ह महं प्रथम रेख जगमोरी। धींग धरम ध्वज धंघक धोरी॥ जौ अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़ें कथा पार निह लहऊँ॥
—मानस, बा० का०, प० ६

ग्रथवा

राम सुरवामि कुसेवक मोसों। निज दिसि देखि द्यानिधि पोसो॥ रामचरितमानस

कवितावली के उत्तरकारड में भी श्रमेक कवित्तों में कवि का श्रात्मदैन्य छलक सा पडता है। एक छंद में वे कहते हैं—

जाप की न तप खप कियो न तमाइ जोग,
जाग न विराग त्याग तीरथ न तन को।
माई को भरोसो न खरोसो बैर बैरी हूसों,
बल अपनो न हितू जननी जनक को।।
लोक को न डर, परलोक को न सोच,
देव सेवा न सहाय, गर्व धाम को न धन को।
राम ही के नाम ते जो होइ सोई नीको लगे,
ऐसोइ सुभाय कछु तुलसी के मन को।।७७

श्रथवा,

वेद न पुरान गान, जानौ न विज्ञान ज्ञान,
ध्यान, धारना, समाधि, साधन प्रवीनता।
नाहिन विराग, जोग, जाग, भाग तुलसी के,
द्यादान दूबरो हौ, पाप ही की पीनता॥
लोभ मोह काम कोह दोष कोष मोसों कौन १
कित्तहू जो सीखि लई मेरियै मलीनता।
एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हौ,
रावरे दयालु दीनबन्धु, मेरी दीनता॥६६
छंद स० ६६ मे किव ने श्रपने को सब श्रंग-हीन, सब साधना-विहीन, मन-बचन-मलीन, बुद्ध बल-हीन, भाव-मगति विहीन, गुण्जान हीन, तथा भाग्यहीन तक

कहा है। इसके पहले ६४ वे पद में वे ऋपने को श्वान तक कह चुके हैं, 'स्वामी के सनेह स्वान हू को सनमानु है।' ६५ वे छद में तथा ६६ वे छद में भी उन्होंने बड़ी ही मार्मिक पदावली में दीनता व्यक्त की है। ६६ वे छंद में तो ऋपने को उन्होंने—'धोबी कैसी कूकर न घर को न घाट को' तक कहा है। कहना तो यह चाहिए की तुलसीदास की समस्त रचनाएँ ही उनकी आत्मदोषा-भिव्यक्ति से भरी पड़ी हैं।

भगवान् से उन दोषों की उपेत्ता की प्रार्थना—तुलसीदास को यह हृद्ध विश्वास है कि ससार मे उनसे बढ़ कर दोषी-पापी श्रौर कोई नहीं है, साथ ही उन्हें यह भी विदित है कि राम से बढ़ कर क्माशील एव उदार भी कोई दूसरा स्वामी नहीं है। इसी कारण वे श्रपने श्राराध्य से श्रपने दोषों को क्मा करने की बड़ी ही मार्मिक याचना करते हैं:—

कबहुँ रघुवंशमनि सो छपा करहुगे ? जेहि छपा व्याध गज विश्व खस तरु तरे,

तिन्हिह सम मानि मोहिनाथ उद्घरहुगे। जोनि बहु जनमि किये-करम फल विविध विधि,

अध्म आचरन कछु हृद्य नहि धरहुगे॥

दीन हित अजित सर्वज्ञ समरथ प्रनतपाल,

चित मृदुल निज गुननि श्रनुसरहुगे ॥ मोह मद मान कामादि खल मण्डली,

सकुल निर्मूल करि दुसह दुख हरहुगे॥ जोग जप ज्ञान विज्ञान तें ऋधिक ऋति,

श्रमल दृढ़ भगति दै परम सुख भरहुगे॥

मन्द जन मौलि मनि, सकल साधन हीन,

कुटिल मन, मिलन जिय जानि जो डरहुगे।। दास तुलसी वेद विदित बिरुदावली,

विमल जस नाथ केहि भाँति विस्तरहुगे॥

—विनय, पद २११

इसी प्रकार विनय के अनेक पदी में कवि ने अपने आराध्य से अपने दोषों को चमा कर देने की पार्थना की है। निश्चय ही ये प्रार्थनाएं उसके हृद्य की निष्कपटता, निश्कुलता एव पवित्रता के द्योतक हैं।

तुलसीदास की दास्य-भक्ति के अन्य आवश्यक तत्त्व-विरति-विवेक--- तुलसीदास ने भक्ति की सामान्य परिभाषा देते हुए उसे श्रुति सम्मत एव विरति-विवेक से युक्त कहा है---

श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरित विवेक । बस्तुतः बिना वैराग्य के चित्त-वृत्तियों का निरोध कर लेना श्रसम्भव है, श्रौर जब तक चित्त की चचलता मिट नहीं जाती तब तक उस श्रनुराग का पाना श्रसम्भव है, जिसमें भगवान् शीघ ही द्रवित हो जाते हैं—

जातें बेगि द्रवहुं मैं भाई। सो मम भगित भगत सुखदाई।। इसी प्रकार बिना विवेक के भी भिक्त पूर्ण नहीं कहीं जा सकती। विवेक से हमारी विचारधाराश्रो में उचित सतुलन श्राता है, श्रीर यह सन्तुलन भिक्त का प्राण् ही है। श्रुपने युग की ऐकान्तिकता से क्षुब्ध होकर ही तुलसीदास ने श्रुपनी भिक्त-पद्धति में विरित-विवेक को स्थान दिया है। यह उनकी समन्वयकारिणी बुद्धि का ही परिचायक है।

वात्सल्य भक्ति—तुलसीदास की भक्ति-पद्धित दास्यभाव की ही है, यह श्रभी-श्रभी कहा जा चुका है, फिर भी उन्होंने वात्सल्य भक्ति का भी निरूपण किया है, क्योंकि दशरथ-कौशल्या श्रादि की भक्ति वत्सल भाव की ही थी, स्वयं गोस्वामी जी के श्राराध्य देव भी कदाचित्-'बाल राम' ही थे। मानस के बाल-काग्रङ, कवितावली के प्रारम्भ तथा गीतावली के प्रारम्भिक श्रंशों में इस भक्ति का गोस्वामी जी ने श्रञ्छा परिचय कराया है। हा, इस प्रसग में वे भगवान् राम की ईश्वरता को कभी नही भूलते हैं। कौशल्या की गोद में बाल राम को देख कर किव कह उठता है—

व्यापक ब्रह्म निरन्जन, निर्पुण विगत विनोद्। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद्॥

--बालकाएड, पु० १००

माता-पिता को सुख देने के लिए तथा श्रपने जनों के हगों को शीतल करने के लिए ही तो राम ने नरलीला की थी—

सुख सन्दोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दम्पति परम प्रेम वस, कर सिसु चरित पुनीत।। येहि विधि राम जगत पितु माता। कोसलपुर वासिन्ह सुखदाता।। —मानस, वा० का०, पृष्ट १०१ ४४६

मा के हलराने-दुलराने के चित्र भी तुलसीदास ने उपस्थित किए हैं-

लै उद्धंग कबहुँक हलरावै। कबहुं पालने घालि फुलावै।।
प्रेम लगन कौसल्या निसदिन जात न जान।
सुत सनेह बस माता बाल चरित कर गान।।

---बालकाग्रड, पुष्ठ १०१

जब राम कुछ सयाने हो गए-

कौसल्या जब बोलन जाई। दुमुिक दुमुिक प्रभु चले पराई। श्रीर कभी:

भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ।
भागि चले किलकत मुख, दिध श्रोदन लपटाइ॥
—मानस, बा॰ का॰, पृष्ठ १०२

बस्तुतः यह सभी लीला भक्तो के हृदय का सर्वस्व है। तुलसीदास कहते हैं— बाल चरित अति सरल सुहाए। सारद शेष संमु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह् सन नहिराता। ते जन बंचित किए विधाता॥ —मानस, बा० का०, पृष्ठ १०३

कवितावली में तुलसीदास ने बालक राम के सौन्दर्य, चपलता, क्रीड़ा श्रादि के बड़े ही मनोरम चित्र खीचे हैं—

पग नूपुर श्रौ पहुंची करकंजिन, मंजु बनी मिन माल हिये। नवनीत कलेवर पीतमगा, मलके पुलके नृप गोद लिये॥ श्ररविन्द सो श्रानन रूप मरंद, श्रनंदित लोचन भृंग पिये। मन में न बस्यौ श्रस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिये॥

बालक राम के सौन्दर्य का दूसरा चित्र-

तन की दुित स्याम सरोरुह, लोचन कंज कि मंजुलताई हरें।
श्रित सुंदर सोहत धूरि भरे, छिव भूरि श्रनंग की दूरि करें।।
दमकें दितयां दुित दािमिनि ज्यों, किलके कलबाल-विनोद करें।
श्रवचेश के बालक चािर सदा, तुलसी मन मंदिर मे विहरें।।
बालकी इा का एक श्रन्य चित्र—इस चित्र मे बालकों की प्रवृत्ति का भी बहुत ही
सुन्दर निरूपण किया गया है—

कबहूं सिस मांगत आरि करें, कबहूं प्रतिबिम्ब निहारि डरें। कबहूं करताल बजाइ के नाचत, मातु सबै मन मोद भरे।। कबहूँ रिसिष्ट्याइ कहैं हिंठ कै, पुनि लेत सोई जेहि लागि श्ररे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें॥

बाल स्वभाव—सौन्दर्य एवं कीड़ा के कुछ श्रन्य सुन्दर चित्र—

बर दन्त की पंगित कुंद कली श्रधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगे छिव मोतिन माल श्रमोलन की।। घुंघुरारि लटै लटके मुख ऊपरि, कुरुडल लोल कपोलन की। निवछावरि प्राग् करें तुलसी, बिल जाडं लला इन बोलन की।।

्र पद कंजिन मंजु बनी पनहीं, धनुहीं सर पंकज पानि लिए। लिरका संग खेलत डोलत हैं, सरयू तट चौहट हाट हिए।। तुलसी श्रस बालक सो निहं नेह, कहा जपजोग समाधि किए। नर ते खर सूकर स्वान समान कहाँ जग में फल कौन जिए।।

× × × × × × × × सरज् बर तीरहिं तीर फिरें, रघुवीर सखा अरु बीर सबै। धनुहीं कर तीर, निषंग कसे, किट पीत दुकूल नवीन फबै।। तुलसी तेहि श्रौसर लावनिता, दस, चारि, नौ, तीन, इकीस सबै। मित भारति पंगु भई जुनिहारि, विचारि फिरी उपमा न फबै॥

गीतावली में भी किन ने राम के बाल जीवन के बड़े ही सजीव चित्र उप-स्थित किए हैं, बालस्वभाव, बाल-क्रीड़ा, बालचापल्य ऋौर बालसौन्दर्य के चित्रण प्राय: उसी प्रौढता के साथ किए गए हैं, जिस प्रौढ़ता के साथ सूरदास ने कृष्ण के बालजीवन का चित्रण किया है। लगता है, किन यहाँ पर स्रदास से ही होड़ कर रहा हो। फिर भी स्रदास की गम्भीरता के सामने तुलसीदास का प्रयास बहुत ही हलका प्रतीत होता है।

• तुलसीदास द्वारा निरूपित वात्सल्य रस दो स्थलों पर बहुत ही गम्भीर हो गया है—(१) राम के वन गमन के अवसर पर और (२) राम, लदमण और सीता को चित्रकूट में छोड़कर कौशल्यादि के अवध लौट आने पर। राम के वनगमन का समाचार सुनते ही कौशल्या के शोक का पारावार नहीं रहता। जिस राम को उन्होंने बड़ी तपस्या के पश्चात् पाया था, उससे सहसा वियुक्त होकर वे जी नहीं सकेंगी। राजा दशरथ भले ही छी के वशीभूत होकर अपने सुखनिधान भिष पुत्र का परित्याग कर दें, किन्तु माता कौशल्या उन्हें वन नहीं जाने देंगी। जो राम पिता के वचन को इतनी तत्परता से मान लेते हैं, वे क्या माता के भी

वचन को नहीं मानेगे १ भला राम के वन चले जाने पर माँ किसे अपने श्रंक में भर कर 'लाल' कहेंगी १ अपने उस बालक की लीलाओं का स्मरण कर-करके वह कैसे प्राण घारण कर सकेगी १ जिन कानों से उसने उसकी मीठी बोली सुनी थी, वे कान आज वनगमन का भी समाचार सुन रहे हैं, यह कैसी विडम्बना है १ जिस सुखारविन्द को बिना देखें उसका एक-एक ख्णा एक-एक युग के समान बीतता है, उसी मुखकमल से वियुक्त होकर यदि वह १४ वर्ष तक जीवित रह सकी तो राम के प्रति उसकी क्या प्रीति समभी जायेगी १ मा के इस प्रेम को देख कर राम भी अधीर हो उठे, उनका कर्यठ भर आया, नेत्रों से अश्रु की बरसत होने लगी। माँ को उन्होंने आश्वासन दिया कि वे शीष्र ही बन से लौट आवेगे।

राम वन को चले जाते हैं, व्यथा का दिन ज्यो-त्यो बीतता है, रात भी बीत ही जाती है, भोर को द्वार पर वेद-वन्दी-मागध श्रादि की ध्विन सुनाई नही पड़ती • श्रीर न सीता ही 'सास' से श्राशीर्वाद लेने के लिए द्वार पर श्राती हैं, कौशल्या बार-बार राम की बान-धनुहियाँ को देखती हैं, श्रपने राम की लिलत पनहियाँ को हृदय से लगाती है, कभी पहले ही जैसे सबेरे उठ कर राम को जगाने जाती हैं, श्रीर कभी यह समभ कर कि राम वन को चले गए चित्रलिखी सी चिकत होकर रह जाती हैं। उन्हे विश्वास नही होता कि राम सचमुच वन को चले गए ? किन्तु, राम से रहित भवन को देख कर उन्हें श्रपने बालक की समस्त बालकीड़ाएँ, चपलताएँ श्रादि रमरण हो श्राती हैं श्रीर वे भगवान् से प्रार्थना करती हैं कि १४ वर्ष की श्रवधि शीष्ठ ही बीत जाय, सीता सिहत दोनों भैया लौट कर माँ को सम्भम में डाल दें।

इसी प्रकार कौशल्या जब चित्रकृट से लौटकर आती हैं, उनकी व्यथा और भी बढ जाती है। वे सोचती हैं कि चित्रकृट जाकर भी वे राम के साथ वन को क्यों नहीं चली गई ? राम के वियोग मे भरत की दशा शोचनीय तो है ही, उनके (राम के) घोड़ों की भी चिन्त्य दशा हो गई है। एक बार इन घोड़ों के लिए ही, राम लौट आते तो कितना भला करते ? कभी राम, लद्दमण और सीता के वन-जन्य दु:ल का भी विचार कर कौशल्या बहुत दु:ली होती हैं।

माधुर्य भाव की भक्ति श्रौर तुलसीदास—पीछे कहा जा चुका है कि रामानन्द के उपरान्त उनके सम्प्रदाय में माधुर्य भाव की भक्ति का भी कमशाः प्रचार हो गया। घीरे-घीरे यह भक्ति-पद्धति इतनी श्रधिक प्रिय होती गई कि श्राधुनिक युग में प्रायः सभी रामानन्दी भक्त माधुर्य भाव के ही उपासक होने लगे हैं। इस भाव की उपासना मे तुलसी का श्रपना कोई विश्वास नहीं था, फिर भी गीतावली के उत्तरकाएड में उन्होंने माधुर्य भाव से सम्बन्धित पद लिखे हैं। इन पदों में रूप श्रीर यौवन के कुछ उन्मादक चित्र भी पाए जाते हैं।

राम प्रात:काल सो कर उठते हैं, किन्तु प्रिया के प्रेम रस से पगा श्यामल शरीर श्रालस्य से भरा हुआ है, नेत्र उनीदे हैं:

श्यामल सलोने गात, त्रालसबस जॅमात, प्रिया प्रेम-रस पागे। उनींदे लोचन चारु मुख-सुखमा-सिंगार हेरि हारे मार भूरि मागे॥ परम रूप-लावस्य की राशि राम के सौदर्य के अनेक मनोरम चित्र कि ने इसी प्रसग मे खीचे हैं: राम मन्जन करके सरयू के तट पर खड़े हैं, सखी कहती है :-

विशुरित सिरहह-वरूथ कुचित, विच सुमन-जूथ,

मिन जुत सिसु-फिन-अनीक सिस समीप आई।
जनु सभीत दें अकोर राखे जुग रुचिर मोर,
कुण्डल अवि निरिख चोर सकुचत अधिकाई॥
लित भुकुटि, तिलक भाल, चिबुक अधर द्विज रसाल,
हास चारुतर कपोल नासिका सुहाई।
मधुर जुग पंकज विच, सुक विलोकि नीरज पर,
लरत मधुप-अविल मानो बीच कियो जाई॥
सुन्दर पट पीत विसद, आजत बनमाल उरिस,
तुलसिका प्रसून रचित, विविध विधि बनाई।
तरु तमाल अध विच जनु त्रिविध कीर पांति रुचिर,
हेम जाल अंतर परि ताते न उड़ाई॥

सर्यू-तट स्थित राम के इसी प्रकार के अनेक रूपचित्र 'गीतावली' को मधुर बनाते हैं। किन्तु इस रूप सौंदर्य में सखियों की कोई वासनात्मक आसिक नहीं पाई जाती। रूपोल्लास के ये पवित्र चित्र बड़े ही सुन्दर बन पड़े हैं। शक्ति ने इस सौंदर्य को बहुत ही महत्वशील बना दिया है।

प्रेमोल्लास के इसी प्रसग में तुलसीदास ने रामहिंडोला, दीपमालिका श्रीर बसंत का भी वर्णन किया है। हिंडोला का एक चित्र :--

श्राली री राघोके रुचिर हिंडोलना मूलन जैये।

उनका श्रद्भुत सौदर्य, गोपियो का उनकी श्रोर श्राह्मण्ट होना, क्रमश: रित-भाव का विकास, मिलन के मनोरम चित्र श्रीर श्रत में गोपियो का कृष्ण् से वियोग श्रादि सभी कुछ, कृष्ण् गीतावली में बड़ी ही सरस शैली में वर्णित है। फिर भी माधुर्य भक्ति में कोई श्रास्था न होने से तुलसीदास के वर्णन उतने सजीव नहीं हो सके, जितने स्रदास के हुए हैं।

सख्य भक्ति तथा शाताभक्ति के सम्बन्ध में तुलसीदास ने कुछ भी नहीं लिखा है।

भक्ति श्रीर ज्ञान — तुलसीदास के मत से ज्ञान श्रीर भक्ति में वस्तुत: कोई स्नन्तर नहीं है, दोनां का ही उद्देश्य 'भवसम्भव खेद' को दूर करना है। फिर भी ज्ञान का मार्ग ऋत्यन्त कठिन है। इद्रियो एवं तज्जन्य विषयासक्ति के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति श्रसम्भव सी हो जाती है। इस कारण तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान की श्रपेद्धा श्रिधिक श्रेयस्कर माना है। भक्त छोटे बालक की भॉति होता है श्रीर ज्ञानी प्रौढ़ तनय की भॉति। मा श्रपने छोटे बच्चे को अधिक प्यार करती है, परमेश्वर भी भक्तों को अधिक प्यार करता है। भक्ति सर्व सुलभ होती है। माया से इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि माया श्रीर भक्ति दोनों ही स्त्रीवर्ग हैं, श्रीर स्त्री, स्त्री पर कभी मुग्ध नही होती। ज्ञान, विराग, योग, विज्ञान ऋ।दि पुरुषवर्ग हैं। इनके पथच्युत हो जाने के ऋवसर श्रिधिक हैं। माया के घने श्रिंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान का प्रकाश दीपक की भाँति है, जो विपरीत परिस्थितियों में बुक्त भी सकता है, किन्तु भक्ति मिण की भॉति है, इसके बुक्त जाने का कोई भय नहीं। फिर, बिना भक्ति के ज्ञान निरर्थक है। समग्रतः तुलसीदास भक्ति को ज्ञान से बड़ा मानते हैं। रामानन्द सम्प्रदाय मे भी कर्म, भक्ति एव ज्ञान में कोई विरोध नहीं माना गया है, किन्तु सर्व सुलभ होने के नाते भक्ति को श्रिधिक महत्वपूर्ण कहा गया है।

तुलसीदास के उपर्युक्त विचार 'मानस' के उत्तरकारड में बहुत ही विस्तार से व्यक्त किए गए हैं। विशेष ज्ञान के लिए वही देखना उपयुक्त होगा। उनके मत को तो केवल निम्न पक्तियों में ही रपष्ट रीति में देखा जा सकता है:

जप तप मख सम दम ब्रत नाना। विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फलु रघुपति पदप्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावै छेमा॥ —मानस, उ० का०, पृ० ५४१ शंकर ने भी कहा है :--

तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग विराग ज्ञान निपुनाई।।
नाना कर्म धर्म ब्रतदाना। संजम दम जप तप मख नाना।।
भूत दया द्विज गुर-सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई।।
जहं लगि साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी।।
—मानस, उ० का०, पृ० ५६६

भक्ति में उदारता—रामानन्द-सम्प्रदाय मे भक्ति का द्वार सभी के लिए खुला हुन्ना है। शक्त-न्नश्रक्त, ऊँच-नीच, कुलीन-न्न्रकुलीन, ब्राह्मण-श्रूद्ध सभी प्रपत्ति के न्नाधिकारी माने गए हैं। तुलसीदास ने भी भक्ति में किसी प्रकार के बन्धन को स्वीकार नहीं किया है। उनके राम की तो यह घोषणा ही है—

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानौं एक भगति कर नाता। जाति पॉति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥ भगति हीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिन्थ जैसा॥

--राम शबरी से-मानस, ग्र० का०, पृ० ३४%

तुलसीदास ने श्रन्यत्र भी कहा है-

स्वपच सबर खस जमन जड़ पांवर कोल किरात। रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात॥

—मानस, ऋ० का०, पृ० २६२

भगवान् की शरण में जाने के पहले भक्त को भी जाति-पाँति, धन-धर्म, बड़ाई, परिवार आदि का परित्याग कर लेना चाहिए। राम से वाल्मीकि कहते हैं—

जाति पांति धनु घरम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हिह रहइ लडलाई। तेहि कें हृद्य रहृहु रघुराई॥ —मानस, श्र० का०, पृ० २३४

फर भी लगता है, दुलसीदास रामानन्द स्वामी की विचारघारा से पूर्णतया सहमत नहीं हो सके। उनके राम ब्राह्मणों के प्रति विशेष सदय हैं—

सुनु गन्धर्व कहों मै तोही । मोहिं न सुद्दाइ ब्रह्म कुल द्रोही ॥ मन क्रम वचन कपट तिज जो कर भूसुर सेव। मोहिं समेत विरंचि सिव बस ताकें सब देव॥ सापत ताड़त परुष कहन्ता । वित्र पूज्य द्यस गाविह सन्ता ॥ पूजित्र वित्र सील गुन हीना । सूद्र न गुन गनज्ञान प्रवीना ॥

—मानस, ऋ० का०, पु० ३४४-४५

फिर भी राम की उदारता निम्न पक्तियों में बहुत ही स्पष्ट रीति से व्यक्त की गई है—

सबरी गीध सुसेवकन्हि, सुगति दीन्ह रघुनाथ ।
—मानस, बालकाएड, पृष्ठ १६

कूर कुटिल खल कुमित कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी।।
तेउ सुनि सरन सामुहें श्राए। सकुत प्रनामु कियें श्रपनाए॥
—- श्र० काएड, पृष्ट, ३०६

गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्हीं जो जाचत जोगी।।
—मानस, अरख्यकाड, पृष्ठ २४४

सुनहु विभीषन प्रभु के रीती। करिंह सदा सेवक पर प्रीती॥ कहहु कवन मैं परम कुलीना। किप चंचल सबही विधि हीना॥ प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलइ श्रहारा॥

> श्रस मैं श्रथम सखा सुनु, मोहूँ पर रघुवीर। कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन, भरे विलोचन नीर॥

> > —हनुमान, मानस, सुन्दरकारङ, पृष्ठ ३७५

सब भॉति श्रथम निषाद जो हरि भरत ज्यों उर लाइयो ॥ —मानस, लंकाकारड, पृष्ठ ४८६

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसीदास की भिक्त-पद्धित पर रामानन्द-सम्प्रदाय का-विशेष कर रामानन्द स्वामी का—बहुत ही ऋषिक प्रभाव पड़ा है । वैसे उन्होंने ऋपनी भिक्त-पद्धित को युगानुरूप भी बनाने की चेष्टा की है, ऋौर इसी कारण गोरख के योग की निन्दा, शिवभिक्ति की महत्ता, कृष्ण-चिरत मे ऋनुराग तथा ब्राह्मण्-पूजा ऋादि भी उनकी भिक्त के ऋंग बन गए हैं, फिर भी ये सब उनके भिक्तरूपी विशाल वृद्ध की शाखाएँ मात्र हैं, उसका मूल तो रामानन्द-सम्प्रदाय मे ही दूर तक चला गया है।

# ख-रामानंद और कबीर

रामानन्दी भक्ति-पद्धित का कबीरदास पर प्रभाव—'कबीरदास की वागी वह लता है जो योग के त्रेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अकुरित हुई थी।'' सचमुच कबीरदास ने रामानन्द से भिनत की दीन्ना ही अधिक पाई थी, तत्ववाद की कम। यद्यपि कबीरदास के दार्शनिक मतो पर रामानन्द जी का प्रभाव स्पष्ट है, किन्तु यह प्रभाव अधिक महत्त्वपूर्ण एव व्यापक नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनकी भिनत-पद्धित बहुत दूर तक रामानन्द जी से प्रभावित जान पड़ती है। नीचे इस प्रभाव की विस्तृत विवेचना करने का एक प्रयास किया जा रहा है।

रामानन्द जी ने मोच्च के साधनों का विवेचन करते हुए पच-संन्कारा— मुद्रा, तिलक, नाम, मन्त्र श्रीर माला—पर श्रिष्ठिक बल दिया है, कबीरदास ने इनका जमकर विरोध किया है। वैष्ण्य होने का श्रर्थ वे कुछ दूसरा ही समभते थे। उन्होंने कहा है: "वैष्ण्य हुआ तो क्या हुआ यि उसमें विवेक नहीं है। छापा, तिलक बना कर लोग व्यर्थ ही ससार को बाधना चाहते हैं तिलक का भी वे विरोध करते थे—'यदि गोपाल के मिलन का मर्भ नहीं मालूम है, तो तिलक लगाना श्रीर माला जपना व्यर्थ है।'3

माला तिलक पहिरि मनमानां । लोगन राम खिलौना जानां ॥ थोरी भगति बहुत श्रहंकार । ऐसे भगता मिलै श्रपार ॥ १

कबीरदास के मत से

तत तिलक तिहूँ लोक मैं, राम नावं निज सार। जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार॥

वस्तुतः, माला पहिनने से कुछ होता नहीं, दृदय की गाठ खुलनी चाहिए ।<sup>६</sup>

रै--- क्रबीर, डॉ॰ इ॰ प्र॰ द्विवेदी, पृ॰ १५२।

२-कः मः, पृ० ४६।

३-वही, पृ० १३२।

४--वही, ५० २०४।

५-वही, पृ० ५।

६-वही, पृ० ४६।

हाँ, भिक्त के अन्य आवश्यक अगों में कबीरदास का पूरा विश्वास है। परमात्मा के प्रति अनन्य अनुराग भिक्त की सर्वप्रमुख विशेषता है। कबीरदास ने इस सम्बन्ध में अपने मधुरतम उद्गारों को अनेक स्थलों पर व्यक्त किया है:—

राम वियोगी बिकल तन इन दुखवे मित कोइ। छूवत ही मरि जाहिगे ताला बेली होइ॥

-क ग्र०, पू० ३४

विरह बान जे लागिया, श्रोषध लगे न ताहि।
सुसुकि सुसुकि मरि मरि जीवै, उठै कराहि कराहि॥
—वही, प० १३१

मेरा मन सुमिरै राम कूं मेरा मन रामिंह ऋाहि। अब मन रामिंह हैं रह्या सीस नवावौ काहि॥ —वही, पृ० ५

तू तूं करता तूं भया मुक्त में रही न हूं॥ वारी फेरी बिल गई, जित देखों तित तूं॥

—वही, पु० ५

इस प्रकार के श्रनेक श्रन्य पद कबीर साहब के ग्रन्थों से उद्भृत किए जा सकते हैं। राम के प्रति उनका श्रनुराग श्रनन्य है।

भक्ति की दूसरी विशेषता है: भगवान् की सेवा। कबीरदास ने वेद का परित्याग कर दिया था, विकारों का हनन कर दिया था और हद होकर पकड़ लिया था 'भगवच्चरणों' को। उन्हें गूंगे का गुड़ मिल गया था, वे कह ही क्या सकते थे। उनके लिए तो जो सुख प्रभु गोविन्द की सेवा सो सुख राज न लिह्ये' , अन्यत्र भी कबीरदास ने दीन दयालु प्रभु की सेवा करने की अपनी कामना व्यक्त की है।

तैलघारावत् भगवन्नाम का स्मरण्। कबीरदास का मन राम का स्मरण् करता था, उनका मन ही राम हो गया था; श्रीर जब मन राम ही हो गया था, तब वे शीश भला किसको भुकाते १३ जब तक दीए मे बत्ती है, कबीरदास का

१-क० अ०, पृ० ३१८।

२-वही. पृ० २६४।

३-वही, पृ० ५।

कहना है, राम का नाम निर्भय होकर जपना चाहिए, जब तेल घट जायगा, बत्ती बुक्त जायगी, तब तो दिन रात सोना है ही। १

भक्ति के लिए विवेक की भी अरयन्तावश्यकता है। कबीरदास में यह अंग विशेष उभर कर आया है। वे कहते हैं—

मन सागर मनसा लहरी, बूड़े बहे श्रनेक। कहे कबीर ते बॉचिहैं, जिनके हृदय विवेक ॥

---बीजक-स० प्रेमचन्द, पु० १३६

भौर जाल बकजाल है, बूढ़े जीव अनेक। कहे कबीर ते बॉचिहैं, जिनके हृदय विवेक॥

—वही, पु० १३४

सन्ता को मत कोऊ निन्दौ, संत राम हैं एको। कहु कबीर मैं सो गुरु पाया, जाकर नाम विवेको॥

--क अ०, पृ० २७३

कबीरदास ने यह विवेक 'सका डाइग्ए' को मारग्ए के लिए उत्पन्न किया था। उनके लिए विवेक रामचरग्रुरति का पर्यायवाची है। वे कहते हैं—

संक्या डाइन बसे सरीरा। ता कारिए राम रमें कबीरा।।

—क० प्र०, पु० १४६

यमादि श्रष्टाग योग में कबीरदास का विशेष विश्वास नहीं था। 'सन्तों सहिज समाधि मली' उनका नारा था। उनके मन ने राम-रसायन को पी लिया था। श्रतः ऋदि सिद्धि की उन्हें श्रावश्यकता ही क्या थी शबन में रहने से लाभ ही क्या श्रयदि मन ने श्राशा-पाश से श्रपने को उन्सुक्त नहीं कर लिया ?

कवीरदास और नवधा-भक्ति—नवधा-भक्ति में कवीरदास का पूरा विश्वास था। हॉ, उसके मानसी पच पर उनकी दृष्टि विशेष थी, वाह्याचारों मे उनकी श्रास्था नहीं थी। इसी कारण उनमें साम्प्रदायिकता की गन्ध नहीं श्रा सकी। नीचे नवधा-भक्ति के कुछ उदाहरण कबीर के प्रन्थों से उद्धृत किए जाते हैं—

१-वही, पृ० ४।

२-कि० प्र०, ए० १३०।

### १ श्रवण--

ऐसा कोई ना मिलै राम भजन का गीत। तन मन सौपे मृग ज्यूँ सुनै बधिक का गीत॥

-कः अ०, पृ० ६६

## २ कीर्तन-

केसव किह किह कूकिये, ना सोइए असरार।
राति दिवस के कूंकरों, कबहूँ लगे पुकार।।
—क० प्र०, प्० ६

कबीर सूता क्या करें गुण गोविन्द के गाइ। तेरे सिर परि जम खड़ा, खरच कदे का खाइ॥

--क० प्र०, प० ६

कबीर राम रिकाइ लै, मुखि श्रमृत गुण गाइ। फूटा नग ज्यूँ जोड़ि मन, संघे सधि मिलाइ॥

-कः ग्रः, पुः ७

इसी प्रकार के श्रानेक पद इस बात की सूचना देते हैं कि कबीरदास की श्रास्था भगवन्नाम के कीर्तन में ही थी, किन्तु कही भी उन्होंने करताल, मानक, मृदंग श्रादि के साथ कीर्तन करने पर बल नहीं दिया है। उनकी सारी साधना मानसी थी, वाह्य नहीं।

### ३ संस्मरण--

भगति भजन हरि नांव है, दूजा दुःख अपार। मनसा बाचा क्रमनां कबीर सुमिरण सार।

—क० ग्र०, पृ० ५

मेरा मन सुमिरै राम कूं मेरा मन रामहि आहि । अब मन रामहि ह्वै रह्या सीस नवावौँ काहि ॥

—क० ग्र०, पृ० ५

गुरदेव ग्यांनी भयो लगनियां, सुमिरन दीन्हौ हीरा। बड़ी निसरनी नावं राम को चढ़ि गयो कीर कबीरा।।
—क० ग्र०, पु० १२२

स्पट्ट है, कबीरदास को श्रापने गुरुदेव से ही भगवन्नाम स्मरण की दीन्ना मिली थी। किन्तु यहाँ भी जोर जोर से 'चिल्ला' कर नाम स्मरण पर बल नहीं दिया गया है, मनःस्मरण को ही श्राधिक महत्व मिला है।

४ पर्शिति-कहै कबीर दासिन की दास। श्रव नहीं छॉड़ों हिर के चरन निवास॥ —क० ग०, प० २१८

भज नारदादि सुकादि बंदित चरन पंकज भामिनी । भजि भजिसि भूषन पियामनोहर देवदेवसिरोमनी ।।

—क० ग्र०, पृ० २१८

४ समर्चन मूर्ति पूजा मे कबीरदास का तिनक भी विश्वास नही था। अतः भगविद्वग्रह की अर्चना का प्रश्न ही उनके लिए नही उठता। वे प्रत्येक आत्मा मे शालग्राम का दर्शन करते थे। साधु उनके लिए प्रत्यच्च देवता थे, पत्थर से फिर उनको क्या काम था १ शालग्राम की सेवा करने पर भी मन की भ्रांति नहीं जाती—स्वप्न मे भी शीतलता नही मिल पाती; प्रत्युत दिनोदिन शालग्राम की सेवा के कारण माया बढ़ती ही जाती है। उनकी ग्रारती भी अद्युत है—

ऐसी आरती त्रिभुवन तारे। तेज पूज तहाँ प्रान उतारे।।
पाती पंच पुहुप करि पूजा। देव निरन्जन और न दूजा।।
तनमन सीस समरपन कीना। प्रगट जोति तहाँ आतमलीना।।
दीपक ग्यांन सबद् धुनि घंटा। परम पुरिख तहाँ देव अनन्ता।।
परम प्रकास सकल उजियारा। कहै कबीर मैं दास तुम्हारा॥
र

यह त्रारती मानसी ही है, वाह्य नहीं—दिखावे की त्रारती नहीं। कबीर की साधना सचमुच मन-प्राय की साधना थी, शरीर की नहीं।

६ वन्द्न--वन्दन भी कबीरटास के लिए शुद्ध साम्प्रदायिक श्रर्थ नहीं रखता। इनका वन्दन श्रशरीरी है, कदाचित् यह रामानन्दी वन्दन है भी नहीं। वे कहते हैं--

कबीर सबद सरीर में, बिनि गुण बाजे तंति।
बाहरि भीतरि भरि रह्या तार्थें छूटि भरंति॥ क॰ म॰, पृ॰ ६३
मन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि भाई।
जा दिन तेरो कोई नाहीं, ता दिन राम सहाई॥ क० म॰, पृ॰ १२७
निरमल निरमल राम गुण गावै। सो भगता मेरे मनि भावै॥
—क॰ म॰, पृ॰ १२७

१-क० म०, प० ४१।

२-वही, पृ० २२२।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण कबीर प्रन्थावली में वर्तमान हैं। पर सर्वत्र ही वे मानस पच्च पर अधिक बल देते से प्रतीत होते है।

७ दास्य—कबीरदास में नवधा मिक्त का यह श्रंग बहुत श्रिधिक उमर श्राया है। वे श्रपने को भगवान् का दास-मात्र ही नहीं समभते, कुत्ते के भी बराबर समभते है। वे कहते हैं:—

> कबीर कूचा राम का मुतिया मेरा नाउँ। गले रांम की जेवड़ी जित खेंचै तित जाउँ। तो तो करें तो बाहुडौ दुरिदृरि करें तो जाउं। ज्युँ हरि राखै त्युँ रहों, जो देवें सो खाउँ॥

> > क० ग्र०, पु० २०

उस संम्रथ का दास हो कदे न होइ श्रकाज। पतिव्रता नांगी रहै तो उसही पुरिस को लाज।।

वही, पृ० २०

श्रादि मधि श्ररु श्रंत लौ श्रविहड़ सदा श्रभग। कबीर उस करता की, सेवग तजै न संग॥ क० प्र०, प्०८६

कबीर चेरा संत का दासनि का परदास। कबीर ऐसे हैं रह्या, ज्यूं पांऊँ तिलघास॥ रोड़ा है रहाँ बाट का तिज पाखरड श्रिभमांन। ऐसा जे जन हैं रहें, ताहि मिले भगवान॥

क० ग्र०, पृ० ६५

कबीर हरि सबकं भजै, हरि कूं भजै न कोइ। जब लग आस शरीर की, तब लगि दास न होइ॥

क० प्र०, पृ० ७१

इसी प्रकार कवीरदास ने भगवान् की सेवा में सिर चले जाने को भी बहुत बड़ी बात नहीं माना है। यदि सिर देने से भगवान् मिल जाय तो कोई हानि नहीं है। वे तो राम के गुलाम हैं, उनका तन मन घन राम का ही है। राम यदि उन्हें बेच भी दें तो कोई परवाह नहीं है। सचमुच राम के दास एकाघ ही होते हैं। काम-कोब-लोभ का जो परित्याग कर दे, राजस्-तामस्, एवं सात्विक

१-वही, १० ७=।

२-नहो, १० १२४।

गुणों से मोह न रक्खे, क्योंकि ये सब माया के परिवार हैं, चौथे पद को जो चीन्ह लेता है, स्तुति-निन्दा, मान-श्रमिमान से जो ऊपर उठ जाता है, लोहा कंचन दोनों को जो समान समभता है, चिन्ता केवल माधव चिन्तामणि की करता है, हिर के चरणों में ससार से उदास होकर रमता रहता है, तृष्णादि से जो रहित है, कबीरदास कहते हैं, भगवान् का वही सच्चा दास है। स्पष्ट है, कबीरदास की दास्य भावना बहुत ही श्रिधिक निर्मल एवं निस्सग है।

स्रात्मापिएा—ग्रात्मापिए। की भावना भी कबीरदास में बहुत अधिक
 उभर कर आई है। वे कहते हैं—

मेरा मुक्त में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुक्तको सौपतां क्या लागे है मेरा॥ —क० प्र०, पु० १६

मेर मिटी मुगता गया, पाया ब्रह्म विसास। अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी श्रास॥ —क० ४०, पु० ५६

साईं सूंसब होत है बन्दे थे कछ नाहि॥ राई थें परवत करें, परवत राई मांहि॥

-क प्रव, ६२

मैं नाहीं कहु श्राहि न मोरा। तन धन सरबस गोविंद तोरा॥
—क० ४०, पृ० ३०५

स्पष्ट है, कबीरदास को दास्यभावना की ही भाँति श्रात्मार्पस् की भावना भी बड़ी ही निर्मल एव निश्छल है।

६ खखाभाव में कबीरदास का विश्वास नहीं प्रतीत होता है, क्योंक इस सम्बन्ध में उनका एक भी पद प्राप्त नहीं है।

## भक्ति के अन्य आवश्यक तत्व

प्रपत्ति—रामानन्द का मार्ग प्रपत्ति मार्ग था। श्रपने शिष्यों को उन्होंन-इसी मार्ग मे निष्णात किया था। प्रपत्ति मार्ग हो उनके मत से ऐसा मार्ग था, जहाँ कुल-बल, शक्त-श्रशक्त श्रादि का कोई मेदभाव नहीं है, यहाँ तो द्वार जी-पुरुष, नीच-ऊँच सभी के लिए उन्मुक्त है। परमदयालु भगवान् श्री रामचन्द्र.

१-वही, पृ० १५०।

इनकी श्रपेचा नहीं करते हैं, वे तो केवल भाव के भूखे हैं—भक्तो की श्रनन्य शरणागति के वे वश मे है। कबीरदास का पक्का विश्वास था कि भगवान् का भक्त होने के लिए श्रनन्यशरणागति को छोड़ कर श्रन्य किसी भी विशेषण की श्रावश्यकता नहीं है।

शास्त्रकारों ने प्रपत्ति के ६ भेद किए हैं — श्रमुकूलता का सकल्प, प्रतिकूलता का परित्याग, रच्या विषयक विश्वास, गोप्तृत्व वरणा, श्रात्म निच्चेप श्रीर कार्पर्यः; इनमें से प्रत्येक के कायिकी, वाचिकी तथा मानसी श्रीर सात्विकी, राजसी तथा तामसी श्रादि के श्राधार पर तीन-तीन भेद श्रीर किए गए हैं। कबीरदास ने ६ प्रमुख भेदों को ही स्वीकार किया है। प्रपत्ति के विशेष विस्तार मे वे नहीं गए। नीचे कुछ उदाहरणों से श्रपने मत की व्याख्या करने की चेष्टा की जा रही है।

### कः अनुकूलता का संकल्पः

कबीर देवल ढिह पड्या ईट भई सैं बार। करि चिजारा सौ प्रीतड़ी, ज्यों ढहै न दूजीबार॥

-वही, पृ० २२

मेर मिटी मुकता भया पाया ब्रह्म विसास। अब मेरे दूजा को नहीं एक तुम्हारी आस॥

—वही, पृ० ५६

खः प्रतिकृत्तता का परित्यागः इस सम्बन्ध मे कबीरदास ने नारी, दुर्जन, संसार, काम-कोधादि, श्रहंकारादि, विषय-वासना, कुटिलता श्रादि के परित्याग पर विशेष बल दिया है, क्योंकि ये भक्ति-विरोधी हैं—

जानि बूभि सांचिह तर्जें करें मूठ सूँ नेह ताकी संगति रामजी, सुपिने ही जिनि देहु

—वही, पु० ५०

नारि नसावै तीनि सुख जानर पासै होई।
भगति सुकुति निज ज्ञान मैं, पैसि न सकई कोई।।
—वही, प०४०

कबीर हरि की भगति करि तिज विषयारस चोज। बार बार निहंपाइए मनिषा जन्म की मौज॥

-वही, प० २४

मैमन्ता मन मारि दे. नान्हा करिकरि पीस।
तब सुख पावै सुन्दरी, ब्रह्म भलक्के सीस।।
—वही, पृ० २६

इस प्रकार स्त्रनेक साखियाँ एवं पद उदाहरण स्वरूप दिये जा सकते हैं। गः रच्नणविषयक विश्वास—भगवान् भक्तो की रच्चा करते ही हैं, कबीर का यह दृढ़ विश्वास है। वे कहते हैं:

> उस संम्रथ का दास हो कदे न होइ ऋकाज। पितव्रतानांगी रहे तो उसही पुरिष को लाज॥ —क० प्र०, पृ० २०

> च्यन्ता न करि श्रच्यन्त रहु साई है सम्रथ। पसु पंषेरू जीव जंत तिनकी गॉडि किसा प्रन्थ।। —वही, पु० ५८

राम नाम सू दिल मिली जन हम पड़ी विराइ। मोहि भरोसा इष्ट का बन्दा नरक न जाइ॥ —वही, पृ० ५८

कबीर तू काहे डरै सिर परि हरि का हाथ। हस्ती चढ़ि नहिं डोलिये, कूकर भुषे जु लाख॥

—वही, पृ० ५८ इसी प्रकार अनेक पद इस बात के सूचक हैं कि कबीरदास भगवान् राम को सर्व समर्थ एव रचक स्वीकार करते थे।

घ गोप्तृत्ववरणः—

कबीर केवल राम की तू जिनि छांडे छोट। घण अहरिण बिचि लोह ज्यूं घणी सहै सिर चोट।

—वही, पृ० २६ निगम जाकी साखि बोत्तैं, कहेँ सन्त सुजान। जन कबीर तेरे सरन श्रायौ राखि लेहु भगवान्॥

-वही, पु० १६०

डः श्रात्मनिच्चेप—

है हरिजनथें चूक परी, जे कछु आहि तुम्हारी हरी। मोर तोर जब लिंग मैं कीन्हां, तब लिंग त्रास बहुत दुख दीन्हां। सिध साधिक कहैं हम सिधि पाई, रामनाम बिनु सबै गंबाई, जे बैरागी आसिपयासी तिनकी माया कदे न नासी। कहैं कबीर मै दास तुम्हारा माया खण्डन करहु हमारा॥ —बही, पृ० १३५

निगम जाकी साखि बोलैं कहें सन्त सुजान। जन कबीर तेरी सरन श्रायो राखि लेहु मगवान्॥
—वही, पु०१६०

## चः कार्पएयः

कहै कबीर सुनि केसवा तूं सकल वियापी। तुम्ह समान दाता नहीं, हमसे नहीं पापी।।
—वहीं, पृ०१४८

जिहि घरि राम रह्यो भरपूरि। ताकी मै चरनन की धूरि।

-क० अ०, प० १२८

कारित कवित आइ जग जन्म्या। जनिम कवन सचुपाया।
मौ जल तिरण चरण-च्यन्तामिण, ताचित घड़ी न लाया॥
पर निन्दा पर धन पर दारा, पर अपवादै सूरा।
ताथैं आवागमन होइ फुनि फुनि तापर संग न चूरा॥
काम क्रोध माया मद मंछर ई संतित हम माहीं।
द्या धरम ज्ञान गुर सेवा, ये प्रभू सूपिनैं नाहीं॥
तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत बछल भौ हारी।
कहै कबीर धीर मित राखहु, सासित करों हमारी॥
—वही, प०१५३

छ: काथिकी-वाचकी प्रपात में कबीर को विश्वास नहीं था । इसी प्रकार राजसी श्रीर तामसी प्रपत्ति में उनकी रच मात्र श्रास्था नहीं थी। मानसी-सात्विकी प्रपत्ति सर्वेत्र ही उनकी रचनाश्रों में देखी जा सकती है।

कवीरदास में आर्त्त प्रपन्न की सभी विशेषताएँ वर्तमान थीं। श्रार्त्त होकर ही वे कहते हैं:---

> कहा करों कैसे तरों भोजल ऋति भारी। तुम्ह सरणागति केसवा राखि राखि सरारी॥

४६४

कहै कबीर सुनि केसवा तू सकल वियापी। तुम्ह समान दाता नहीं हमसे नहीं पापी॥

—क० प्र०, पु० १४८

## कितनी वैष्णावी उक्ति है १

माधी मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगित हेत नहीं साधी।
कारित कवनआइ जगजन्म्या, जनिमकवन सचु पाया।।
भौ जल तिरण चरण-च्यन्तामिण ता चित घड़ी न लाया।
काम क्रोध माया मदमंछर, ये संतित हममाहीं।
द्याधरम ग्यांन गुर सेवा, ये प्रभु सुपिनैं नाहीं।।
तुम्ह कुपाल दयाल दामोदर भगत वछल भौहारी।
कहै कबीर धीर मित राखहु सासित करी हमारी।।
—क० प्र०, पु० १५३

रांम राइ कासनि करौ पुकारा, ऐसे तुन्ह साहिबजाननि हारा।

--वही, पु० १५३

को काहू का मरम न जाने मैं सरनागित तेरी। कहै कबीर वाप राम राया हुरमित राखहु मेरी॥

—वही, पृ० १७७

कबीरदास का यह भी विश्वास था कि भगवान् जीवों पर कुपा करते ही हैं। वे कहते हैं—

जप तप संजम सुंचि ध्यान, बन्दि परे सब सहित ग्यांन। कहि कबीर उबरै है तीनि, जापरि गोविंद कृपा कीन्हि॥
—वही, पृ० २१६

विषय-नियुक्ति के रूप में अर्चावतार मे इनकी आरथा नहीं थी। वे कहते हैं---

> नींव बिहूना देहुरा, देह बिहूं शा देव। कबीर तहाँ विलम्बिया, करें अलप की सेव॥

-वही, पु० १५

पाह्ण केरा पूतला, किर पूजै करतार। इही भरोसे जे रहै, ते बूढ़े कालीधार॥ —वही, पृ०४३

हम भी पाहण पूजते होते बन के रोक । सतगुर की कृपा भई, डार्या सिरते बोक ॥ सेवै सालिगराम कूंमन की भ्रान्ति न जाइ। सीतलता सुपिनै नहीं दिन दिन अधकी लाइ॥ —वही, पृ० ४४

रामानन्द जी ने भक्ति का प्रमुख स्रावश्यक स्रग माना है — न्यास । प्रशृत्ति से निवृत्ति न्यास की प्रथम विशेषता है । कबीरदास लिखते हैं —

दोजग तो हम श्रंगिया, यहु डर नाहीं मुक। भिस्त न मेरे चाहिये, बांक पियारे तुक।। जब लगि मक्ति सकामतां, तब लगि निरफल सेव। कहै कबीर वै क्यूं मिलै, निहकामी निज देव॥
—वही, पृ० १६

गुण गाए गुण नाम कटै, रटैं न रांम वियोग। श्रहिनिसि हरि ध्यावै नहीं, क्यूं पावै द्वलभ जोग॥ —क० ग्र०, पृ० ७

यह ध्यान श्रविन्छित्र होना चाहिए— स्रो ध्यान घरहु जिन बहुरि न घरना। ऐसे मरहु जि बहुरि न मरना —वही, पृ० ३०६

भ्येय भगवान् के गुगा श्रनंत हैं—

सात समंद की मिस करों, तेखिन सब बन राय। धरती सब कागर करों, हिर गुण लिखा न जाय।। वहीं, पृ० ६२

गोव्यन्द के गुण बहुत हैं लिखे जुहिरदय मांहि। हरता पाणी ना पिऊँ मति वै धोये जाहि॥ वही, पु० ७६ ४६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव

भगवान् का लावएय भी ऋपूर्व है-

कबीर देख्या एक श्रंग, महिमा कही न जाय। तेज पुंज पारस घणी नैनूं रह्या समाइ॥

—वही, पु० १५

वे बड़े ही उदार हैं-

कबीर केसव की द्या, संसा घाल्या धोइ। जे दिन गये भगतिबिनु ते दिन सालै मोहि। —क० ग्र०, प्० ७६

ताथै सेविए नारायणा, प्रभु मेरौ दीनदयाल दया करणा ॥
- वही, प० १७२

कबीर कौ स्वामी गरीव निवाज।

- वही, पु० २६६

वे बड़े ही भक्त-वत्सल भी हैं---

तुम ऋपाल दयाल दमोदर भगत बछल भौ हारी।
कहै कबीर धीर मित राखहु सासित करौ हमारी॥
—वही, पृ० १५३

भगवत्क्रपा-प्राप्ति के साधन—कबीरदास ने कथा-श्रवण् में विशेष श्रास्था नहीं दिखलाई है। इसका कारण् सम्भवतः भगवान् के निर्भुषा रूप में उनका विश्वास था। हा, भगवान् के गुण्-कथन में उन्होंने श्रपना हद् विश्वास श्रवश्य ही व्यक्त किया है। वे कहते हैं—

> गाया तिनि पाया नहीं, श्रागायां थैं दूरि। जिनि गाया विसवास सूं, तिन रांम रह्या भर पूरि॥ —वहीं, पृ० ५६

जब लग विकल भई निह बानी। भिज लेहि रे मन सारंग पानी॥
—वही, प० २८३

करता केरे बहुत गुण श्रोगुण कोई नाहिं। जो दिल खोजों श्रापणां तौ सब श्रोगुण मुक्त मांहि॥ —वही, पृ० ८४ भगवन्नाम स्मरण में तो कजीरदास की बहुत ही पक्की ब्रास्था है। श्रपने गुरुदेव से उन्होंने एक यही मत्र पाया था, जिसके बल पर वे इतने महान् भक्त हो गए।

कबीर साहब के ग्रन्थों में स्मरण के सम्बन्ध में अनेक साखियाँ तथा पद मिलते हैं। कुछ साखियाँ तथा पद यहाँ उद्भृत किये जा रहे है, 'सुमिरण कौ अग' तो इनसे भरा पड़ा है—

> कबीर कहै मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश। राम नाव ततसार है, सब काहू उपदेस॥ —वही, पृ०५

> कबीर सुमिरणसार है, श्रौर सकल जजाल। श्रादि श्रंत सब सोधिया, दूजा देखौ काल॥ —वही, पृ०५

> तूं तूं करता तूं भया, मुक्त मैं रही न हू। वारी फेरी बिल गई, जित देखी तित तूं।। —वही, पृ० ५

> केसव कहिकहि क्रुकियै, ना सोइये श्रसरार। राति दिवस कै क्रुकर्णै, कबहूँ लगै पुकार॥ वही,पृ०६

> राम सिमिरि राम सिमिरि राम सिमिरि भाई।
> राम नाम सिमरन बिन बूड़ते अधिकाई॥
> —वही, पृ० ३२०

कहत कबीर सुनहु रे लोई। रामनाम बिन मुकुति न होई।।
—वही, पृ० ३२२

नामस्मरण के सम्बन्ध मे रामानन्द जी ने राम पडच्चरमंत्र, द्वयमंत्र, चरममत्र ऋगंद का विधान किया है। कबीरदास का इनमे विश्वास नहीं हे, वे केवल राम नाम का ही स्मरण करना चाहते हैं।

कबीर पिढ़वा दूरि करि पुस्तक देइ वहाइ। बावन श्रापर सोधि करि ररे ममै चित लाइ॥

—वही, पृ० ३८

रामनाम सब कोइ कहैं कहिबे बहुत विचार । सोई राम सती कहैं, सोई कौतिग हार ॥ आगि कह्यां दाभै नहीं जे नहीं चम्पे पाइ । जब लग भेद न जाणिए, राम कह्या तौ कांइ ॥

---वही, पृ० ५५

रामानन्द की ही भाँति कबीरदास ने भी भगवत्केंकर्थ को बहुत ऋषिक महत्व दिया है। सेवा यदि करनी हो तो केवल राम श्रीर सन्तो की ही करनी चाहिए, क्योंकि उनमे से एक तो मुक्ति का दाता है श्रीर दूसरा नाम स्मरग्र कराता है—

> कबीर सेवा को दुइ भले एक सन्तु इकु रामु। रामजु दाता मुकुति की सन्तु जपावें राम॥ —वही, पृ० २६०

षोडशोपचार पूजा मे कबीरदास का कोई विश्वास नही था-

नींव बिहूंगा देहुरा, देह बिहूंगा देव। कबीर तहां विलम्बिया, करें ऋलप की सेव॥ —वही, पृ०१५

फिर भला वे अर्चावतार की पूजा में कैसे विश्वास कर सकते थे ? उन्होंने उस ब्रह्म की आरती उतारी है जो निरन्तर है, निरन्जन है और निर्विकार है।

निरिसमानिता को कबीरदास ने भी पर्याप्त महत्व दिया है। इसमें उनका बहुत ही पक्का विश्वास था। इस सम्बन्ध में कबीरदास ने श्रनेक सुन्दर उक्तियाँ कही हैं। उनमें से कुछ यहाँ दो जा रही हैं—

जब मैं था तब हिर नहीं, अब हिरिहें मैं नाहिं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या मांहि ॥ —नहीं, पृ०१५

मैं मैं बड़ी बलाइ है, सकै तो निकसी भागि। कब लग राखौ हे सखी रुई लपेटी आगि॥

— वही, पृ० २७

श्रापा मेट्यां हरि मिलै हरि मेट्यां सब जाइ। —नहीं, पृ० ६५ कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास। कबीर ऐसे हैं रह्या ज्यूं पांऊँ तिल घास॥ —वही, पृ०६५

रोड़ा है रही बाट का तिज पाषंड श्रिभमान। ऐसा जे जन है रहै, ताहि मिलै भगवान॥

—वही, पृ० ६५

इस प्रसग में कबीरदास ने ऋपने को सबसे बुरा, सन्तों के चरणों की धूलि तक बन जाने को कहा है।

जिहि घटि राम रहे भरपूरि। ताकी मैं चरनन की धूरि॥
—वही, पु॰ १२८

जाति-पाति-कुल सभी के श्रभिमान को मिटा कर ही 'साधुत्व' की प्राप्ति की जा सकती है।

रामानन्द की ही भॉति कबीरदास विश्व भर मे श्रापने आराध्य के रूप का द्रान करते थे। पर साकारता मे उनका विश्वास नहीं था। उनके मत से यह समस्त जगत् ब्रह्म की ही विभूति है। उनके नेत्रों मे राम ही रमें थे, दूसरा समा नहीं सकता था। वेद पढ़ने का उद्देश्य ही सब घट में राम को देखना है। धिलालिक खलक खलक मे खालिक सब घट रह्यों समाई। धिक राम देख्या सबिहन मैं कहै कबीर मनमाना। धिक

श्ररध उरध दसहूँ दिस जित तित पूरि रह्या राम राई। —वही, पृ०१०६

जल थल पूरि रहे प्रभु स्वामी। जित देखों तत अंतर्यामी॥ —वही, पृ० २६६

रामानन्द स्वामी ने गुरु को भी भगवत्कृपा प्राप्ति का एक प्रमुख साधन माना है। कबीरदास के मत से सतगुरु के समान न तो कोई सगा है, श्रीर न हरिज़ू के समान कोई हितकारी। असतगुरु की महिमा श्रनन्त है, उन्होंने श्रनंत उपकार

१-क० म०, ५० १६।

२-वहीं, पृ० १०१।

३-वही, पूर् १०४।

४—वही, ५० १०५। ५—वही, ५० १।

किया है, अनन्त नेत्रों को खोल कर उन्होंने अनन्त के दर्शन करा दिये। १ शूर् बीर की भॉति गुरुदेव ने एक ही शब्द-तीर से कलेंजे में छेद कर दिया। २ गूगा वाचाल हो गया, बहरे के कान हो गए, पॉव रहते भी शिष्य पंगुल हो गया सतगुरु का वाग्य ही कुछ ऐसा था। १ सतगुरु लोक-वेद के अन्धकार में दीपक की भॉति है। वस्तुत: गुरु और गोविन्द दोनो एक हैं। जिस गुरु ने हृदय में ज्ञान की ज्योति जला दी, वह भूल न जाय, क्योंकि बिना गुरु के कोई गोविन्द को भी नहीं पा सकता। सत्य तो यह है कि जब भगवान की कृपा होती है, तभी सतगुरु भी मिलता है।

ग्यांन प्रकारया गुर मिल्या, तो जिनि बीसरि जाइ। जब गोविन्द ऋपा करी, तब गुर मिलिया आइ॥ —क० प्र०, पृ० २

इस प्रकार कबीरदास ने सतगुरु की प्रशसा मे श्रनेक साखियाँ एव पट लिखे हैं।

भगवत्कृपा प्राप्ति का एक श्रन्थ साधन है, सत्संग। कबीरदास ने माधु को
प्रत्यच्च देवता ही कहा है। ब्राह्मण जगद्गुरु है पर वह साधु का गुरु नहीं होता।
जो लोग हरिजनों से रूठ कर ससारी मनुष्यों से मित्रता करते हैं, वे कभी भी
पल्लिवत नहीं हो सकते। साधु की सगित कभी भी निष्फल नहीं हो मकती।
साधु की सगित श्रीर हरिभजन के बिना मथुरा श्रीर काशी जाना व्यर्थ है। सन्तो
का स्वभाव भी कुछ विचित्र ही होता है। वे कभी भी सज्जनता नहीं छोड़
सकते। चंदन जैसे सांपों से घिरा रहने पर भी विषैला नहीं होता उसी प्रकार
सज्जन शीतलता का परित्याग नहीं करते। सन्त निवैंश एवं निष्काम होते हैं। वे
विषय-वासना से न्यारे होते हैं। राम के वियोग में सन्त का शारीर बिकल रहता है,
उसे सहज ही पहचाना भी नहीं जा सकता। दिन प्रति दिन तम्बोली के पान के
समान वह पीला पड़ता जाता है। साधु श्रीर वैष्णुव दोनों ही कबीर के लिए
पर्यायवाची शब्द से हैं। वे कहते हैं—

कबीर धनि ते सुन्दरी जिनि जाया वैसनौं पूत। राम सुमिरि निरमे हुआ, सब जग भया अऊत॥

-का गं०, पु० ५३

१-वही, पृ० १।

२---बही, पृ० १।

३ - वही, पृ० २।

साषत बाभगा जिनि मिलै, वैसनी मिलै चंडाल। अकमाल दै भेटिये मानी मिले गोपाल॥ —वही, पृ० ५३

वस्तुतः सन्त श्रीर राम एक ही हैं-

'संता को मत कोई निन्दहु संत राम है एकों' —वही, पृ० २७३

सभी सन्त होते भी नहीं। कबीरदास कहते हैं:-

तेरा जन एक आध है कोई।
काम कोध अरु लोभ विवर्जित हरिपद चीन्है सोई।
राजस तामस सातिग तीन्यूं ये सब तेरी माया।
चौथे पद को जे जन चीन्हैं तिन्हिह परमपदपाया॥
अस्तुति निन्दा आसा छाँड़े, तजे मान अभिमाना।
लोहा कंचन समि करि देखे, ते मूरित भगवाना॥
च्यन्ते तो माधो च्यन्तामणि हरिपद रमें उदासा।
तुस्ना अरु अभिमान रहित है कहै कबीर सो दासा॥

-क ग्र०, प्०१५०

रामानन्द की ही भाँति कबीग्दास भी काम कोधादि परित्याग को भक्ति का एक प्रधान साधन मानते थे। वे कहते हैं—

हाँसी खेलें हरि मिलै, तो कीए सहै घरसान। काम क्रोध त्रिष्णां तजै, ताहि मिलै भगवान।।

अहिंसा को भी स्वामी जी ने भक्ति का त्रावश्यक त्रग माना है। कबीरदास ऋहिंसा के परमोपासक थे—

> पापी प्जा बैसि करि भषे मांस मद दोइ। तिनकी दुष्या मुकति नहीं कोटि नरक फल होइ॥

—क॰ प्र॰, पु॰ ४३

भांग माछुली सुरापान जो जो प्रानी खांहि। तीरथ बरत नेम किये ते सबै रसातल जांहि॥

--वही, पु० २५६

महाव्रतो में कबीरदास का कोई विश्वास नहीं था। वे इन्हें केवल ढोंग ही समक्षते थे। उनका कहना था—

जप तप दीखें थोथरा, तीरथ व्रत वेसास।
सूबे सेंबल सेविया, यो जग चल्या निरास।

—क० म०, पु० ४४

भक्त-भगवान् के सम्बन्ध—कबीरदास ने भक्त भगवान् मे, पिता-पुत्र सम्बन्ध को स्वीकार किया है । वे कहते है—

हरि जननी मै बालिक तेरा। काहै न ऋागुं ए वकसहु मेरा॥
---क॰ ४०, पृ १२३

श्रौगुण मेरे बाप जी बकस गरीब नेवाज।

---कबीर-प्रन्थावली

पित-पत्नी सम्बन्ध को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, किन्तु उनकी सारी आस्था स्व-स्वामी भाव में ही थी। इसी कारण माधुर्य-भाव से ख्रोतप्रोत होते हुए भी उनकी वाणी में दास्यभावना ही अधिक मुखर हो सकी है।

कबीरदास और दास्यभक्ति—रामानन्द स्वामी ने दास्यभक्ति की सर्व-प्रमुख विशेषता मानी है भगवत्कैकर्य । कबीरदास ने स्पष्ट ही कहा है—

जाके राम सरीखा साहिब भाई, सो क्यूं अनत पुकारन जाई ॥ जा सिरि तीनि लोक को भारा, सो क्यूं न करें जन की प्रतिपारा॥ कहैं कबीर सेवो बनवारी, सींचो पेड़ पीवें सब डारी॥ अब मोहि राम मरोसा तेरा, और कौन का करों निहोरा।

-क० ४०, प० १२४

सिव सनकादिक नारदा, ब्रह्म लिया निज वास जी। कहैं कबीर पद पंकज्या, श्रव नेड़ा चरण निवास जी।।

—कबीर ग्र०, पु० ६⊏

इस भक्ति में स्वामी जी के मत से श्रमन्यता श्रत्यन्तावश्यक है। कबीरदास केवल मात्र राम के ही दास थे—

में गुलाम मोहि बेचि गुसाई। तन मन घन मेरा राम जी के ताई।। अर्चावतार की पूजा और सेवा में कबीरदास का कोई विश्वास नहीं था। हाँ, आत्मदोषों की ओर उनकी दृष्टि पूरी तरह रहती है। वे कहते हैं—गोविंद हम ऐसे अपराधी!

बिनि प्रभु जीउ पिराड था दीया तिसकी भाव भगति नहि साधी॥
—कः ग्र०, पृ० २७६

पर धन पर तन परितय निन्दा परअपवाद न छूटै।
आवागमन होत है फुनि फुनि इहु पर संग न छूटै॥
जिहि घर कथा होत हरिसंतन इक निमष न कीनौ फेरा।
लम्पट चोर धूत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥
काम क्रोध माया मद मत्सर ए सैन्या मो माहीं।
द्याधर्म औ गुरु की सेवा ये सुपनेतरि नाहीं॥
दीन दयालु ऋपालु दमोदर भगति बछल भौ हारी।
कहत कबीर भीर जिन राखहु हरि सेवा करौ तुम्हारी॥

---क० प्र०, पृ० २७६

इसी प्रकार श्रनेक पदों में कबीरदास ने श्रात्मदोषों का उद्घाटन किया है। कबीरदास ने भगवान् से श्रपनी रच्चा की प्रार्थना भी की है—

हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुन बकसहु मेरा ॥
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते ॥
करगहि केस करे जो बाता, तऊ न हेत उतारे माता ॥
कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

-क म०, प० १२४

इस प्रकार कवीरदास की दास्यमिक पर रामानन्द जी का प्रभाव स्पष्ट है।
कवीरदास श्रीर माधुर्य भाव—रामानन्द जी ने भक्त-भगवान् मे
भार्या-भर्तृत्व सम्बन्ध स्वीकार तो किया था, किन्तु माधुर्यभाव की उपासना पर
उन्होंने तिनक भी बल नहीं दिया था। कबीरदास की भी भक्ति मूलतः दास्य
भाव ही की है, किन्तु माधुर्य-भाव से सिक्त श्रनेक सुन्दर-सुन्दर पद उन्होंने लिखे
हैं। नीचे उनकी इस उपासना-पद्धति का एक संवित्त परिचय मात्र दिया
जायगा।

कबीरदास राम को ही ऋपना पति मानते थे-

हरिमोरा पीड माई हरि मोरा पीड। हरि बिन रहि न सके मेरा जीव।

हरि मेरा पीड मैं हरि की बहुरिया। रांम बड़े मैं छुटक लहुरिया।

४७४

किया स्यंगार मिलन के तांई। काहै न मिलो राजा राम गुसाई।। अबकी बेर मिलन जो पाऊँ। कहैं कबीर भौजिल निह आउँ॥
—क० प्र०, पु० १२५

राम से अपने आध्यात्मिक विवाह के गीत भी कबीरदास ने लिखे हैं—
दुलहर्नी गावहु मंगलचार। हम घरि आये हो राजा रांम भरतार॥
—क० ग०, पृ० ८७

## सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा।

—क० प्र०, प० ८७

लगता है, कभी दोनों मे मिलन भी हुआ था—
अब तोहि जान न देहूँ रामिपयारे, ज्यूं भावे त्यूं होह हमारे ।
—क० ग्रं०, पृ० ८७

किन्तु, यह मिलन स्थायी नहीं है। विरह की ऋधिकता ऋपनी चरम मीमा पर कबीरदास में पहुँच गई है। लोकलाज विरह को ऋौर भी बहाती है—

बाल्हा त्राव हमारे प्रेह रे। तुम बिन दुग्विया देह रे। सबको कहै तुम्हारी नारी। मोको इहै श्रदेह रे। एकमेक है सेज न सोवै। तब लग कैसा नेह रे॥ श्रान न भावै नींद न श्रावै। प्रिह बन घरें न धीर रे। ज्यूं कांमी कों कांम पियारा। ज्यूं प्यासे कूं नीर रे॥ है कोई ऐसा पर जपकारी। हिर सूँ कहै सुनाइ रे। ऐसे हाल कबीर भये हैं। बिन देखे जीउ जाइ रे॥

-क प्रव, प्र १६२

"मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता, न तो तुम्हें बुला ही सकता हूँ; तो क्या विरह से तपा तपा कर तुम मेरा प्राण ही ले लोगे १ मेरे नेत्रों से रहट की भांति दिन-रात जल गिर रहा है। पपीहा की भांति पी-पी कर रहा हूँ, हे राम १ तुम कब मिलोगे १ हे सखी, बिना रोये वह प्रियतम मिलता भी तो नहीं १ विरह की आग में जल रहा हूँ। सारा ससार सुखी है, केवल कबीर ही दुखी है। विरह की आग बुकाने यदि सरोवर को भी जाऊँ तो वह भी मुक्ते तप्त ही दिखाई पड़ता है। राम के वाणों ने शरीर को इस प्रकार बेंध दिया है कि चोट दिखलाई तक नहीं पड़ती। राम के बिना इस तन की तपन मिट ही नहीं सकती।" "हे स्वामी, तुम तो अन्तर्यांमी हो, मैं दिन-रात तुम्हारा पथ देखा करती हूँ। आँखों

मे भाई पड़ गई है, जीभ पर छाले पड़ गए है—राम-राम पुकारते, मेरा राम न जाने कब घर त्रावेगा ? दिन-रात मेरा मन उदास रहा करता है। जिस प्रकार चातक को केवल स्वाती की बूंद ही चाहिए उसी प्रकार हे राम ! मुक्ते तुम्हारे रूप-दर्शन मात्र की कामना है। वसन्त ऋतु बड़ी ही दुखदायिनी हो गई है। सारा ससार आनन्दमम्न है, पर मै विरहिशा विरह के दीप जलाए बैठी हूँ।"

माघ मास रुति कवल तुषारा । भयौ बसंत तब बाग संभारा ।। अपने रंगि सब कोइ राता । मधुकर वास लेहि मैमंता ॥ बन कोकिला नाद गहगहाना । रुति बसन्त सबकै मनमाना ॥ बिरहन्य रजनी जुग प्रतिभइया । बिन पिव मिले कलपटिल गइया ॥ आत्मां चेति समिक जिवजाई । बाजी सूठ रांम निधि पाई ॥ भया पयाल निति बाजिह बाजा । सहजै रांम नांम मन राजा ॥

जरत जरत जल पाइया सुख सागर का मूल।
गुर प्रसादि कबीर कहि भागी संसै सूल।

क० ग्र०, प्र० २३७

इस प्रकार माधुर्य भाव का विरद्द-पद्ध कबीरदास में बहुत उभरा हुन्ना है, यही उनकी जीवन-साधना थी।

भिक्त में उदारता—कबीरदास ने स्वामी रामानन्द की ही भॉति जाति-पौति के बन्धन को नही माना था। वे कहते हैं—

> कबीर गुरगरवा मिल्या रिल गया श्रांटै ल्एा। जाति पॉति कुल सब भिटै नांव धरोगे कूण।

> > —क० प्र०, प्०, २

कुल खोयां कुल ऊबरे, कुल राज्यों कुल जाइ। राम निकुल कुल भेंटि लैसव कुल रह्या समाइ॥

-क० ४०, पु० २५

"नहीं कोई ऊँचा है, न कोई नीचा है, यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया है तो दूसरे मार्ग से क्यां नहीं ख्राया ? तुकों ने भीतर ही 'खुतना' क्यों नहीं कर-बाया ? कसीरदास के मत से कोई 'मिद्धम' नहीं है। वहीं मिद्धम है जिसके मुख में राम का नाम नहीं है।" श्रागे भी वे कहते हैं—

जब लग ऊँच नीच करिजाना। ते पसुवा भूले श्रम माना॥
— वही, १० १०६

ना मोहिं छानि न छापरी ना मोहि घर नहि गाँउ। मति हरि पृष्ठै कौन है मेरे जाति न नाँउ॥

—वही, पृ० २५५

वितहारी इहि प्रीति को जिहि जाति बरन कुल जाइ।

---वही, पु० १०२

इस प्रकार भक्ति के चेत्र में कबीरदास जाति-पॉति के पक्के एव हद

रामानन्द की ही भॉति कबीरदास वैब्ख्य भक्त थे। वैब्ख्य श्रीर राम उनके दो ही मित्र थे, शाक्तों से उन्हें श्रपार घृखा थी। भक्तों को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं—

ब्राह्मन गुरु है जगत का भगतन का गुरु नाहि। उरिक उरिक के पचमुत्रा चारहु वेदहु माहि॥

-क ग्र०, प्र २५६

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरदास की भक्ति-पद्धति पर रामानन्द जी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा मे पड़ा है। वे स्वामी जी के बहुत ऋधिक ऋगी हैं। उन्होंने कहा भी है—

'सन्तो भक्ति सतो गुरु त्रानी।'

# ग-रामानन्द-सम्प्रदाय श्रोर मैथिलीशरण गुप्त गुप्त जी की भक्ति-पद्धति

गुप्त जी को रामभक्ति का सस्कार श्रपने पिता जी तथा रामोपासिका माता जी से प्राप्त हुआ था। उनकी भक्ति दास्यभाव की है, वैसे उनका साम्प्रदा- यिक सम्बन्ध सख्यभाव से कराया गया था। श्रनेक स्थलों पर गुप्त जी ने दास्यभाव के बड़े ही करुगा उद्गार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा भी है—

ईश चाहता है त्रात्मबलि ही स्वभक्तों की।
—हिडिम्बा, सं० २००७, पृ० १६

तात श्रद्धा-भक्ति का तो भूखा भगवान भी।

—युद्ध, सं० २००६, वृ० ४१

गुप्त जी ने भक्ति के भावपत्त पर ही ऋघिक बल दिया है, कर्म पत्त पर उतना नहीं । उन्होंने कहीं भी पंचसस्कारों---मुद्रा, ऊर्ध्वपुराङ्, नामकरण, मन्त्रजाप, तुलसीमाला-पर बल नहीं दिया है। परमात्मा राम के प्रति श्रपने श्रनन्य श्रनुराग को उन्होंने श्रनेक स्थलों पर व्यक्त किया है—

लोक शिचा के लिए अवतार जिसने था लिया।
निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कोतुक किया॥
राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है।
प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है॥
—रग मे भग, सं० २००६, पृ०१

धनुर्वाण या वेगुलो, श्याम रूप के संग। सुक्त पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग॥

--द्वापर, सं० २००५, पृ० ६

वहाँ पंथ-भय क्या भला, मेरे श्रंध प्रबन्ध । जहाँ खींचता है तुभे रामचरण-रज-गध ॥

-कुणालगीत, सं० २००६, पृ० ३

भक्ति की दूसरी विशेषता मानी गई है 'भगवान् की सेवा'। गुप्त जी ने राम-चरण्-रज को बहुत ही मूल्यवान् माना है। उनके लिए भगवान् के चरणों की धूलि सोने की ऋषेचा कहीं ऋषिक मूल्य रखती है—गुह राम से कहता है—

चमा करो, इस भॉति न तुम तज दो मुके। स्वर्ण नहीं, हे राम, चरण रज दो मुके।।

-साकेत, पु० १०४

भंकार में कवि ने कहा है-

अब भी एक प्रश्न था कोऽहं, कहूँ-कहूँ जब तक दासोऽहं। तन्मयता बोल उठी सोऽहं, बस हो गया सबेरा॥

—बाल बोध, ( भतकार ), पृ० १६

भक्ति की तीसरी प्रमुख विशेषता है, तैलधारावत् भगवन्नाम का स्मर्गा। साकेत में स्वय राम ने कहा है---

> जो नाममात्र ही स्मरण मदीय करेंगे। वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे॥

> > -साकेत, पु० १६७

गुरुकुल में भी कवि ने लिखा है-

जय कबीर नानक दादू का, वापू का वाणी विश्राम। नव-नव रूप पुराण पुरुष उन, लीलाधाम राम का नाम।। शुचि मानस में ही प्रतिबिम्बित होता है प्रभु का रस-रूप। घट की डोर लगे जब हरि से पानी क्यों न भरे भव-कूप॥ —गुरुकुल, स० २००४, पृ० ३

भक्ति की चौथी विशेषता है: विवेक । गुप्त जी ने भक्ति श्रौर ज्ञान के समन्वय पर सर्वत्र हो बल दिया है ।

नवधा भक्ति और गुप्त जी—नवधाभक्ति मे गुप्त जी की पूरी ब्रास्था प्रतीत होती है। भगवान् के गुणों का श्रवण, उनके यश का कीर्तन, उनका स्मरण, उनकी सेवा, उनकी वदना, उनकी दासता, उनमे ब्रात्मार्पण करना, उनको ब्रपना सखा मानना ब्रादि ६ प्रकार की भक्ति को नवधाभक्ति के नाम से ब्राभिहित किया गया है। गुप्त जी ने इनमे नाम स्मरण, सेवा, ब्रात्मार्पण ब्रादि पर विशेष बल दिया है। 'साकेत' मे स्वयं राम ने नाम स्मरण को बढ़ा महत्व दिया है। भगवान् की सेवा के सम्बन्ध में गुप्त जी के जो उद्गार हैं, उनमे से कुछ प्रमुख का उल्लेख ब्रभी-ब्रभी किया जा चुका है। श्रात्मसमर्पण के सम्बन्ध में निम्नलिखित पक्तिया विशेष उल्लेखनीय हैं—

आया यह दीन आज चरणशरण आया।
हाय 'सौ उपाय किये फल न एक पाया॥
भाल तन्तु डाल डाल था बुना विशाल जाल।
आप फसा हा कृपाल मकड़ जाल छाया॥
सर्व अहंकार गर्व, नाथ हुआ आज खर्व।
पाऊं अब प्रगति पर्व, मिटे मोह माया॥
—भकार-शरणागत, पृ० २८; अथवा पृ० ४३

भगवान् के नाम-रूप-गुण तथा लीला से गुप्त जी का श्रद्भुत प्रेम है। वे कहते हैं—

राम ! तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुरा लीला लाभ । इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रसाम हे नीरज नाम ॥ —यशोधरा, पृ० ११

वे दिन-रात भगवान् मे ही रमे रहना चाहते हैं—

राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या ? विश्व में रमे हुये नहीं सभी कहीं हो क्या ? तब मै निरीश्वर हूँ, ईश्वर चमा करे। तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे॥

—साकेत, पृ० ६

राम का अवतार ही दोनों के दुःख को दूर करने के लिए हुआ था, भाई के लिए उन्होंने राज्य छोड़कर बनवास लिया और राज्यसो को मार कर धरती के कब्ट को दूर किया। कवि इस युद्ध वीर राम की विजय चाहता है:—

श्राप श्रवतीर्ण हुए देख दुःख जन के, श्राद हेतु राज्य छोड़ बासी बने वन के। राचसों को मार भार मेटा धराधाम का, वढ़े धर्म, दया, दान, युद्धवीर राम का॥

—सिद्धराज, पृ० ५

भक्ति के श्रन्य श्रावश्यक श्रगो में निरिभमानिता, गुरुसेवा, सत्सङ्ग, काम-क्रोघादि का परित्याग, श्रिहिसा, महाव्रतो का पालन, प्रपत्ति श्रीर न्यास श्रादि प्रमुख माने गए हैं। सामान्यतया ग्रुप्त जी की इनमें श्रास्था प्रतीत होती है। हॉ, कही स्फुट रूप से उन्होंने इन पर श्रिधिक नहीं लिखा है, पर इनमें उनका विश्वास सर्वत्र देखा जा सकता है। कितनी निरिभमानिता से वे कहते हैं:—

त्याग न तप केवल यह तूंबी, अब रह गई हाथ में मेरे।
आ बैठा हे राम! आज मैं लेकर इसे द्वार पर तेरे॥
— भंकार, पृ० ४३

श्रोर, 'कण कण में वह सत्ता है, जिसकी नहीं इयत्ता है'
—वैतालिक, पृ० १२

कह कर वे विश्व भर में ऋपने परमाराध्य की सत्ता का अनुभव करते है। ऋगि उन्होंने इसे ऋौर भी स्वष्ट कर दिया है—

कहते हो कि कहाँ है वह, देखो जहाँ तहाँ है वह। किसी श्रोर शीवा मोड़ो, कन्धे से कन्धा जोड़ो॥ —वही, पृ०१८

प्रपत्ति-मार्ग श्रांर गुप्त जी—प्रपत्ति-मार्ग म गुप्त जी की पूरी श्रास्था है। वे राम-चरण्-रज-गध पाकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, उन्हे स्वर्ण नहीं चाहिए। मंकार में तो उन्होंने भगवान् की निर्देशक कृपा का बड़ा स्मरण किया है। निरहंकार होकर उन्होंने साकेत में लिखा है— मै तो निज भवसिन्धु कभी का तर चुका। रामचरण में त्रात्म समर्पण कर चुका॥

-साकेत, प्० १०१

भंकार मे भी उन्होंने लिखा है-

'श्राया यह दीन श्राज चरण-शरण-श्राया'

भक्ति-मार्ग मे ध्यान पर भी बहुत श्रिधिक बल दिया जाता है। गुप्त जी के मत से यदि ध्यान मुख के अर्थ किया गया तो व्यर्थ है, उसका उद्देश्य केवल अपने परमाराध्य को प्राप्त भर कर लेना है। (भकार, पृ०५६) इस प्रकार वे निष्काम ध्यान पर पर्याप्त बल देते है।

वैराग्य, योग, तप, विवेक ऋादि को उन्होंने भक्ति का ऋग माना है। उनके सम्बन्ध मे अनेक स्थलो पर गुप्त जी के उद्गार व्यक्त हुए हैं।

जैसा पहले कहा जा चुका है, गुप्त जो की भक्ति दास्य भाव की है। यद्यपि उन्होंने भक्तार में भगवान् को सखा कह कर अनेक स्थलों पर सबोधित किया है, फिर भी भगवत्केंकर्य को वे बहुत अधिक प्रधानता देते हैं। इस संम्बन्ध में कुछ प्रमुख उद्धरण पीछे दिये जा चुके हैं। भगवान् अपने सेवकों पर विशेष कृपादृष्टि भी रखते हैं:—

सदा भाव के भूखे प्रभु ने शबरी का श्रातिथ्य लिया। —साकेत, पृ० २८४

ग्रथवा

गुह निषाद शबरों तक का मन, रखते हैं प्रभु कानन में।
क्या ही सरल वचन रहते हैं, इनके भोले आनन में॥
— पंचवटी, पृ॰ १६

स्पष्ट है, रामानन्द-सम्प्रदाय की ही भाँति गुप्त जी भी भक्ति के चेत्र मे जाति-पाँति का कोई बन्धन स्वीकार नहीं करते।

इस प्रकार जहाँ तक मिक्त के मूल सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, गुप्त जी की भावना रामानन्द-सम्प्रदाय से पूरा मेल खाती है। यह श्रवश्य है कि उन्होंने भिक्त का विवेचन तुलसी श्रयवा कबीर की भाँति विस्तार पूर्वक नहीं किया है। भिक्त उनके लिए एक सस्कार मात्र है। यह राम के चरणों में उनको श्रद्भुत श्रास्था बनकर सामने श्राती है।

## घ-रामानन्दी भक्ति-पद्धति से प्रभावित अन्य कवि

रामानन्द सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति से प्रभावित होकर जिन अन्य कवियों ने रचनाएँ की हैं उनको दो वर्गों मे रक्खा जा सकता है-(१) रामानन्द-सम्प्रदाय के भक्त-कवि तथा (२) श्रन्य रामभक्त कवि। जहाँ तक रामानन्द-सम्प्रदाय के भक्त कवियो का सम्बन्ध है, उनमे से भ्रधिकाश की रचनाएँ अप्रकाशित हैं और हस्तलिखित पोथियों के रूप में साम्प्रदायिक मठों में यत्रतत्र बिखरी पड़ी हैं। उनकी पूरी स्ची बनाने की प्रशंसनीय चेष्टा न तो रामानन्दी विद्वानों ने ही की है श्रीर न नागरी प्रचारिग्री सभा जैसी खोजकार्य करानेवाली किसी साहित्यिक संस्था ने हा। फिर ये पोथियाँ केवल एक स्थल श्रियोध्या या मिथिला आदि ] मे भी प्राप्य नहीं हैं, देश के भिन्न-भिन्न भागों में रामानन्द-सम्प्रदाय के केन्द्र विद्यमान हैं श्रीर उन केन्द्रों से सम्बन्धित स्त्रनेक स्त्रज्ञात कवियो की कृतियाँ उनमे सुरक्तित-श्रासरिक्तत रूप में बिखरी पड़ी हैं। इन हस्तलिखित पोथियों को भी प्राप्त कर लेना सरल नहीं है। जिन मठो मे ये सुरिच्चत हैं, उनमें से ऋधिकाश के ऋधिका-रियो का दृष्टिको ए इतना श्रनुदार है कि वे उन्हें दिखाना तक नही चाहते। रामानन्द-सम्प्रदाय की प्रकाशित पुस्तकों को भो प्राप्त करने के लिए स्वयं लेखक को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा है। केवल अयोध्या के लदमण किला के पुस्तकालय में वर्तमान इस्तिलिखित पोथियों की सूची बनाने का एक प्रयास सभा ने किया था श्रीर यह खोज रिपोर्टों के रूप में साकार भी हुआ। मैने स्वय भी उस पुस्तकालय को देखा है। लगता है, वहाँ से ऋषिकाश पुस्तकें चोरी चली गई, क्योंकि सभा द्वारा निर्देशित पोथियो मे से श्रनेक श्रव वहाँ नहीं हैं। हाँ, श्रीयगलानन्यशरण जी के सभी इस्तलिखित प्रन्य श्रवश्य ही वहाँ सुरिच्चित हैं।

जहाँ तक साम्प्रदायिक कियों की प्रकाशित रचनाश्रों का सम्बन्ध है, उनमें से श्रिषिकाश माधुर्य भक्ति से ही सम्बन्धित हैं। यह रिकिन-सम्प्रदाय कृष्णभिक्ति सम्प्रदायों से श्रिषिक प्रभावित है, रामानन्द खामी से कम। इसमें विशिष्टा-देत तो मान्य है, किन्तु उपासना-पद्धति में सखी भाव का प्रवेश बहुत श्रिषिक हो गया है। इनका श्रपना साहित्य हैं श्रीर उनके सिद्धान्त-सम्बन्धी प्रन्थ श्रनेक हैं। पीछे उन प्रन्थों का उल्लेख किया जा चुका है।

श्रन्य कियो में प्राण्चन्द चौहान, हृदयराम श्रादि श्रिधकांश की रचनाएँ प्राय: श्रृनुपलब्ध ही हैं। इतिहास प्रन्थों मे उनका उल्लेखमात्र मिल जाता है, महत्व की हिन्ट से उनका बहुत ही कम मूल्य है। प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में रामानन्दी कवियों की सूची के साथ ही इनमें से कुछ प्रमुख कवियों की रचनान्नों की भी सूची दे दी जा रही है।

रामानन्द-सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति का विवेचन उपस्थित करते समय पीछे इन समस्त कवियो की भक्ति-भावना का विवेचन विस्तार से किया जा चुका है। श्रतः श्रलग-श्रलग इनके मत का विस्तृत परिचय देना श्रनावश्यक सा प्रतीत होता है। माधुर्य भक्ति के प्रवर्त्तक ये अप्रदेव श्रौर उनके द्वारा स्थापित रसिक-सम्प्रदाय को आधुनिक युग में अयोध्या के जानकीघाट के महथ गमचरणदास जी ने बहुत ही दृढता प्रदान की। रामचरण जी ने ऋनेक ग्रन्थों का निर्माण किया। 'रसमालिका', श्रष्टयाम, कवितावली, गुटका, दृष्टान्त बोधिका, पटावली, रामचरित्र, राममाहातम्य, महारासोत्सव, वृहत्कौशल खंड श्रादि प्रन्थो द्वारा उन्होने अग्रस्वामी द्वारा प्रवर्तित श्रष्टयामीयोपासना को पल्लवित किया तथा रामरास का बहत ही विस्तृत वर्णन किया । माधुर्य भक्ति मे उन्होने 'स्वसुख' का भी विधान किया । क्रपानिवास जी ने 'तत्सुख' का विधान किया था । रामचरख जी के शिष्य जीवाराम जी थे। 'रिसक प्रकाश भक्तमाल' ऋ। पकी ही कृति है। इस ग्रन्थ मे ६४ प्रकार की भक्ति का निर्देश किया गया है। जीवाराम जी के उपरान्त माधुर्य भक्ति बहुत ही पल्लवित एव पुष्पित हुई । पीछे रामानन्द-सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करते समय उसमे माधुर्य भाव की उत्पत्ति एव उसके विकास का भी इतिहास प्रस्तुत किया जा चुका है, साथ ही उसकी मानसी माधना एवं वाह्य-सेवा प्रणाली पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। वर्तमान काल में सखी-भाव की भक्ति रामानन्द-सम्प्रदाय की प्रधान भक्ति-पद्धति हो गई है। इस प्रणाली के भक्त कवियो में अप्रदेव (अप्रश्रली), नाभादास (नाभाग्रली), कृपा-निवास, बालग्रली, रामचरण्दास, युगलप्रिया (जीवाराम), युगलानन्यशरण, जनकराजिकशोरी शरगा श्रीर मधुर श्रली के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनात्रों के प्रमुख विषय हैं : रामाष्टयाम, गसलीला, हिडोल, वसंत, ऋतुत्रों एवं कालों के अनुकूल राम-सीता का शृंगार, हास-विलास, कीहा आदि का वर्णन । इस वर्णन मे भोजनादि के विभिन्न प्रकारों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। कहीं-कहीं शृगारादि चेष्टाश्रों का वर्णन करते समय श्रश्लीलता भी आ गई है।

सल्यभाव के प्रमुख भक्त थे राम सखे, श्यामसखे, कामदेन्द्रमिश् श्रीर सीताराम शरण्रसरंगमिश् । रामसखे जी के प्रन्थ हैं: पदावली तथा नृत्यराधव-मिलन । श्यामसखे का प्रमुख प्रन्थ हैं 'राग प्रकाश'। राम की संदित कथा, मिथिला की होली, राम की वीरता, राम का प्रेम, पनघट लीला, हनुमान् की प्रशासा आदि से सम्बन्धित पद दीण्क, धनाश्री, मुलतानी, जैतश्री, भीमप्रकाश, सिधुरागिनी, मालवी, गौरी, पूर्वी, इमनी, सोरठ, मेघमल्लार आदि विभिन्न रागों में इस ग्रन्थ में मिलते हैं। प्रवृत्ति राम के प्रेम के वर्णन की आरे अधिक है, जो निश्चित् रूप से माधुर्य भाव की मक्ति-पद्धति से प्रभावित होने के कारण है। 'रसरगमणि' जी ने श्रीरामभाकी विलास, सरयूरसरगलहरी, सरयूबारहमासी तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के माध्यम से माधुर्योपासना युक्त सख्य भाव का निरूपण किया है। इन्होंने इस भक्ति में अष्टयामीयोपासना का भी प्रवेश किया, जिसका उल्लेख पीछे हो चुका है।

वात्सल्य भाव के प्रमुख भक्त सूरिकशोर जी थे। पीछे इनकी भक्ति-पद्धित का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है।

वस्तुत. जैसा श्रानेक स्थलो पर कहा जा चुका है, रामानन्द-सम्प्रदाय मे श्राब माधुर्यभाव की ही प्रधानता है श्रीर इसी से सम्बन्धित साहित्य की प्रमुखता से रचना की जा रही है। साहित्य की दृष्टि से ये रचनाएँ प्राय. निम्नकोटि की हैं। सत्य तो यह है कि तुलसी के उपरान्त इस संप्रदाय ने कोई उल्लेखनीय किव उत्पन्न ही नहीं किया। श्रात. यहाँ उपर्युक्त सकेतों को ही पर्याप्त समभा गया। ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में इन किवयों की प्रकाशित एव श्राप्रकाशित पुस्तकों की एक सूची दे दी गई है। समय श्राने पर इनका परिचय स्वतंत्र रूप में भी कराने की चेष्टा की जायगी।

#### दशम अध्याय

## निष्कर्ष

किसी देश का दर्शन उसकी सम्यता एव सस्कृति का सुन्दरतम श्रंग है। उसका जन्म युग विशेष के वातावरण को श्रनुप्राणित करने वाली विचारधागश्रों से ही होता है श्रीर युग की विभिन्न समस्याश्रों का श्रपने ढंग पर समाधान करना ही उसका उद्देश्य है। भारतीय दर्शन-प्रणालियों का उद्देश्य हमारी बौद्धिक-जिज्ञासा की परितृप्ति मात्र नहीं, वरन् दृरदर्शिता, श्रमचेतना एव स्ट्म श्रन्तर्दाष्टि से हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देना रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को विषमता से विश्चन्थ होकर भारतीय मनीषी सत्यान्वेषण में लग जाता है श्रीर फिर जो कुछ उसके हाथ लगता है उसी से उसके जीवन-दृष्टिकीण का निर्माण होता है। रामानन्द का नाम भारतवर्ष के उन महान् चिन्तकों में बढ़ी संग्लता से लिया जा सकता है, जिन्होंने समय-समय पर रूदियों के प्रति कियात्मक विद्रोह किया है श्रीर सामान्य जीवनकम को श्रपने ढग से सुधारा भी है। मध्य-युगीन उत्तरभारत की प्रगतिशील चिन्ताधारा के रामानन्द हो एक मात्र प्रेरणा-स्रोत थे।

जिस काल में रामानन्द का आविर्भाव हुआ था, वह इस्लाम और काफिरों के सबर्ध का युग था—वह हिन्दू और मुसलमानों के सबर्ध का काल था, वह पारस्परिक ईर्ध्या-द्रेष एव वैमनस्य का काल था! तलवार की नोक पर इस्लाम का प्रचार किया जा रहा था और काफिरों के मन्दिरों तथा धर्म प्रन्थों का खुल कर विश्वस किया जा रहा था। बलात् धर्म-परिवर्तन के इस युग में देश की जस्त जनता को किसी गम्भीर तत्ववाद की आवश्यकता नहीं थी। उसे तो एक ऐसा जीवन-पथ चाहिए था जिसका अनुसरस्य कर वह एक और अपने संवर्धमय जीवन को सरस बना सके और दूसरी ओर अपनेपन की भी रह्या कर सकं। इस्लाम ने हिन्दू धर्म पर वाह्य आधात तो किया ही था, उसकी निजी दुर्बलताओं

को भी उभार दिया था। वर्णव्यवस्था अब हिन्दुओं के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही थी। हमारा आचार-विचार हमारे मार्ग का रोड़ा हो रहा था। रामानन्द का भक्तिमार्ग युग की इन्ही समस्याओं का अपने दग का एक समाधान था।

रामानन्द के लिए तत्ववाद जोवनक्रम की ऋपेता ऋधिक महत्वपूर्ण नही था। पोछे उनकी दार्शनिक विचारधारा का ऋध्ययन करते समय यह देखा जा चुका है कि उन्होंने शंकर, रामानुज ब्रादि ब्राचार्यों की भाति ब्रह्मसूत्र, उपनिपद् एव गीता पर विद्वत्तापूर्ण 'भाष्य' लिख कर किसी नये मतवाद की प्रतिष्ठा नहीं की. ऋपनी सविधा के लिए उन्होंने विशिष्टाद्वेत मत को ऋपना लिया श्रीर इस दृष्टि से भारतीय दार्शनिक चिन्ताधारा मे वे कोई नई कड़ी जोड़ने का प्रयास नहीं करते । हाँ, रामानज के 'लड़मी-नारायण' के स्थान पर 'सीता-राम' को श्रपना परमोपास्य मान कर उन्होने श्रवश्य ही श्रपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। उनके पूर्व अनेक रामकाव्य भक्ति और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से लिखे गए थे। रामकथा की उत्पत्ति एवं विकास के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रस्तुत-कर्ता डा॰ रेवरेएड फ्रादर कामिल बुल्के. एस॰ जे॰ ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि वैदिक साहित्य में भी 'अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम रामायण के पात्रों के नामों से मिलते हैं. जिससे रामायण के पात्रों की ऐतिहासिकता के लिए भी किन्चित आधार मिल जाता है, इतना ही स्पष्ट श्रीर श्रसंदिग्ध प्रतीत होता है। 17 श्रीर वाल्मीकीय रामायण रे ने तो राम कथा को भारत तथा निकट-वर्ती देशों के साहित्य में एक अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान दिलाया श्रीर भारतीय संस्कृति का एक उज्ज्वलतम प्रतीक बना दिया। इसी प्रकार महाभारत तथा सस्कृत के धार्मिक एवं ललित साहित्य में भी राम-कथा का कोई-न-कोई रूप मिल जाता है। यही नहीं, बौद्धों श्रीर जैनियों तक ने रामकथा को अपना वर्ण्य-विषय बनाया है। सर भग्डारकर के मत से बहुत प्राचीन काल से ही राम को विष्णु समका जाता रहा है. स्वयं शठकोपादि श्रनेक श्राल्वार भक्तों ने राम को श्रपना श्रागध्य मान कर भक्ति की थी; किन्तु, रामानन्द के पूर्व रामभक्ति को कभी भी साम्प्रदायिक-रूप नहीं मिला था। रामभक्ति के रामानन्द सर्वप्रथम श्राचार्य थे।

रामानन्द के भक्तिमार्ग में ज्ञान श्रीर कर्म को श्रिधिक महत्व नहीं दिया गया है, भगवच्चरणों में पूर्ण श्रात्मसमर्पण कर देना ही भक्त के लिए पर्याप्त

१---रामकथा : उत्पत्ति भौर विकास, रेवरेख्ड फादरकामिल बुक्के, एस० जे०, १० २६। २---वही, १० ३।

है। उनके भगवान् परम दयालु हैं, उन्हे ऊँच-नीच, धनी-निर्धन कुल, बल तथा जाति-पॉति म्रादि की रंचमात्र म्रपेचा नहीं है, वे तो केवल म्रानुराग के भूखें हैं। भक्त को किसी प्रकार के क्रिया-कलापादि की श्रावश्यकता नहीं है, शक्त होने पर वह महाभारत, रामायण, तथा भाष्यादि का ऋध्ययन कर काल-च्रेप कर सकता है, किन्तु ऋशक्त होने पर केवल मात्र गुरु मत्र का जाप करता हुन्ना भी वह परमभक्ति का ऋघिकारी हो जाता है। रामानन्द की इस उदारता ने यग के धार्मिक संघर्ष को रोक दिया हो, इसके हमे निश्चित् प्रमाण नहीं मिलते, श्रीर न इसी बात के प्रमाण मिलते हैं कि उनकी विचारघारा से प्रभावित होकर हिन्दुस्रो ने शूद्रो तथा स्त्रियो को समाज में ऊँचा स्थान दे दिया हो । किन्तु, जहाँ तक विशुद्ध भक्ति का सम्बन्ध हे, रामानन्द से ही प्रेरग्गा पाकर ऋनेक मुसलमानो ने रामभिक्त को ऋपने जीवन का श्रंग बना लिया था श्रीर शूद्र तथा स्त्री-भक्तो का ब्राह्मणो द्वारा भी नम्मान किया जाने लगा। कबीर को विधवा ब्राह्मणी का पुत्र श्रीर रैदास के पूर्वजन्म में ब्राह्मण-ब्रह्मचारी श्रादि होने की कथाश्रो को गढ कर हमारे विचारक वर्ग ने उनकी महत्ता के समज्ञ नतमस्तक ही हो जाना उचित समभा। 'उत्तरी भारत की सन्त परम्परा' के विद्वान् लेखक प० परशुराम चतुर्वेदी ने यह सप्रमारा सिद्ध किया है कि मध्ययुग की इस उदारता का स्रोत ग्राज तक ग्रवि-न्छिन्न गति से प्रवाहित होता स्ना रहा है । इस प्रकार रामानन्द की रामभिक्त विभिन्न वर्णों एवं वर्गों के पारस्परिक मिलन का केन्द्रविन्टु हो गई, जिनके फलस्वरूप लोगों मे एक दूसरे को समभ्कने की प्रवृत्ति बढ़ी श्रीर पारस्पिक सद्भावना, सहयोग एव सहातुभूति का उदय हुआ। सुधानक गमानन्द का व्यक्तित्व कम महत्वपूर्ण नही है।

रामानन्द के व्यक्तित्व का एक तीसरा महत्वपूर्ण श्रंग यह भी था कि उनमें प्रेरणा पाकर जिन भक्तों ने श्रपने श्रनुभूत सत्य को वार्या-बद्ध किया, प्रायः उन सभों ने हिन्दी भाषा का ही उपयोग किया। फलस्वरूप मध्ययुगीन प्रगान-शील-चिन्ताधारा की श्रेष्ठतम विभूति हिन्दी भाषा को मिल सकी। पीछे श्राठवें-वें श्रध्याय में रामानन्द स्वामी तथा उनके सग्प्रदाय की विचारधारा से प्रभावित हिन्दी के तीन सर्वश्रेष्ठ कवियों-तुलसी, कबीर श्रीर मेथिलीशरण गुप्त—की दार्शनिक एवं भक्ति सम्बन्धी विचारधाराश्रों का विस्तृत श्रध्ययन करके यह देखा जा चुका है कि उनके माध्यम से रामभक्ति के उन्चतम श्रादशों का हिन्दी में सफल श्रनुवाद हो सका है। यह श्रवश्य है कि उन्होंने जो कुछ

कहा है वह वही नही है जिसे रामानन्द-सम्प्रदाय की मान्यता मिली थी; बहुत कुछ उन्होंने अपने अनुभव श्रीर अपने युग की परिस्थितियों से भी पाया था। यही कारण है कि कबीर, तुलसी, मैथिलीशरण गुप्त को शतप्रतिशत रामानन्दी नहीं कहा जा सकता। श्रीर ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करना उन कवियों की महत्ती गरिमा का अपमान करना होगा।

इस मम्बन्ध में एक श्रीर बात की श्रीर ध्यान जाता है : ज्यो-ज्यों समय बीतता गया रामानन्द-सम्प्रदाय पर ऋन्य धार्मिक मतों के भी प्रभाव पड़ते गए। पीछे इस सप्रदाय का इतिहास बतलाते समय इन प्रभावो की ऋोर भी सकेत किया गया है। योग के प्रभाव से इसमे निरकार. निरंजन. शून्य आदि का प्रवेश हुआ श्रीर कृष्णभक्ति के प्रभाव से श्राधनिक युग में माधुर्य-भक्ति के प्रचार के साथ ही सखी-भावना का भी प्रवेश इस सम्प्रदाय में हो गया। कही-कही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को भूल कर रामानन्दी श्रुगारी-शाखा के भक्तकवि अश्लीलता की सीमा का भी स्पर्श करने लगे हैं। तत्व-वाद की दृष्टि से यह सम्प्रदाय रामानुज-सम्प्रदाय के बहुत अधिक निकट सम्पर्क म त्राता गया । मध्ययुग मे ही लोग इसे रामानुज-सप्रदाय की शाखामात्र समभने लगे थे। फलस्वरूप रामानन्दी भक्त 'श्री भाष्यादि' का ही पठनपाठन कर सतुष्ट होने लगे, स्वतन्त्र चिन्तन का विकास रुक सा गया। यही कारण है कि रामानन्द-सम्प्रदाय में दर्शन तथा साम्प्रदायिक इतिहास सम्बन्धी प्रनथों का नितान्त स्त्रभाव है। इसका एक दुष्परिशाम यह भी हुस्रा कि रामानन्द-सम्प्रदाय में रामानुज-सम्प्रदाय की छुत्राछूत सम्बन्धी संकीर्णताएँ भी धीरे-धीरे प्रवेश कर गईं। 'स्रानन्दभाष्य' म शूद्रों को वेदाध्ययन स्त्रीर फलतः भक्ति का श्रिधिकार नहीं दिया गया।

श्रन्त मे एक श्रीर समस्या की श्रीर सकेत कर देना श्रावश्यक प्रतीत होता है। रामानन्द के व्यक्तित्व की महत्ता से हम परिचित तो हैं, किन्तु उनके जीवनहृत्त तथा उनकी रचनाश्रों के सम्बन्ध में निस्सदिग्ध एव प्रामाणिक सामग्री का प्राय: श्रभाव सा है। उनके समकालीन किसी भी मक्त श्रथवा सन्त ने इस दिशा में कोई सकेत भी नहीं किया है। इस सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री प्राप्त है वह निस्संदिग्ध नहीं कहीं जा सकती। उसकी पूरी छानवीन हमने प्रथम श्रध्याय में की है। इसी प्रकार रामानन्द जो की रचनाश्रों की प्राचीन हस्तिलिखित पोथियों भी इस समय उपलब्ध नहीं हैं। जिसका परिणाम यह हुआ है कि स्वामी जी के ग्रन्थों का मूल रूप क्या था, यह पहचानना

## परिशिष्ट १

### सहायक पुस्तक-सूची

क-साम्प्रदायिक प्रन्थः संस्कृत

त्रगस्त्य सहिता—स॰ प॰ गमनारायण दास, छोटेलाल लच्मीचद, त्रयोध्या, १८६८ ई॰

ऋष्टयाम—ऋषदाम, सं० रामवल्लभाशरण, जानकीघाट, स० १६६५वि०। ऋानन्दभाष्य—रघुवरदास वेदान्ती, श्री रामानन्दीय वैष्णव महामण्डल, १६८६ वि०

श्रानन्दभाष्य—चतुर्थं श्रध्याय, ज्योतिष प्रकाश प्रेस, बनारस । श्रानन्दभाष्य चतुर्थं श्रध्याय—सं० भगवदाचार्य, प्रकाशक बिह्णा देवी, श्रहमदाबाद, स० १६८६ वि०

उपनिपद्भाष्य—रामानन्द, श्रप्रकाशित एव श्रप्राप्य । गीताभाष्य—रामानन्द, श्रप्रकाशित एव श्रप्राप्य । जानकीभाष्य—स्वामी रामप्रसाद, प्र० चिन्तामणि दास, स० १६⊏६ वि० ।

जानकीस्तवराज भाष्य—स्वामी हरिदास, प्र॰ पुरुषोत्तमशरण, छोटेलाल लहमी चढ श्रयोध्या, स० १६८५ वि॰

रहस्यत्रय, श्रमदास—राम शोमाटास, श्रयोध्या, १६६५ वि॰ रहस्यत्रयभाष्य—हरिदास, रामबल्लभाशरण, जानकीघाट, श्रयोध्या, १६८६ वि॰

रामतापिन्युपनिषद्भाष्य—हरिदास, रामवल्लभाशरण, जानकीवाट, श्रयोध्या।

रामस्तवराज भाष्य — हरिदास, रामबल्लभाशरण, १६८६ वि० रामाराधनम्—रामानन्द, लदमण् किला, श्रयोध्या। "

रामार्चनपद्धति—रा० ट० दास, वासुदेवदास, नयाघाट, श्रवध, सरयूभवन, १६८४ वि०

रामार्चनपद्धति—पं॰ रामनारायग्यदास, छोटे लाल लक्ष्मीचन्द, १६१४ई० श्रीवैष्ण्वभताञ्जभास्कर—प॰ रामटहलदास, वासुदेवदास, नयाघाट, सरयूभवन, अयोध्या।

श्री वैष्णवमताञ्जभास्कर—भगवदाचार्य, प्र० रामरत्नदास, श्रहमदाबाद,

, प्र० महान्त श्रीकृष्ण्दास, श्रद्धा, श्रलवर ।

### हिन्दी

अष्टयाम—रामचरणदास, छोटेलाल लच्मीचंट, श्रयोध्या, १६५७ वि० गुरुरामानन्द कबीर का ज्ञान तिलक—लच्मग्रकिला, श्रयोध्या। योगचिन्तामणि—रामचद्र शुक्ल द्वारा 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' मं उद्धत पद तथा रामानंद की हिंदी रचनाए, ना० प्र० सभा, काशी।

रामरक्षा स्तोत्र—रामानन्द, श्रीकृष्णमन्दिर, बेट द्वारका, राजकोट। रामानन्द श्रादेश—मोहनदास श्रात्माराम, श्रहमदाबाद, १६१६ ई० वेदान्तविचार—रामानन्द, लद्दमण किला, श्रयोध्या। सिद्धान्तपटल—रामानन्द, भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस।

### शृंगारी शाखा के ग्रंथ

अमररामायण, श्रानन्द रामायण, कौशलखण्ड, भुशुण्डि रामायण, महारामायण, महारामायण, महारामायण, महारामायण, महारामायण, महारामायण, रामरहस्योवनिषद्, रामनवरत्न, लोमशसहिता, सदाशिव सहिता, शाण्डिल्य संहिता, हनुमत्संहिता । ये प्रन्य महान्त मैथिली-रमणशरण, जानकीघाट तथा प० श्रीकान्तशरण, गोलाघाट, श्रयोध्या, के यहाँ हस्तलिखित श्रथवा प्रकाशित रूप मे प्राप्य हैं।

### ख. साम्प्रदायिक हिन्दी कवियों की रचनाएँ

श्रग्रदास, स्वामी-श्राविभाव काल सं० १६३२ वि०

- १-- अग्रदास कृत छप्पय लद्दमण्किला, अयोध्या :
- २--कुएडलिया।
- २—- स्रप्र प्रन्थावली--राजिकशोरीवरशरण, जानकीघाट, स्रयोध्या १९ ३५ 🛊 🗸

४—ध्यानमजरी—प्रकाशक छोटेलाललच्मीचद, श्रयोध्या; १८६८ ई॰

५--रामध्यान मजरी-प्र० भोलानाथ, ऋजमेर, हमीरपुर, १६०० ई०

#### श्रवधभूषग्दास:

१—श्री जनक निदनी श्रोरामचन्द्र जू विवाहमगल । श्रज्ञयकुमार:

रसिक विलास रामायगा, ले० मुजफ्करपुर, १६०१ ई०

कुपानिवास : ऋयोध्या निवासी, ऋाविभीव काल सं० १८४३ वि०:

१-- ग्रनन्य चिन्तामिण, लद्मिण किला, ग्रयोध्या ।

२--- ग्रब्टकाल समय यजन विधि ,, ,,

३-पटावली, छोटेलाल लद्दभीचन्द, श्रयोध्या, १६०१ ई०

४---भावना पचीसी ,, ,,

५--युगल माधुरी प्रकाश-लद्मग् किला, अयोध्या

६---रास पद्धति--रामनारायण्दास, छोटेलाल लच्मीचन्द, १६१० ई०

७—तगन पचोसी, ""

समय प्रबन्ध-लद्दमशा किला, श्रयोध्या ।

६-सीतारामाष्ट्याम .

१०—हिततरगिखी,

कालिका प्रसाद सिंह '

१-मानस तरंगिराही, ले० छपरा, १८६६ ई०

२--ामरिसक शिरोमिण-- १८६५ ई० सुधाकर प्रेस, सारन ।

३---गमायग् नवरत चालोसा--छपरा ।

#### कामदेन्द्रमणि:-

सीता राम भद्रकेलिकादंबनी-डायमड जुबली यंत्रालय, कानपुर, १६०६ ई० गोमतीदास, बाबा-नई रामायण ।

चित्रनिधि—'नाम रूप लीलाघाम', लदमण किला, श्रयोध्या । जनकराज किशोरीशरण (रसिकश्रली)—राघवेन्द्र के शिष्य स०१६०० वि०

१—ग्रज्याम २—सीता राम सिद्धान्त ग्रनन्य तरगिग्गी ३—ग्रात्म सम्बन्ध, सद्मग्राह्मला, ग्रयोध्या । ४—ग्रन्दोल रहस्य दीपिका तथा ५—सीताराम सिद्धान्त मुक्तावली—छोटेलाल लद्दमीचन्द, ग्रयोध्या, १६०७ ई० जनक लाङ्क्ली शरगा—स॰ १६०० वि०—टीका नेह प्रकाश। जानकी चरगा—स॰ १८७७ वि०, गुरु श्री रामचरण जी।

१-प्रेम प्रधान २-सियागम रस मजरी।

जानकी प्रसाद महन्थ-रिसक विहारी

१—इश्क अजायब तथा २—किवत्तवर्णावली—जगन्नाथप्रसाद खन्ना, ब्रह्मनाल, बनारस । क्रमशः १८७४ व १८६६ मे प्रकाशित । ३—नामपचीसी ४—रामिनवास रामायण—नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ १८८६ ई० ५—रामरसायन—रघुनाथ प्रमाद सीता राम शुक्ल, निर्विवाद सद्धमं प्रचारक सभा, ग्रहमदानाद, १६११ ई० । ६—रामस्तवरान—छोटेलाल लच्नी चन्द, अयोध्या १६०१ ई० । ७—बनरगन्नतीसी व रामपचीसी, श्रहमदानाद, १८७७ ई० । ६—सुजसकदम्ब, श्रहमदानाद, १८७७ ई० ।

जानकी रसिक शर्ग -स० १७६०, प्रमोदवन, ऋयोध्या।

१—- श्रवधीसागर २—- युगलसनेहसागर दीविका—- लन्दमण्किला, श्रयोध्या। जीवाराम—(युगलप्रिया) श्रा० काल, १८८७ वि०

१—- त्रष्टियाम — लद्मग् किला, त्रयोध्या । २ — पदावली । ३ — युगलिया १६०२ ई० ४ — रसिक प्रकाश भक्तमाल — खंगविलास प्रेस, बाँकीपुर, १८८७ ई० ।

दाशरथीदास—दाशरथी दोहावली, लद्दमर्ग्णकला, श्रयोध्या । धर्मदास—श्रवधविलास, लद्द्मीविलास काशी खएड प्रेस, लखनऊ, १८८७ ई० । बनादास—सं० १८६० वि०, श्रयोध्या, भवहरनकुन्ज

१—त्रर्ज पत्रिका, २—त्रात्मबोध, ३—उभयप्रबोध, ४—खंडन खंग समस्यावली, ५—नाम निरूपण ६—परत्त ७—ब्रह्मायण तत्वनिरूपण । ६—ब्रह्मायण परमात्मबोध । ११—ब्रह्मायण परमात्मबोध । ११—ब्रह्मायण विज्ञान छत्तीसा । १२—ब्रह्मायण शालि सुपृति । १३—व्रह्मायण ज्ञान मुक्तावली । १४—मात्रा मुक्तावली । १५—रामछुटा । १६—रामायण । १७—विवेक मुक्तावली । १८—सारशब्दावली । १६—हनुमत विजय ।

नाभादास-नारायण्दास-डोम, सं० १६५७ वि०।

१— ऋष्टयाम, स्वामी राजिकशोरीवरशरण, जानकीघाट, ऋयोध्या, १६३५ 🕻०

२—रामाष्टयाम—वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १८६४ ई० ३—भक्तमाल—रूपकला, तृतीयावृत्ति, १९५१ ई०

#### प्रेमसखी.

१—किवत्तादिप्रबन्ध, २—जानकी जी को नख-शिख, ३—नखशिख, लक्मण्किला, अयोध्या ४—प्रेमसखी जी को प्रन्य, ल० किला । ५—भक्त मनरजनी, छोटेलाल लक्मीचन्द, श्रयोध्या १६०१ ई०। ६—सीता राम नखशिख—लक्मण्किला। ७—होली।

बलदेव प्रसाद मिश्र—१—कोशलिकशोर २—साकेत सन्त । बालञ्जली—नेह प्रकाश, छोटेलाल लच्मीचन्द, श्रयोध्या, १६०१ ई० । बालऋष्ण—ध्यानमंजरी, ,, ,, १६०८ ई० । मधुरञ्जली— युगलिनोदपदावली, जैन प्रेस, लखनऊ, १८६६ ई० । युगलानन्यशरण्—श्राविभीव काल, १८५७ ई० ।

१--- ग्रनन्यप्रमोद २--- ग्रभ्यास प्रकाश ३--- ग्रर्थपचक-प्र० रामबहादर शरण जी, मुजप्परपुर, स० २००७ । ४--- ग्रवधवासी परत्व ५-- ग्रवध-बिहार, कीशलिकशोर, कानपुर १६११ ई०। ६— ऋष्टयाम ७— ऋष्टादश रहस्य ८—उज्ज्वलङ्कराठा ६—उज्ज्वल उपदेस पत्रिका १०— उत्सवविलामिका—ब्रजवल्लभ, श्रागरा, १८६० ई०। ११—उदारचरित्र जी श्री प्रश्नोत्तरी जी। १२--उपदेशनीति शतक। १३--गुरुमहिमा। १४-चतुष्टगुटिका-प्रभुदयाल शग्ण, नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १६१३ ई० । १५ — चौतीसा यंत्र । १६ — जानकीसनेह हलास शतक। १७---भुलनाछंद हिन्दीवर्णमय १८---भुलना छद फारसी हरूफ । १६---नवलनामचिन्तामणि २०--नामकातिन्सं० अन्जनीनन्दनशरणा, अयोध्या, सं० १९६२ वि० । २१--नामपरत्व पंचासिका । २२--नामप्रेम प्रवर्द्धिनी २३ - नाममयएकान्तर कोष २४ - नामविनोद बसावन । २५ - नींदबत्तीसी २६-एंचदशीयन्त्र २७-पंचायुष स्तोत्र २- पंद्रह तत्व उपदेशमय २६-प्रबोधदीपिका दोहावली । ३०-प्रमोद टीपिका दोहावली । ३१-प्रीतिपचासका ३२-प्रेमउमग ३३-प्रेमपरत्व प्रभा दोहावली। ३४-प्रेम प्रकाश ३५—बारह राशि ७ बार ३६—मक्तनामावली ३७—भावना शतक विधि । ३८--मंजुमोदचौतीसा ३६--मधुरमजुमाला-लखनऊ प्रिटिग प्रेस. लखनक १६०४। ४०—मांग्यमाला ४१—मन नसीहत ४२-- मनबोध शतक ४३-- गुगलवर्ण विलास ४४-- योग सिन्धु तगंग ४५—रघुवर गुण्दर्पण ४६—रामनवरत्न ४७—रामनाम परत्व। ४८—र्क्षण रहस्यानुभव श्री सन्तप्रकाशिका। ४६—वर्ण उमग, ५०—वर्णविचार ५१—वर्णविहार परि—वर्णविहार विनोद चौतीसा ५३—वर्णवीध ५४—विदेह दृष्टात प्रकाशिका। ५५—विनयविहार ६६—विरितशतक ५७—विश्वविद्या प्रकाशिका। ५५—वैष्णवीपयोगी निर्णय। ६०—शिवाशिव श्रगस्त्य सुतीद्गण सवाद ६१—सन्तविनय शतक। ६२—सन्त वचन विलासिका ६३—सत्संग सतसई। ६४—सुखसीमा दोहावली। ६५—स्मित प्रकाशिका। ६६—सीता राम उत्सव प्रकाशिका। ६७—सीता राम नाम प्रकाश-लखनलाल शरण, श्रयोध्या १६१२ ई०। ६८—सीता रामनाम परत्व पदावली-प्रकाशक, वही। ६६—सीताराम सनेह सागर। ७०—हरफ प्रकाश। ७१—हृदयहुलामिनी। ये प्रथ लद्मगण किला, श्रयोध्या, मे हैं।

युगलप्रिया—१-युगलप्रिया, छोटेलाल लद्मीचन्द, श्रयोध्या १६०३ ई०। रत्नहरि—(१८६८ वि० श्राविर्भावकाल)

१---जमक दमक दोहावली, २--पदावली, ३---रत्नहरि जी के पद, ४--रामरहस्य पूर्वार्द्ध, ५--रामरहस्य उत्तरार्द्ध। ये सभी ग्रन्थ लदमण् किला स्रयोध्या में हैं। ६--दूरादूरार्थ दोहावली।

### र्घ्वरशरण-सं० १६०७।

१—राममंत्र रहस्य, २—जानकी जीको मंगलाचरण, ३—यना। र घुराज सिंह—

१—भक्तमाल रामरिकावली, वे॰ प्रेस, बम्बई, १९८६ वि॰, २—भिक्ति विलास, लाल बलदेवसिंह, भारत माता प्रेस, रीवां १८८६ ई॰, ३—रधुराज पचासा रामरत्न बाजपेयी, लखनऊ, १८६६ ई॰ । ४—रधुराज विलास—वे॰ प्रेस, बम्बई, १८६४ ई॰ । ५—रामस्वयंवर, जगनाथ प्रसाद, बनारस १८७६ ई॰ ।

#### रमगाविहारी--

१—युगलिवहार-रघुनाथप्रसाद, बनारस १८७७ ई० । २-रामकीर्ति तरीगगी, जगदीश्वर प्रेस, बम्बई, १८८३ ई० । ३—रामचन्द्र सत्योपाख्यान, बनारस, १८८६ ई० ।

रसिक गोविन्द—युगल रस माधुरी, चौखम्बा संस्कृत बुक डिपो, बनारस, १६१० ई०

#### रसरंगमणि-

रामध्यानमजरी, रामलीलासवाद, सरयूरसरगलहरी, सीताराम ऋष्टयाम सेवा, सीताराम शोभावली, रामप्रेमपदावली, रामनाम यश विलास कवित्त, सोताराम वर्ष विलास, सीताराम भूलाविलास, रामप्रिय पचरत्न, रामानन्द्र यशावली, जानकीयशावली, हनुमान यश तरगिणी, रामरसरग विलास, रामायण बारहखड़ी, सीताराम भूला विलास, रामकाकी विलास, रामशत वन्दना दोहा, सीताराम मानसी पूजा। ये सभी पुस्तके छोटेलाल लद्भीचन्द, ऋयोध्या, से प्राप्य हैं।

रिसकबल्लभशरण—१—युगलसनेह विनोद श्रीर २—रहस्यरत्नमाला, लद्दमण्किला।

रसमालिका जी—जनक राज कुमारिका श्रष्टक, लद्दमण किला, श्रयोध्या । रामकांताशरण—जानकीचग्णचामर स्तोत्र टीका, लाड़िली रहस्य, श्रुगार रस मालिका, लद्दमण किला, श्रयोध्या ।

रामगुलामशरण—प्रभोद बन विलास, ह० लि०—यह मेरे पास है। रामचरणदास—(करुणासिन्धु) स०१८३६वि०—महंथजानकीबाट, श्रयोध्या।

> १—ऋष्टयाम—छोटेलाल लद्मीचद, ऋयोध्या । २—कवितावली रामायण ३—गुटका, ४—हष्टातबोधिका ५—पदावली—ये सभी लद्मण किला, ऋयोध्या मे हैं। ६—रसमालिका—भरतशरण भू० पू० प्रोफेसर गवर्नमन्ट कालेज, ऋजमेर—२००७ वि०। ७— रामचरित्र ८—राममाहात्म्य चिन्द्रका, रामाधीन महतो, मुंगेर, १६०२ ई०।

रामनाथ जोतिसी—श्री रामचन्द्रोदय, हिन्दी मन्दिर प्रयाग, १६३६ ई॰ रामनाथ प्रधान—रामकलेवा श्रीर रामकलेवा रहस्य—लद्मण किला,

रामहोरी रहस्य, खगविलास प्रेस, बाकीपुर, १८६३ ई०।
रामानुजदास—भक्तमाल हिरभिक्त प्रकाशिका-बम्बई, १६०० ई०
रामप्रियाशरण—(जनकपुर के महत, १७६० वि०) १—सीतायण।
रामरत्न—सियालाल समय रस वर्षिनी, लक्ष्मण किला, श्रयोध्या।
रामरत्न गोस्वामी—सियावर केलि पदावली, शालिग्राम प्रेस, श्रागरा
१८६० ई०

#### रामसखे-

१—दोहा कवित्त, लद्मण्यकिला, श्रयोध्या । २—वृत्यराघव मिलन, छोटेलाल लद्मीचद, श्रयोध्या १८६७ ई०। ३—पदावली-खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, स० १६७६ वि०। ५—मगलाष्टक श्रीर ५—रामसखे के कवित्त ६—लीला ७—सीतारामचन्द्र ग्हस्य पदावली—लद्मण्य किला, श्रयोध्या।

लक्ष्मणशरण—श्रगार रस के पद—लद्दमण किला, श्रयोध्या।
लिख्रिराम कवि—रामचन्द्रभूषण, रावणेश्वर कल्यतरु, हनुमानशतक,
भारत जीवन प्रेस, बनारस।

#### ललन पिया-

 $A_{\widetilde{N}_{k}}$ 

ललन कवितावली, ललनचद्रिका, ललन प्रदीपिका, ललन प्रबोधिका, ललनफाग, ललन मोहिनी, ललन रत्नाकर, ललन रस मंजरी, ललन-रसिया, ललन लिलता, ललन वाद्याभरण, ललनावलाम, ललन-शिरोमणि, ललनसागर, होलीशतक—नवलिक्शोर प्रेस लखनक।

लालदास (सं० १७००), बरेली—श्रवधांवलास ।
लाल विजयसिंह—सियाचद्रिका ।
वल्लभ—रसिक रजन रामायण । १८८८ ।
विदेहजाशरण—भूलन प्रेम पदावली—रामलखनदास, श्रयोच्या, सं०
२००० वि० ।

श्रीकांतरार्ग-मंजु रसाष्ट्याम, पुस्तक भयडार, लहेरिया सराय। श्रीनिवास-गुरुमहिमा श्रीर युगल माधुरी प्रकारा, लद्दमण किला, श्रयोध्या।

र्श्वगारलता—कवित्त—लद्मण किला, अयोध्या । सियादास—भाषा अवध माहात्म्य लट्ऋतुविनोद—१८६२ ई० सुधामुखी १—सर्वसारोपदेश, अपि सुधामुखी जी के पद—लद्मण किला अयोध्या

स्रकिशोर-१-मिथिक केलास २-स्रिकशोर जी के प्रन्य-लद्मगा किला, श्रयोच्या।

ग--- अन्य सहायक प्रंथ (हिन्दी)

श्राट्य श्रीर बल्लभसम्प्रदाय—डॉ॰ दीनदयालु गुप्त, सम्मेलन, प्रयाग, २००४ वि॰

श्रध्यात्म रामायगा—भार्गवपुस्तकालय, गायघाट, बनारस ।
श्राद्धयाम—रामचरण्दास, जानकीघाट, श्रयोध्या ।
श्रालवारचिरतामृत—लद्भी वे० प्रेस, बम्बई, १६८६ वि० ।
श्रादि प्रनथ—गुरुप्रनथसाहब—तरणतारण संस्करण ।
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा—पं० परश्रुराम चतुर्वेदी, भारती
भएडार, प्रयाग, स० २००८ वि० ।

श्रंजिल श्रीर श्रार्घि—मैथिलीशरण गुप्त, चिरगॉव, फॉसी २००७ वि०।

कबीर—हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी प्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९५० ई०।

कबीर प्रन्थावली—डा० श्यामसुन्दरदास, ना० प्र० सभा, काशी, १९४७ ई०।

कावा श्रीर कर्बला—मैथिलीशरण गुप्त, चिरगॉव, भाँसी, २००४ वि० किवतावली—टीका—लाला भगवानदीन, सं० प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामनारायणलाल, प्रयाग, २००६ वि० ।

कुगाल गीत—मैथिलीशरणगुप्त, चिरगाँव, भाँसी, सं० २००६ वि० । गीतावली—दुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००६ । गुरुकुल—मैथिलीशरणगुप्त, भाँसी, सं० २००४ । जगद्गुरुरामानन्दाचार्य—वैष्णुव देवदास, धर्मप्रचारक विभाग, रधुनाथ जी का मन्दिर, श्राबू, २००५ वि० ।

जयद्रथबध—मैथिलीशरण्गुप्त, चिरगाँव, सं० २००७ । मंकार—मैथिलोशरण् गुप्त, चिरगाँव, भाँसी, स० २००७ । तुलसीदास—डा॰ माताप्रसादगुप्त, एम॰ए॰, डी॰ लिट्॰, हिन्दी-परिषद्. प्रयाग विश्वविद्यालय, १९४६ ई॰।

तुलसीदर्शन—डा॰ बलदेवप्रसाद मिश्र, सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००४। तुलसी प्रन्थावली—ना॰ प्र० सभा, काशी, सं० १६८०। तुलसी रचनावली—बजरंगबली गुप्त 'विशारद', सीताराम प्रेस, बनारम १६६६ वि०।

दोहावली—तुलसीदास, बजरगबलीगुप्त विशास्य बनारस, १६६६ वि०।
द्वापर—मैथिलीशरणगुप्त, चिरगॉव, फॉसी।

ध्यानमंजरी—श्रप्रदास—छोटेलाल लद्दमीचन्द, श्रयोष्या, सन् १८६८ ई०।

नागरी प्रचारिग्गी सभा, काशी, खोज रिपोर्ट-१६०६-१०-११ सं

नारद पांच रात्र—भारद्वाज संहिता ।
नारद भक्ति सूत्र—कविराज गोपालचन्द्रदास शर्मा, कलकत्ता, सं०:१६८४।
प्रसंगपारिजात, चेतनदास—टी० भगवदास भिश्र, श्रीरामनाममन्दिर,
श्रयोध्या, १६५१ ई०।

,, रामरचा त्रिपाठी निर्भीक, इनुमत्प्रेस, **ऋयोध्या, २००५** वि०। परम्परा परित्राण—भगवदाचार्य, रामानन्द साहित्य प्रचारकमण्डल, १९८५ वि०।

भक्त नामावती—धुवदास, रं० राषाकृष्णादास, ना० प्र० सभा, काशी, सन्०१६ २८ । भक्तमाल-पियादास की टीका सहित, भक्ति सुधास्त्राद तिलक-सीता-रामशरण भगवानप्रसाद रूपकला, लखनऊ, तृ० श्रावृत्ति १९५१ ई०।

भक्तमाल रामरसिकावली—रीवानरेश रघुराज सिंह, वैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, स० १९७१ वि०

भक्तमाल हरिभक्ति प्रकाशिका—प ज्वालाप्रसाद मिश्र ।
भविष्यपुराग्य—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ।
भारतीय संस्कृति—शिवदत्त ज्ञानी, राजकमल प्रकाशन, बम्बई, १९४४ ई०।
भागवत—गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००६ वि०।
भागवत सम्प्रदाय—पं० बलदेव उपाध्याय, काशी।

भगवत् पूजन पद्धति—भगवदाचार्यं, रामानन्द साहित्य प्रचारक मन्दिर, १६६० वि० ।

महाकृति सूरदास—न्त्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, श्रात्माराम ऐएड संस, १९५२ ई०।

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—म० म० गौरीशकर हीराचन्द श्रीभा, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९४५ ई०।

मानस-पीयूष—-श्रजनीनन्दनशरण्, ऋण्मोचनघाट, श्रयोध्या, १९५२-५५ ई० ।

मिश्रवन्धुविनोद्—मिश्रवन्धु-गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, १६६५ वि०। मंजु रसाष्ट्रयाम—श्रीकांतशरण, पुस्तक मण्डार लहरिया सराय। युगलानन्यशर्ण महाराज जी के चरित्र—लद्दमण्किला, श्रयोध्या। यद्ध—मैथिलीशरण गप्त, भासी।

यशोधरा— " " सं ०२००१ वि. । रंगु में भंग— " " सं ०२००६ वि०।

रसिकप्रकाश भक्तमाल—महान्त जीवाराम, टी० वासुदेव दास, खग विलास प्रेस, बाकीपुर, १८८७ ई०।

रामकथा ( उत्पत्ति और विकास ),—रेवरेण्डफ़ादर कामिल बुल्के, एस० जे०, हिन्टी परिषद्, प्रयाग, १९५० ई०।

रामध्यान मन्जरी-अग्रदाम, छोटेलाल लद्दमीचंद, श्रयोध्या।

## ५०० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव

रामाष्ट्याम—नाभादास, जनकराजिकशोरीशरण, श्रयोध्या, १६३५ । रामानन्द दिग्विजय—भगवदाचार्य, श्रलवर, गमानन्द साहित्यम'न्दर, ४७ ई० ।

रामानन्दायन—स्वामी जयराम देव, जयपुर, २००१ वि०।
रामपटल—सं० रामबल्लभाशरण, जानकीघाट, श्रयोध्या, १६५० ई०।
रामानन्द जन्मोत्सव—रणहर पुस्तकालय, डाकोर, १६६३ वि०।
रामानन्द सम्प्रदाय की द्वारा गादियों का विवरण—रामटहलदास।
वैश्वानर संहिता—रामानन्द जन्मोत्सवान्तर्गत।
बालमीकि संहिता—सं०भगवदाचार्य, पुरातत्वानुसवायिनी समिति,
श्रयोध्या, १६७८ वि०।

विनयपत्रिका—गो॰ तुलसीदास, वजरंगवली विशारद, बनारस, १९६६, वि० वैष्णावधर्मरत्नाकर—गोपालदान, वें० प्रे॰ बम्बई।

वैतालिक—मैथिलीशरख गुप्त, स० २००८ वि०।

बृहत्कौशलखर्ड—प्रकाशक रामिकशोर शरख, हनुमतनिवास, श्रयोध्या । शिवसिंहसरोज—शिवसिंह सेंगर, सं० रूपनारायगा पाग्डे, नवलांकशोर

प्रेस, लखनऊ, सन् १६२६ ई०

श्री पंच रामानन्दीय निर्मोही ऋखाड़ा का रजिस्टर्ड विधान—महान्त रघुनाथदास, ऋयोध्या, १६४६ ई०।

श्री सीताराम मानसी पूजा भावना श्रष्टयाम सेवा—सीतारामशरण रसरंगमणि, सं० रामटहलदास, खोटेलाल लच्मीचन्द, श्रयोध्या ।

श्री रामचरित मानस—गोरवामी तुलसीदास, सं० डा० माताधसाद गुप्त, शालियाम गुप्त, साहित्य कुटीर, एलनगंज, प्रयाग, १६४६ ई०।

संनिप्त संत कवीर—डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, प्रयाग, १६४४ ई०।

सर्वेश्वरी मीमांसा-श्री मैथिलीरमण्शरण, जानकीचाट, श्रयोच्या, २००४ वि०।

सरवंगी--रज्जबदास, पौद्धी हस्तकेख, डा॰ बर्थ वाल द्वारा 'दिन्टी काम्य मे निर्मुण सम्प्रदाय' में उद्भृत । सिद्धान्त पंच मात्रा—राघशानन्द स्वामी।
साकेत—मैथिलीशरण गुप्त, भानी, मं० २००१ वि०।
सिद्धराज— ,, ,,
सिद्धान्त मुक्तावली—रसिकन्न्रली, छोटेलाल लद्दमीचन्द, श्रयोध्या।
सिद्धान्त तिलक—मानस, श्रीकान्त शरण, लहेरियासराय।
सैरन्ध्री—मैथिलीशरण्गुप्त, चिरगाँव, भासी।

हिन्दी काठ्य में निर्गुरा सम्प्रदाय—डॉ० पीताबरदत्त बर्थ्वाल, श्रनु० परशुराम चतुर्वेदी, श्रवध पञ्लिशिग हाउस, लखनऊ,२००७ वि०।

हिन्दी काव्य में योग प्रवाह—डॉ॰ पीताम्बरदत्त वर्थ वाल ।

हिन्दी भाषा श्रोर उसके साहित्य का विकास—श्रयोध्या सिंह उपा-ध्याय 'हरिश्रोध', १९३४ ई०।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा॰ रामकुमार वर्मा, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, १९४८ ई॰ ।

हिन्दी साहित्य की भूमिका—डॉ॰ हजारीप्रमाद द्विवेदी, हिंदी प्रन्थ रत्माकर कार्यालय, बम्बई, १६५० ई॰।

हिन्दी साहित्य का इतिहास—प० रामचन्द्र शुक्ल, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, २००५ वि० !

हिन्दीभाषा श्रीर साहित्य—श्यामसुन्दरदास, इं॰ प्रे॰ लिमिटेड, प्रयाग, १६३७ ई॰ 1

हिन्दी साहित्य का इतिहास—डॉ॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिन्दी विश्व कोष—नगेन्द्रनाथ वस. १९१५ ई॰

हिडिम्बा-मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, मासी, वि० २००७।

त्रिरत्नी-भगवदाचार्य, रामानन्द नाहित्य प्रचार्क मण्डल, श्रयोध्या ।

### श्रंगरेजी तथा श्रन्य विदेशी भाषात्रों में लिखे ग्रन्थ

श्रार्कियालॉ जिकल सर्वे श्रव् इण्डिया रिपोर्ट । इंडियन फिलासफी—डॉ॰ राषाकृष्यन्, वाल्यूम २ ।

इन्साइक्लोपीडिया अव् रिलीजन ऐएड एथिक्स—वा० ६ । सं० हेस्टिंग्स, टी० ऐएड टी० क्लार्क, एडिनबरा, १६२१ ई० । इस्त्वार द ला लितरात्यूर ऐन्दुई ऐं ऐन्दुस्तानी—द्वितीय सस्करण, श्रदोल्फ लाबीत, पेरिस, गार्सा द तासी, सन् १८७०-७१ई० ग्रनु० डॉ० लच्मी सागर वाष्णेंय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९५३ ई०।

इन्फ्ल्यंस अव् इस्लाम ऑन इण्डियन कल्चर—डॉ॰ ताराचन्द । एसेज आन दि रिलीजस सेक्ट्स अव् हिन्दूज-एच॰एच॰ विल्मन । ए स्केच अव् हिन्दी लिटरेचर—एडविन ग्रीब्ज, किश्चियन लिटरेचर सोसायटी फार इण्डिया । सन् १९१८ ई॰ ।

ए हिस्ट्री अव् हिन्दी लिटरेचर—एफ़॰ ई॰ के। हेग्टिज अव् द्रांडया सिरीज़, १६२० ई॰।

ऐन आउट लाइन अव् रिलीजस लिटरेचर अव् इरिडया—जे॰ एन॰ फर्कुहर, लन्दन, १६२० ई॰।

ऐन इर्प्ट्रोडक्शन दु इर्पिडयन फिलासफी—एस० चटर्जी, धीरेन्द्रमोहन दत्त, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९४४ ई०।

कैटलागोरस कैटलागोरम—टी॰ श्राफ्र क्ट, लिपिज्ञग, १८६१ ई०। डिस्टिक्ट गजेटियर, फैजाबाद, एच॰ श्रार॰ नेविल, गवर्नमेग्ट प्रेस, इलाहाबाद, १६०५ ई०।

दि आथरशिप श्रव् श्रध्यात्मरामायरा-भी० रघुवर मिट्टूलाल शास्त्री, एम० ए०, एम० श्रो० एल०, सर गगानाथ का रिसर्चईन्टी-ट्यूटजर्नल, इलाहाबाट, १९४४।

दि सिख रिलीजन—मैकालिए, वाल्यूम ६, श्राक्सएई, १६०६ ई०। दि नाइन्थ इएटरनैशनिलिस्टस कांग्रेस अव् ओरियएटिलिस्ट्स, वा १।

फ़ाम रामानन्द दु रामतीर्थ—जी० ए० नटेमन, मद्राम ।
ग्राह्मनिज्म ऐएड हिन्दुइज्म, मॉनियर विलियम्स—लन्दन, १८६१ ई०
मेडिवल इरिडया, डॉ० ईश्वरी प्रसाद, इरिडयन प्रेस, इलाहा-वाद—माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर अव् हिन्दुस्तान, ए० जा० प्रियर्सन, कलकता, १८८६ ई०।

मिस्टिक्स, एसेटिक्स ऐएड सेन्ट्स अब् इरिडया—के॰ सी॰ कैपबेल श्रोमन। वैष्णिविज्म, शैविज्म ऐएड माइनर रिलीजस सिस्टम्स श्रव् इण्डिया—सर श्रार० जी० भएडारकर, स्ट्रासवर्ग, १९१३ ई० ।

### पत्र-पत्रिकाएँ

इिएडयन ऐन्टीक्वेरी-वा० ३२।

कल्याग्ग—वेदान्त श्रंक—वर्ष ११, स० १, सं० १९७३, श्रगस्त १९३६ ई०।

गंगानाथ का रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्नल, वा०१ पार्ट २ करवरी १६४४ ई०।

जर्नल अव् रायल एशियाटिक सोसायटी अव् बेगाल, सन् १६०७, १६२०, १६२२।

तत्त्वदर्शी, सं० भगवदाचार्य—वर्ष ४, अक १२, १६३२ ई०, तथा वर्ष ७ अक ७, सन् १६३८ ई०।

नागरी प्रचारिगी पत्रिका—भाग २—स० ४, सं० १९८४ तथा सन् १६२० ई०।

लीडर, मैगजीन सेक्शन,—दिसम्बर-जनवरी, १६५२-५३ ई०। साहित्य—१६८६ वि०।

सत—श्री रामानन्दाक, स॰ वैष्णवदास जी शास्त्री—वर्ष ४, श्रंक ७-८-९। हिन्दुस्तानी—१९३२ ई॰, श्रक्टूबर।

### परिशिष्ट २

रामानन्द सम्प्रदाय के केन्द्र-

श्रयोध्या, श्रलवर, श्रहमदाबाद, श्राबू, इटावा, इलाहाबाद, उज्जैन करनाल, करोली, काशी, गांगरीन, ग्वालियर, चित्रकूट, छपरा, जयपुर, जैसलमेर, जोघपुर, पटियाला, बाराबंकी, मधुरा, मिथिला, मिर्जापुर, मेवाङ, सागर, हरिद्वार।

### परिशिष्ट ३

### नामानुक्रमणी

अ

श्रकबर---- २६, ३४, १७६, १६१ ग्रवही---२०१ अग्रदास, अग्राचार्य---२०, २१,२७,३५, अपार स्वामा-- ४६, ४७ ४१, ४४, ४७, ४४, ५६, ६८, इमरेश--- २६ ७३, ८८, १०२, ११३, १२०, १३२, अमलानद-७० १४६, १४१, १४६, १६१, १६२, १६४, अथोध्यादाम---------१६६, १७६, १८८, १८८-६४, १८७, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिक्रीथ'--प्रह १६६-२०४, २१०, २११, २१४, २१६, अलगराम - २००, २०२ २१७, २१६, २३६, ३२४, ३२७, ३३१, अट्ड--१६, १६८, १८४, १८६, १८६ ३१७, ४५२ अध्मुक्-३५, १४४, १४६

श्रयसहचरी - १६२ श्रचलदास खीची- १८२ अन्यतानद दत्त-५०, ५१ अजीत---२६ श्रर्जनदास-२३२

अनभवानंद--१६७, १६८, २०१, २०२ अनभव-४६

अनतदास - १८४

अनतानंद-४, ७-६, ११-१३, १६-२२, २४, 28, 82, 84, 8m, X2, X8, X0, xe, ex, ex, un, =0, =6, 60, १०१, १०७, १४८, १६६-६६, १८४, १६६-२०१, २०३, २०४, २०६, २१७ श्रोकारेश्वर-५

त्रिनिरुद्ध-- २ द

श्रनृप--२६ अन्तोलिया-- इ

भवध किशोरदास-४०, २१६

भवधत-२६, १४

भाष्टानद--- ५

#### स्रा

भाचार्य शर्मन्-१४४, १४८, १४६ आत्मप्रसन्न दास-२०२ भात्माराम---२०२ भानंददास-२०२ भासकरन---२०, १६०, २०४

भाशानद--५४. ६२

U

एकनाथ--१४३ एक० १० क-- ५२, ५७, ७०

स्रो

श्रो क़रेश---२, ३, १५५**-५**७ श्रीडलोमि---२७५ कुमारिल भट्ट-४८ ऋं केवल---२०, १८८ अगद - ४४ केवलकूबा - २४, ४४, ७४, १५७, १६८, अगद परमानद-२०२ २०२, २०३, २११, ३३७ श्रजनीननान शरण-६८, २१८ केवलानद---२०१ क के० वी० शर्मा पराशीकर-४० कनिषम - ५५, ६१, ७०, ७३, १८१ केशवदास---२१, १६५, २०१, २०२ कनीराम दास---२०२ कौशस्यादास---२०२ क्षेबार—५, ७, ८, १०, १२, १३ १६, २३- कृपानिवास—२१४, २२२, २२३, ३६७, २७, ३०, ३४, ४४, ४४, ४७, ५१, ४८२ ४४, ६०, ६३-६६, ७०, ७२, ७३, ७४, जुपाशकर-७,११ ७६, =४, =७-६०, ६२, ६५, ६७, कृष्य चैतन्य-३६,१४३,१४= १३१-३३,१४४,१४५,१४७-४०,१६६- कृष्णदास अधिकारी---४४, ४६ ७१, १७६, १७५-१५०, १८२, २०८, कृष्णुदास पयहारी--२०-२२, ४६, ४४, ५६, २३४, ३१४, ३७३-४१६, ४४४-७६, ५८, ६४, ७३, १०२, १२६, १३२, ४८६, ४८७ १६७, २००-२०२, २०६, २१०, २२५ क्रमंचद-१६. १६८, १८४, १८६, १६६, कृष्णाचार्य--१५६, १५७ 200 ख कर्मठजी--६, १४ खरतरदास--२१. १६५ कमाल--१७१ खीची---२१, १६२ कम्णासिध--२१५ खुसरो-११, १४ कल्यास-२०, १८८ खेमदास---२१, १३२, १६२, १६५, २०० कलहरण--१४७ खेमादास---२१ कलिजित्-१५६, १५७ खोजी---४७, १४८, १६६ ग काधर---२०, १८८ कान्हरदाम-१६५ गजसिह-११,१४ कामदे-द्रमिख-४८२ गदाधर---१४५, १५० कालूनयना--२०० गदाधारी---२०. १८८ काष्ठिजहास्वामी--२२५ गॅभीरानन्द---२०१ किनकेड--१७१ गयेश-१६, १६८, १८५, १८६, १८६ किशोर--- २१, १६२ गरीबदास-३३६ कीलक--३४, १४४, १४६ गरीबार्नद- १६८. २०२ कीव्ह---२०-२२, ३४,४६,६४,१२६,१८८- गार्सी द तासी---५२,५४, ५५ ६०, १६२-६४, १६७, २००, २०४, गालवानद--२०, ४७,४८, ४१, ८८, १६६,

१६७, १८४

२१०, २१२, २२४, ३११

गाधी जी, मोहनदास-१२, १६ गिरिजाशकर--- ५० गिरिधरदास--२०१ गिरिधर शर्मा---३६२ ग्रियर्सन, सर जॉर्ज-२७, २८, ३२, ४२, ४ू५-५१, ६३,६४, ७७,७१,१२, १४, हह, १३ह, १७७, २३४, ३३६ गीताचार्य--१२ ग्रीब्ज, एडविन-५२, ५७ गोकलदास---२०३ गोदादेवी-१०,१५ गोदावरी दास-२०३ गोपाल-२०, १८८ गोपाल घूघरिया-- १६८, २०२ गोपालदास-७६, =१, १०४, १३६, १५३ १५=, २०२, २११, ३२६ गोमती दास---२१७, २१६ गोरखनाथ--१५, १५६ गोवर्द्धनदास---२०१-३ गोविन्द--२०, १५६, १५७, १८८ गोविन्ददास---२००,२== गोविन्दानद---२०१ गोहिरानाथ--११, १४, १४ गौरवास--२०, १६० गगा-२०, १८८ गंगाधर---३, ४१, १४४-५७, १६१, १६३ गगू---६, ११, १४ च चरण--२०, १८८ चरखदास---२१७ चतुर्भज--४६ चतुर्भूज रामानुजदास---२०१ चतुर्भजी—१६८ चतुरदास---२०, १६०

चाँदन---२०, १८८

चिश्रानंद---३. ४६, १५६, १६१, १६३

चित्रनिधि---२२५ चित्रसिध---२१० चीधर---१८१ चेतनदास-४, ४, १२, १६, ४८ चैतन्य--१२, १३,३७, २६० **₹** छबीलेडाम--२०३ छीत---४४ ञ्चीतरदाम--२०, १६० छोटे कृषगुदास--२०० छोटे रामिकशन जा--२०२ ज जगतदास-- २१, १६२ जगन्नायाचार्य—७४, २०१ जनकराजिकशोरा शरगा----- १२,२१५,२१७, 8=3 जफर-- इ. ११, १४ जमाल--१३१ जयकाररादास---२०२ जय रूप्यदाम--२०२ जयदेव---३४, २६० जयरामदेव--४५. ४=, २१६ जयसिंह-- २६ जस्नीदास--२०२ जानकीदास---२०१-३ जानकोर्रासकरारण-४, १६०, १६८, २१० जानकारसिकशरण-४४, =१ जानकीवर शरख---१६०, २१७ ड्वालाप्रसाद मिश्र-४, २७, १४३ जी० प० नटेसन--६४ जीवगोस्वामी--३०४ जीवाराम--- ४, ४१, ४३, १४१, १६=, १==, २०१, २११, २१५-१७, २२२, २२६, ₹ 50, ४ 57

#### नामानुक्रमणी

तहीराम---२०१ जुनाखा--११ त्योला--१६५ जे० सी० केम्पवेल श्रोमन-६६ थ जैमिनि---२७५ थम्भन--४६ जगजीत---२०१ जगी---२१, ४४, १६२, १६७ द 7 दयाराम---२२६ दयालदास--२०२ भाली रानी---२३, १८३-८४ दामोदरदास---२०, १६०, २०१, २०२, भीटापटित-७ 203 5 द्वारकादास---२१, १२६, २०५ ट्रॉयर---५५ द्वारानन्द---३,४६,१५५,१५७,१६१,१६३ टी० आफ्रोक्ट--१४३ दिवाकर—२१, ३५, ३७, १४४, १४६, टीकादास---२०२ १६२, १६७, १६६ टीला---२०, २१, ४६, १३२, १६५, १६७, दीनदयालु गुप्त--३०४ २००, २०३ दुन्दुर।म ( दामोदरदास )--१६८ टेक्---२०, १८८ दुर्जनानन्द-४६, ४७ ठ देव---३, ४६ ठाकरदास पचायती--१३३ देवदास-४५, ४६, ५१, २१६ त देवभडगी--१६६ तकी--१२, १४, ७१, ३७३ देवमुरारी (अभयमुरारी)-१४८, १६७, तनन्तसादास--१६७-६६,२११ १६६, २११ तपस्वीराम-१६३ देवल---३३, ७८, १४४, १४७, १४८ तातिया शास्त्री—६, १४ देवा---२०, १८८ तानमेन---१६ देवाचार्य--१८, ५३, ७१, ८२, ८६, १५५, ताराचंद (डॉक्टर)---२७, ७०, ७१ 329, 828 त्यागी--१६७-६= देवादास---२०, १६०, २०२ त्यागो जंगी जी--२०० देवाधिप---२, १४४, १४७ तिसकदास-२०२ देवानद-४६, ५३, ५६, १५५-१५७, १६१, तुलसीदाम---२०१ १६३ तुलसीदाम, गो०---१२,१३,३६,३७,४६,६८, दौलता खा--२६ ७३, ८७, ६२, ६८, १४४, १४७, १४४, ध २०८, २११, ३३६, ३३७, ३३६-४८, धना--१६, २४, ३०, ४४, ४५, ४७, ४८, ३५१-६०, ३६२-७२, ३८७, ३८८, प्र, प्र, प्र, प्र, प्र, इर, हर, हर, ४००-४१०, ४१४-३२, **४३४-**४२, ७४, =४, =७-६०, ६२, ६७, १६६-488-23, 8=3, 8=6-=0 ६=, १७=, १७६, १=४ तुलसीराम, मुंशी-१६६ धन्वन्तरि--३४ तुलसीरामी—३४, १४६

धर्मराजी---६ धर्मदास---२१, १६२, २०२, २३५ धर्मसूरि-५१ धीरमदास--१६०, २३२ ध्यान्दास---२१, १६५, २०१ भ्रवदास-४४ न नन्दरामदास---२०२, २३२ नन्दलाल---२१५, २१७ नरश्री--३४, ३७ नरमिहदास---२१, १६२, २०२, १२६ नरमी मेहता-१४४, १४८ नरहरिदास--२०, १६=, १=६, ३३६ नरहर्यानन्द--६, १६, २४, ३०, ४७, ४८, ४१, ८७-६, १६६-६७, १७३, १७४, 88€ नरहर्यानन्द--१६=, २०२ नरोत्तम---३, १५६ नागरीदास-४४ नागेशभद्र--१४७ नाथ----२, ३, १६, १५६ नानक---१२,-१३, ३४, ३७, १४४ नाभादास (नाभाश्रली)—४, १८, २१, २७, 82, 88, 88, X0, X8, X8, E5, ७०, ७२-७४, ८०, ८२, ८७, ६४, ६४, १५५,१५६, १६३-६७, १७३, १७४, १७६, १=४-६०, १६२-६४, १६७-२०० २०३-४, २०६-१०, २६१, ३३६, ३७३, 384, 847 नामदेव---३३, ३७, ४४, ७०, ७३, ७४, =8, 8x, 888, 88=, 880, 800, नारायखदास--५४, ७३, १६०, २००, २०३, २१० निजामहीन भीलिया-११. १४

नित्यानन्द-- ५६

नम्बादित्य--३४

निम्बार्क--११ निरजन---५१ न्रद्दीन--- ५१ प पतजलि---३६, १४४, १४= पदमनाभ---२०, १७०, १=६ पद्मावती-६, १६, ३०, ४०, ५१, ०७, ==, १७, १६६, १६७, १=४ परमानन्द--५४, १६५ परमानन्ददास---२१ परमेश----२१४ परशराम चतुर्वेदा--२७, ४२, ६०-६३, ६६, ७०, ७७-७६, ८१, ८४, ८६, १६७, १७०, १७६-७० १८१, १८४, २३४, 330, 854 पराशार---२, ३,४६, ४१, १५३, १६१, ₹₹ परांक्श---१६ प्रयागदाम----२१, ११२, १६३, २०२, २१२, **२२**४ प्रह्वाददास---२०२ पाचर मुनि—११ पाटुमतेश्वर-६, = पारसनाथ तिबारी-१७२ पार्सनीम--१७१ प्रायाचन्द्र चौहान-४८१ प्रियादास-२२, २३, ४१, ४६, ६०, ६१, १७४, १७६, १७८, १७६, १=३, १८७, १६१, १६४, १६५, १६८, २०४, 208, वियादास---२६

पीताम्बरदत्त बद्धवाल—२७, ४२, ६०, ६६, ७८, ७६, १०६, १०६, ११६

पीया-ह, १०, १६, २३, २४, ३४, ४४,

XX. XO, X2, XX, XX, XO, XE,

€१, €₹, €४, ७०, ७३, ७४, ¤४,

पीताम्बर पीर-१७१, २७३,

=0-62, 6¥, 80, **१**४४, १66-6=, बलदेव उपाध्याय—५२, ६४, १३७, १३= १७६-५२, १६७ बलदेवदास---२०२, २३२ पुगडरोकाच---२, ३, १६, १५६, १५६ बलदेवप्रसाट मिश्र-३६२, ३६७, ४१६ पुरव सदन---२१, ३८, ४४, ७८, ७१, ८१ बलरामदास----२८ पुरुषा--२०, १८६ ब्रजानन्द---२०१ पुरुषोत्तम---३, ४१, १४४, १४६-५७, १६१, बनहठीनारायण---२०, १८६ ब्रह्मानन्द---२०१ पुरुषोत्तमदास---२३० बाधम्बरी--२०१ पूरनदास---२१, १६२ बादरायण---२७४, २७५ पूर्य-3, १६, ४६, १५६, १६७ बादरिश्राचार्य---२७४, २७५ पर्खदाम---२०२ बाबर---३४ परखनेराठी-११६, २०० बाबालाल-१६६ पूर्णाचार्य--१५६ बाबुलाल भागीव---५०, ५१ पर्णानन्द--१६१, १६३ बालश्रली---१६०, २०१, २१०, २१२, २२० प्रेमसन्वी--२१०, ३६७ ३६७, ४८२ पैहारी-१६,२०,१५१, १६८,१८५-८६, बालकदास-२३२ १६७, १६६, २०१, २०३-५, २१०, बालकदास---२०२ २१२ बालकराम विनायक-४,१५ पृतनापति---३, १५६ बालकृष्णदास---२०१ पृथ--र ०, १८६ बाल्मीकि--१०, १२ बालानन्द---२०१, २०३, २२६, २२७ पृथ्वीराज-२०, १६० 45 बालानन्द---१०१, १५६, १५७, १६०, १६७ फकीरेराम---- २१७ बिहारिखीदाम--२२५ फर्क्हर (डॉक्टर)--२ =, ५६, ५७, ५६, ६०- वीरमद---२६ ६३, ६४, ७०, ७६, ८४, ८६, ६१, बीरमानु—२७ १४३, १५२,१५३, १६४-६५,१८१- बीरमलदास---२२६ बी० पस० पंटित-१७७ **=**2 फादर कामिल बल्के, एस० जे०-४=५ बुक्काराय---१०, ११, १४ बैजनाथ (लाला)---१४३ व बैजनाथ प्रमाद-१५६ बनवारी--२०२ बोधायन-७, ११, ४१, ५१, ५६ बनवारीदास---२१, १६२ बुजनन्दनदाम---२०२ बरबर----- १५६, १५७ बर्ध्वाल-३२, ६१, ६३, ७०, ७३, ७७, बुन्दावन शर्मा-४० در, در, دي دو, وي, وي, وي, روب, Ŧ **233, 282, 284, 240, 252** भक्तराम-२०१, २०२ बराहमिहिर--३४ भगवतदास मिश्र-४, ५, १७ बरीठी--१६७ मगवतदास ब्रह्मचारी-४

मथुरादास--१५८, २०३

मधुराचार्य---२१०, २१२, २२३

मध्र मली-४=२

भगवतरसिक--४४ मधुव्रतिन् - ३५, १४४ मगबदाचार्य-४५-४८, ५१, ६६, ६७ मध्वाचार्य-३४ ७०,७६,८७,१३,१०२-५,१०७,१०१, मनुमुद्रन सरस्वता-१४६,१५२ ११४-१७, १२१, १२२, १२=, १६०, मनमोहन दास-२०२ १६१, १६४, १६४, २१७, २३६, मल्क-१५=, १६७, ६६ री४६, २४०, २४२, २६१, २६८, २७७, मलुकदाम-४४, २११ ३२२, ३६४, भगवन्नारायण---११७-१८ भगवान---२१५ महानन्द-५४, ६२ भगवानगोसाई -- २३५ महाबोरदाम---२०२ भगवानदास-२०, १८० महामन-४६, ४७ भगवानदास--२१, १६२, २०२ भगवानदास-१६६ भगवानदास---२०२ ३५२,४४२ भगवानदास खाकी---५१, २२६ माधवदास--१९७ महार्क---१५६-५७ भट्टोजी---३४ २२४ भरतदास---२०२-३ भागवतदास--२०२ मानदास------मागारथदास---२०१-२ भानुप्रताप तिवारी-१३३ भायुग--१४ भारतोतीर्थ--१ ४ भावसिंह--- २६ मावानन्द—६, १६, ३०, ४७, ४८, ५१, मुरवी-५, १४, ७= ४४, ४७, १६६-६७, १५४, १६७, २०१ भास-४= भारकराचार्य - ११ भीमसिह-११० भूरिशर्मा-७८ मंडारकर (सर)--२७, २८, ३२, ३१, ५६, xe, ex, ex, ee, uo, uu, exz. मोटे सिद्धर्मा--२०१ 858 मोता शंकर-----

मस्तराम--१०२, २०२, २१५ महादेव सिधिया--२१४ माखनलाल मिश्र - १३२ माताप्रमाद गुप्त (टॉक्टर)-१३७, ३३६, ३३७ माधवानद--१६८, २०१, २०२, ३३६ मानवान नमार—१४४, १४५, १४३ मानमिं। --- २२, १= , १६१ मौनियर वि लयम्म-इह माराबाई-४६, १७८, १८४ मक्त्य नहानारी—३४, १४४, १४६ मैकालिक—६४, ७०, ७६, ७८, ८१, ८३, EX, EZ, EF, 280, 284, 20E मैं।थलारमण शरण--२१७, २२२ मैथिलोशरख ग्रप्त—१=७-६४, २०६, ३८७, 806-E0, 8=6-E0 मोइनदास आत्माराम-१३७ मोहनदाम (गांधा जी )-१० मोननदास (बाबा)---५६ मौनी बाबा-४

मौनी जी--२०१ मगलदास---२०३, २३२ य यज्ञेशदत्त---१ यादवानद-५१ यामन---२, ३, १६, १४४, १४६, १४६ ्र युगलप्रिया—४≈२ युगलानन्यशरण---२१६, २१७, २२३, २२६, राधाकृष्णदास--४४, ४५, ५७ ३६७, ४८२ योगानद-७, ६, १०, १६, ३०, ४७, ४८, राम-२१२ ₹ रव्रनाथ प्रसाद--१५८, २१५, २१७ र्घुनाथ दास---२०२, २११, २३३ रधनन्दन शरख----२१७ रव्रवरदास वेदान्ती—=७, १०६, १०६-११, ११४, ११५, १२०-२३, १२=, १४२, रामकृष्णानन्द---२०१ १६०, २१८ रघुवर मिट्टुलाल शास्त्री--३५, ३६,६५, ६७ रामचरणदास---२०२, २१५-१७,२२०-२१, रघराजसिंह---४, २५-२७, ५१, ७१, ६५, १६४ रतिराम---२२६ रमादास---३०, ४७, ८८ रशोदहान-६४ रसरंगमिण-१५६, १६३, ३३१, ३३२, ४८२, ४८३ रसिक अली---२१५, २२०, २२६, ३०७, रामयंभन--१६६ 308 रसिक रायमल---२०, १६० राधव चेतन-१६६ राघवदास-१८८ 

£3, £4, 280, 240,243, 244-५६, १५८, १६१, १६२, १६३, १६४, १६६, २०१, ३३६, ३६३ राजाराम---२५-२७, ७१, ७२, १७५-७६ राजारामरमन---२०० राणाकभा---१८२ राणाव्याम--१५० रानाडे, प्रो०--१४०, १७७ ४१, ८८, १६६-६८, १८४, १८७, २०० रामजवार-१४६, १६२, १६२, १७०, १६६ रामिकशोरदाम---२०२ रामिकशोरशरण---२२२ रामकुमारदास-४,२१८ रामकुमार वर्मा—५२, ५६, ६०, ६६, १०६, १३३, १३६, १७१, १७२ रामचरणदास--४१, ६८, २०१ २२३, २२६, ३६७, ४५२ १५६, १७५, १७६, १७६, १८४, रामचद्र शुक्त--- २६, ५२, ५७, ७१, १०६, ११६, १३३, १३४, १३६, २०७, २२१ रामजीवनदास---२३२ रामजीवन शरण--२१७ रामटहलदास---३, ६६, ७४, ८२, १०१, १०४, १०६-८, ११७-१६, १५६-¥=, १६०, १६४, १६६-६७, २०१-२ ३३१, रामदत्त-४३, ४६, ७६, १४७ रामदास--२०३ रामदास गूदर-२१० रामदास, समर्थ-१३, १६३ २६,३४,३७,४२-४६,४६,५१,५३,५६, राम नारायण दास---२,४, ३८, १०६, ४८, ४६-६२, ६४-६७, ७०,८०-८७ १०७, १४६, १४६, २२७-२६, २३२

रामपदार्थ दास वेदान्तो—५१, १०६, ११६, राम हज्ररी—२२५ रामपदार्थ देव इन्द---५०, ५१ राम प्रकाश---२०२ राम प्रपन्न दास--२०२ राम प्रपन्न स्वामी--१६० राम प्रपन्नाचार्य---२०१ रामप्रसाद---१०२, १२०-२३, १२७-२८, १४२, १६०, २१०, २१४-१५, २१= रामप्रसाद त्रिपाठी--७२ राम प्रसाद दास--२०२ राम प्रमादाचार्य--११५, ११७ राम भगवान---२१७ राम भारता-- ६, ४६, =0 राम मनोहर प्रसाद-१०३. १५= राम मिश्र - २, ३, १६, १४४-४६, १४६ राम रचा त्रिपाठी 'निर्मीक'-४ राम रचा दास--२०२ राम रगीले शरण-१६० राम रत्न दास--२३२ राम रमानी--२०० राम लखनदास--६५, =७ राम लला---२३२ राम लोचन दास--२०२ राम लोचन शरख--१६३ राम वर्मन्-१४७ राम वल्लभा शरण--११६ राम बल्लभा शरख--२१७-१= राम शर्मन्---३४-३७, १४२-४५, १४८-४६, १५२ राम शीभा दास---२१= राम सखे---२१०, २१३-१४, २२४-२५, रिलिहा स्वामी-७ ३०५-१, ३३१, ३१७, ४८२ रामसिंह---२४, २६, २७

रामसुधीरानन्द--२०१

राम सेवकदास--२०१

रामाचरण-५०, ५१ रामाचार्य---२०१ रामानुज---२, २, १५, १८, १६, ३६, ३७, ४३, ४४, ४३, ४४, ६०, ७०-१, ७३, पर, प्र, १०८, ११२, १२०, १६२, १४४-४६, १४=-४६,१४४-५६, १४=, १४६, १६१-६३, १६६, ३०४, ३७०. 385, 85% रामानज दाम-१०१ रामन जदास--२०१ रामानन्द्र, स्वामी--१-६, =-०, १२-१६, १८, १६, २२-३०, ३२-३५, ३७--२०, ४१-४६, ४=-४१, ४३-६६, ६६-१०० १०३-४, १०७-=, ११०-१२,११७ = 0. १२२-२३, १२ ज-३२, १३४, १३६-२ ::. १४:-१३, १४४-१४७, १४१-७१, १७३, १७६-८०, १८२, १८४-८४, १६७, २००-२, २०४, २०७, २०=-२, २१७, २२४, २३४, २३७-३≈, २४१, २५४-५५, २५७-५=, २६१-६४, २६=, २७०, २७७-२ = १, २ = ३-= ४, २ = ७-३०, २६५-६६, २६ - ३००, ३०३,३०५-६ २०८, ३१०-१२, ३१४-१६, ३२३-२५, ३३३-३४, २७३-७७, ३७६-८२, ३८४-=\(\lambda\), \(\frac{2}{6}\tag{8}\), \(\frac{2}\tag{8}\), \(\frac{2}{6}\tag{8}\), \(\frac{2}{6}\tag{8 ४२ =- ३०, ४३४-३६, ४४=, ४४४. ४६०, ४६४, ४६७-६१, ४७१-७३, 80X-0£" R=5" R=R-R== रामेखर---३, ४६, १४४, १४७, १६१,१६३ रायसल---२०, १६० रूप मली---२१० रूप क्ला---२=, ४२,४३,४६,७१,७७-=, =2, =8-\,83-\, 26\,-66, 26x,

१६५, २१७, ३०७-११

#### नामानुक्रमणी

हप गोस्वामी---१४३, ३०४ रूपदास-२०, १६० रूपनारायण पाडेय-५५, ७२, १७६ रूप सखी---२१२, २२० रैदास—=, १०, ११, १६, २२-२५, ३३, व्यास—७, ४६, ५१, १४३, १६१, १६३ ३७, ४४, ४४, ४६, ५१, ५४, ५५, विक्रमादित्य-२६ ५६, ६१, ६३, ६४, ७०, ७५, ८४, विचित्रानद--२०१ ८०, १२, १७, १४८-४५, १४८- विजयम्रि—५१ ४०, १६६-८, १७८-८०, १८२-८४, २३६ रोपख--३४

ल

रकान-३४, १४४

रंगा--२०, १८८

रगाचार्य--१६०

लखन नारायणदास---२०२ लच्च जभौ---२१, १६२ लवु कृष्यदास—१६०, २१० लच्छीराम---२१५, २१७ लक्किराम -- २०१ ललितदास---२०२, २१७ लद्मखदास---२०२, २१० लक्ष्मणशरण---२१७ लदमणाचार्य---११ लक्मोदास--१६८, २०२, ३३६ लक्सीराम दास-१०२, २०२ लच्मीसागर वाष्णेय-५२ लाखाजी--२०, ४४, १६० लाल त्रंगी - १६६ लाहा---२१, १६५, २००, २०२ लोई---१७१ लोक, लोका चार्य--->, १५६-५७

व

वरेखन--३४, १४४ वरुलमाचार्य--१४६, १५० बसिष्ठ---१६१, १६३ बाजिदमली गाह---२२६

वाणीभूषण-३४ वादरायण-७, ११ वासदेवदास--११६ वासुदेवदास (जानकी रसिकशरण) ४१, ४३ विद्याधर--- १० विद्यारएय---१०, ११, १२, १४ विनायक -- १६६ विन्दु ब्रह्मचारी-१०५, १४२ विनोदी-१६२ विनोदीदास-२०१ विमलानद---२०१ विरुसन -- ४२-४४, ४६-७, ४६, ६२-३, EX. 60, 88, 88, 33E विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-४१० विश्वनाथ, पडित--११ विश्वनाथ सिंह--२५, २६, ७२, १६६ विश्वम्भरानद---२०२

विष्वक्तेन-१६, १५६, १५६ विष्णुदास---२०, १८८, १६०, २००, २१० विष्णु स्वामी--११, ३४ विज्ञान भिन्न--११ वेखीराम, पडित-११३ वेंदान्ति जी--१५६-५७ वैष्णवदास त्रिवेदा-६२, ११६ वीपदेव---३, १६, १४६, १४५, १४६, १४६

शठकोप---२, १६, ४३, ४८, १४६, १४६, १६८, ४=४ शठहें पो--- २, ३ शर्याजी शास्त्री---५० शारगदास-२०१ शालियाम श्रीवास्तव-१४५. शिवसिंह सेंगर---- २६, ४२, ४४

श

सत्यदेवदास---२०२ शीलनिध---२२४ शुक--११, ४६, ५१, १६१, १६३ शुक्ल, भाचार्य--६४, ७४ शुजाउद्दीन---२२८ शुजाउद्दौला - २२६, २३० श्रासेन - ५५ शेख तकी - १७१ शेरखाँ---२६ शैलेश---२. १५६. १५७ शो--५५ शंकर--७, ११ शकर दयालु श्रीबास्तव-४ शकरदास-२१६ शंकरदास-४१ शंकराचार्य--११, ३३, ३४, ३६, ३७, ४८, सालवी--६, १४ १४४-४६, १४८-५०, १४२, ३६३, ३७० श्याम बिहारी मिश्र---१०६ श्याम सखे---४८२ श्याम सुन्दर दास--- ५२, ४८, ४६, १३६ श्यामानंद---३, ४६, १५६, १६१, १६३, २०१ श्रियाचार्य-२०१ श्रियानद—३, ५४, १५६, १५७, १६३ श्रीभानंद—६२ श्रीकंठरिावाचार्य--११ श्रीकांतरारण---२१७, २१६, २२६, ३३७, 360 श्रीधर---१४४, १४६ श्रीनाथ--१५६ C. श्री पति भाचार्य-११ श्रीरामसिंह---१०१ श्रीरंग--१६, २२, १६८, १८४-८६ शत-- ३, ४६, ४६, १५६ श्रुतानन्द---१६१, १६३ सत्यक्रवीर--१४६

सत्यपुत्ति-४६ सत्य विजय-५१ सद---३ सदाचार्य---३, ४६, १४४, १४७, १६१, १६३ सथना---३४, १४४ सन्तदास-१६३ सफदर जंग---२२६ सबीरी-२०, १८८ सरयदास-११६, २०२ सलूषी---२१, १६२ सहजराम दास-२०१, २०३ सारीराम दास--१६, १६८, १८४, १८६ सिकन्दर सुल्तान-३३, ५१, ७१ सिद्धवावा--२०१ सिद्धसेन-४६ सियानागरी दास -- २२३ सियाराम दास-२०२, २३२ सियाराम शरण---२२३ सियालाल शरख--२१७ सीताराम शर्या मगवान प्रसाद रूपकला-₹७, ७०, ७= सीताराम सेनक---२१७ सीतारामाचार्य--१०१, २०१ सुकन्दर--३४ सुखराम दास-२०१ xx, x0, xe, =0, ==, ?EE, ?Eu, १७२, १६६ सुमेर देव---२०, २२, १८६ सुरत गोपाल---२३४ सुरस्रानन्द---१, १, ११, २४, ३०, ४४, xf, x0, x1, xx, x0, x2, =0, दद, १०२, १०४, १०७, १६६, १**६७**, राजर, राजर, रहर्, रहन, रहन, राजर,

'२०२, २११, २३७, २४४, २४६, इरिप्रसाद—१६० इरिप्रसादाचार्य--२०१ २६३, ३३६ स्रसुरी---२४, ==, १७, १६६, १७४ इरिप्रिया--१४४, १४६ सुरेश्वराचार्थ---४६ इरिभक्त राम--२०२ इरियाचार्य---२०१ सुशीला--२३, ७= हरिराम व्यास-१४ स्रकिशोर----२११, २२४, २२५, ३१०, इरिक्लभाचार्य--२०१ ३११, ३६७, ४८३ स्रदास---२६, २०८, ४१६, ४४७ इरिक्यास-४४ हरिवश, गोखामी--४४ म्रदास मदन मोहन-१४० हरिशरणाचार्य--२०१ सूर्यदास-१६६ हरिमिह-१४ मूर्वबली, प०--१०२ हरिहर प्रसाद-१६३ इरीदास-१६५, २०२ सेन---, १६, २४, २४, २७, ३०, ४४, ४४,४७, ४१, ५४, ५४, ६३-४, ७२, हरीनन्द---५३ इरीराम---२०२ الاي حلاي حال ححدون دع وال हाथीराम---१६७, २०१ १६६, १६७, १६८, १७४-७६ हीरालाल जैन--१३३ सेनेश---२, ३, १५६ हुमायूँ---२६ सेवादास---२०२ हेम---२०, १८८ सेवानन्द--२०१ हेमाद्रि-१४६ सोभू-४४ हृदयराम---२०२ ₹ हृद्यराम-४=१ इजारी प्रसाद द्विवेदी-४२, ६१, ६२, ७६, ন্ব १७०, १७२, ३७६, ३८४ चितीशतनय सखा--१६६ इठीनारायण--१६६ हनमान हठीले--२०० चीरेश्वर---११ क्षेमदास---१३२, २०३ हर्याचार्य---२१० हर्याचार्य--१५८, १६२, २१२ क्षेमेन्द्र---१४७ इर्यानन्द---३, १८,४२, ४३,५३, ७०, ८२, A **=€. १४४. १४६, १६१, १६३, २०**६ त्रिपुर---२० त्रिलोचन---३३, ३७, ७३, ७४, ६४, १४४, हर्षक---३ इरिक्रीध---५२ १४८ हरिकृष्यदास---२०२ হা हरिचरणलाल वर्मा--४५, ५० शानानन्द---१०१, २०१ हरिदास--- २१, १२=, १४१, २१७, २३६ शानी---४४ शानीनामा-२०० इरिदास--२०१. २१% इरिदेवाचार्य--२०१ शानेश्वर--१७७

### परिशिष्ट ४

### स्वामी भगवदाचार्य का पत्र

'श्रानन्दभाष्य' के संबंध में भगवदाचार्य जी की स्वीकारोक्ति ! मुक्ते हर्ष है, भगवदाचार्य जी ने 'भाष्य' को जाली रचना के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्राशा है 'भाष्य' संबंधी सारे विवाद श्रव शान्त हो जायँगे।

> राजनगर सोसाइटी श्रहमदाबाद ७ १८-६-५७

भाई श्रीवास्तव जी, श्राशीर्वोद

श्रापका १०—६ का कार्ड मिला । श्राप सोपाधिक हुए, प्रसन्नता हुई ।

मैंने आपको लिखा था कि जिसका नाम लोगों ने आनन्दभाष्य लिखा है वह ओ रामानंद स्वामी जी का नहीं है। वह तो स्वामी रामप्रसाद जी के जानकी माष्य की कतरन है। जालसाजी से लोगों ने उसको आनन्दभाष्य यह नाम दे दिया है। आनन्दभाष्य की जगत् में कोई भी हस्तलिखित प्रति नहीं है। जानकीभाष्य की दो या तीन प्रतियाँ ५०, ६० वर्ष की हस्तलिखित प्राचीन उपस्थित हैं। वह अयोध्या में जाने से मिल सकेंगी। आप निश्चय रखें कि आनन्दभाष्य न तो रामीनन्द स्वामी का है और न उसकी कोई प्राचीन प्रतिलिपि है। इसके लिए आप श्री रामानन्द साहित्य मन्दिर, अट्टा, अलबर (राजस्थान) से मेरा 'रामपटल' मैंगा कर उसमें सिंहावलोकन पढ़ जावें।

शुभचिन्तक ह० स्वामी भगवदाचार्य